### DUE DATE SLIP GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Rat )

Students can retain library books only for two weeks at the most.

| BORROWER S | DUE DTATE | SIGNATURE |
|------------|-----------|-----------|
|            |           |           |
|            |           |           |
|            |           | }         |
|            |           |           |
|            |           |           |
|            |           |           |
|            |           |           |
|            |           |           |
|            |           |           |
|            |           |           |
| ſ          | · (       |           |
| _ ]        | )         |           |

श्चर्यविज्ञान श्चौर न्याकरणदर्शन हृष्ट्वा रूपं व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापतिः।

श्चर्यवद्धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् ।

विवर्ततेऽर्थभावैन प्रक्रिया जगतो यतः॥

वाक्यपदीय, १.१।

श्रष्टाध्यायी, = .४ .६=।

श्रनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदत्तरम्।

श्रष्टाध्यायी, १. २. ४४।

यजुर्वेद, १६.७७।

श्रश्रद्धामनृते S द्धाच्छ्दा छ सत्ये प्रजापतिः॥

# अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन

[ प्रमाग विश्वितियालय द्वारा डी॰ फिल्॰ के लिए स्वीक्त प्रवय ]

> कपिलदेव दिवेदी श्राचार्य एक एक, एक श्रेट एपूर, डीट क्रियुर

१६४१ हिंदुस्तानी एकेडेमी इचरपदेश, इलाहाबाद प्रथम संस्करणः: १६५१ :: २००० मूल्य गारह रूपये स्वर्गीय डा॰ काशी प्रसाद जायसवाल की सुपुत्री डा॰ झानशीला एम॰ यी॰, वी॰ एस॰ के कर कमलों में

### **प्रकाशकीय**

श्रमी विल्कुल कार्य नहीं हुआ है, उन पर उत्तम प्रामाणिक प्रत्य प्रकाशित विये जायें । प्रस्तुत प्रत्य का प्रतिपाद्य विषय—'क्रयेनिशन और व्याकरण्'—प्रमी तक हिन्दी में श्रञ्जूता है, नयानि शब्द स्त्रीर स्त्रर्य के पारसर्पक सम्बन्ध और व्याकरण द्वारा उनके नियोजन पर संस्कृत के श्राचायों ने यहुत गृह चिन्तन किया है और यूरोप के माया-शास्त्रियों ने भी उस दिशा में कार्य किया है तथा श्रयनी नवीन खोजें प्रकाशित नी हैं।

हिन्दुस्तानी एकेडेमी का यह प्रयास रहा है कि हमारे साहित्य की जिन दिशाओं मे

डा॰ विश्वदेव द्विदेरी में समस्त प्राचीन श्रीर नवीन सामग्री को सकलित कर उन पर यमेप्ट विचार द्विया है। उनका दृष्टिरोस्त शास्त्रीय है श्रीर विथय गृद होते हुए भी उनकी विषेचना शैली सरल श्रीर सम्ट है।

हम द्राशा करते हैं कि यह प्रत्य हिन्दी के एक विशेष द्रामाव की पूर्ति करेगा।

धीरेन्द्र वर्मा

१५ मई, १६५१

मंत्री तथा कोपाध्यत्त

## एक शब्द

प्रस्तुत निकल भी बार बाक्याम जी नक्सेना एमर एर, डार किट्र ( क्रायस्ं संस्तुत-विभाग, प्रयाग विश्वविद्याल । ) ने तरावचान में निस्ता गया है। इस निवन्ध के सीन परीस्त्रक ये :---(१ भी पैर गोरीनाथ बी किराज (वनारस) एमर एर, डीर लिट्र (१) भी डार विद्यास एक्से हो होते। (गोर्स्स), एमर एर, डीर लिट्र और (१) भी डार वाद्याम जी स्वरोग । तीर्मो प्रीस्त्र में में मस्तुत निवन्य की विरोप, प्रथमा की है। टीर्मो परिस्त्र की पूर्ण परीकृति पर वह निवन्य डीर रिक्ट अप प्रथम की विरोप, प्रथमा की विशेष, प्रथम की विशेष, प्रथम की विशेष, प्रथम की विश्वविद्यास लय द्वारा स्वरिक्त हुई। प्रयाग विश्वविद्यास के प्रकारमार्थ परीकृति प्राप्त करके यह निवन्ध दिवस्त्र के सन्धास दुई। प्रयाग विश्वविद्यासय से प्रकारमार्थ परीकृति प्राप्त करके यह निवन्ध विद्यव्यास के सन्धास करके यह निवन्ध विद्यव्यास के सन्धास करके यह निवन्ध विद्यव्यास के सन्धास विश्वविद्यास के सन्धास वर्ष स्वाप्त स्वाप्त करके यह निवन्ध विद्यव्यास के सन्धास वर्ष स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त करके यह निवन्ध विद्यव्यास के सन्धास वर्ष स्वाप्त स्वाप्त करके यह निवन्ध विद्यव्यास के स्वाप्त साम स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त करके यह निवन्ध विद्यव्यास के सन्धास करके सन्धास वर्ष स्वाप्त स्वा

निबन्ध का विषय-मार्थनिशन विषय पर भारतीय वैयाहरणों ने जो विचार किया है उनका संक्लन इस निवन्ध का त्रियय है । भारतीय वैयाकरणों ने ऋर्यविज्ञान विषय पर रथून द्रष्टि से नहीं, श्रपित श्रत्यन्त श्र्म द्राप्ट से विचार किया है। श्रवएव प्रस्तुत निर्वेष भौतिक अर्थविशान ही न रहकर दार्शनिक एवं अन्यात्मिक अर्थविशान का भी विवेचन हो गया है। पदार्थ के विषय में सारे शास्त्रों और दर्शनों स्र दि में जो विसार प्रस्तुत किए गए हैं, उनका वैदाकरणों ने संबह किया है। पदार्घ के विषय मे निभिन्न १२ मत प्रसित्त करके अनका विवेचन किया है। " वैयाकरणों के मतानुष्टार इन बारह विभिन्न मतों में संध्य के समस्त पदार्थियक मत संगठीत हो जाते हैं। वैयाकरण पद और पदार्थ को अन्तिम सस्य नहीं मानते हैं, वे पद और पदार्थ को कारुपनिक मानते हैं, असस्य मानते हैं, अनित्य मानते हैं, मिध्या मानते हैं, बाया मानते हैं, पद और पदार्थ अविद्या है, अज्ञान है। अवास्तविक हैं। अतएव वैयावस्य पदवाद का खएडन करके वाक्यबाद की स्यापना करते हैं, पदस्पीट का खरडन करके वाक्यश्पीट को दी समर्थन करते हैं। पर से पूपक बाक्य की बता है। बाक्य से ही शर्थ की श्रीमध्यकि होती है। बाक्य से ही श्री का ज्ञान होता है, पद या पदों से नहीं । बाक्य ही सार्यक होता है, मत्येक पद नहीं । वास्य ही सत्य है, पद नहीं। याक्य ही जित्य है, पद नहीं। वाक्य ही श्रद्धर भेव कुटस्य ग्रेपरियामी श्रक्षय एव किसी प्रकार के भी अवववों से रहित हैं, पर नहीं। वास्य में श्रन्वय-व्यतिरेक के श्राभय से पड़ी का श्रस्तित्व माना जाता है, पड़ी के श्रर्य का श्रस्तित्व

१. देखी वास्थपदीय बाण्ड २, इलोक १०१ से १४३ तथा प्रस्तुत निवन्य का दिवाय बन्याय । \*

पेन्द्र ब्याकरण तथ्य समग्र वाभादसुति ।७६ ऐन्द्रं व्याकरण हिल्या पाणिनीय व्यथान्छियः । १६३ ततः प्रमृति निःशेपराव्यक्षानप्रवाशकम् । दिल्य व्याकरण मृत्ती पाणिनांभं प्रविष्यति । १६४ पाणिनिर्मगानेव स्वयं वन्द्रापंभ्रातरः । प्रविष्याप्यते कीऽन्यो दिल्य क्याकरण सुनि । १६६ ग्राणेपपारि शास्येषु स्वयते वैनं पाणिनिः । सायस्ते सम्यगेवैने बदासायेम वानकाः । १६६ (हरचितिविन्तामणि, श्रध्याय २७, १लोक ७६ तथा १६१-१६६)

सत्हें हिर और अर्थविद्यान—महंदि ने वान्यप्रीय के दिनीय क यह के अन्त में शाहराज्य स्थान अर्थविद्यान—महंदि ने वान्यप्रीय के दिनीय क यह के अन्त में शाहराज्य स्थान दिवास किया है। याणिनि के परवात् वाक्रया-राज्य य आवार क्यांकि का संबंध दिवास मार प्रे तो कि एक लाख रलीयों से युक्त या, ज्याध-दिवा महामारत के तुल्य नियानकार अन्यं स्वतिर्मित व्यावस्था मिया प्रे वाक्ष प्रमाण के प्रथम अपन्तिर्मित व्यावस्था मिया के स्थान के स्थान के स्थान के हिन्दि से यह प्रत्य किता वहु- पूष्टा भा यह राम पत्र अर्थ के क्यांत के स्थान है। विवाद किया मार्थ है प्रथम क्रिया यह राम पत्र विवाद के स्थान के से प्रवाद किया के स्थान के स्थान के से प्रवाद किया विवाद के सिया के सिया के सिया के स्थान के स

प्रायेण सन्तरक्वोत्तरुविद्याविष्णहर्ति। समाप्य वैदाकरणान् संबद्धेरस्तमुगावे॥ वावद० २, ४८४ इह पुरा पाणिनीचेर मिन् व्य करणे व्याहमुकाचित अन्यलच्छापरिम ए सब्हाभिषान निक्चनमाधीत्। (पुरुष १७)

पत्रञ्जलि का महामाप्य-भगूँदिर तथा पुरस्ताव का कथन है कि तस्वरूपी भगवान् ववञ्जनि ने व्याकरण-दर्शन को अञ्चयण रक्षते के लिए क्रवणामाव से प्रेरित होका कात्यायन के बनाये हुए वार्तिकों की व्याव्या काके धमस्त दार्शनिक विद्वाली एवं न्यायों का अपने महामाप्य में समावेश किया है। इसमें नेतन व्याकरण में ही विद्वाली

मंबद एन्यू प्राचान्यन परिचिनम्—नित्यो वा स्वार् कार्यो वेति । तरीका दांशा, प्रदोतनाम्यपुक्ति । वत्र तेत्र निर्मानं —नवदेव नित्यः, क्यांशि वार्यः, क्यांशि तत्रया प्रकर्वामितः । ( महामायः, क्यांकितः ?) मध्ये श्यारिकती लक्षाः विकाली प्रत्य वेते प्रामितः । ( नार्माग्र, महाभाषा, पूर्वेनत् )

रेर्धन समर्पित किया था, उसी का मूर्तरूप मर्जुहरि का सर्पमान्य ऋच्यमंडार बार्क्यपदीय है ।

पुरवराज और हेलाराज—वाश्यक्तीय की ज्ञावन्त प्रामाखिक और ज्ञाप विद्राज्य हैं। प्राप्त को व्यास्त्र महावैद्याद्य सहित्य को है। दितीय कोड की पुरवराज ने और तृतीय कोड की श्वीस्त्र के प्रत्य के की है। दितीय कोड की पुरवराज ने और तृतीय कोड की श्वीस्त्र के पुत्र होगाय ने। भूमम ने ६२ पुष्ठ, द्वितीय ने २२० पुष्ठ तथा तृतीय ने ५४४ पुष्ठ कमायः लिसे हैं। श्वीस्त्र हो कि वेद यह विचारणीय विषय है कि ये शीनों व्यक्ति एक हैं या तीत। ये एक श्वीस्त्र के प्रति ने ति क्षान के प्राप्त को के निमन्त तीता। ये एक श्वीस्त्र के अलो के अलो हैं। कि व्यक्ति क्ष्युक ने तथा तृतीय काड के प्राप्तिक मण्डावर के अलो की में कि प्राप्त की स्त्र की स्त्र का स्त्र के प्राप्त का स्त्र की स्त्र की

अवित्यां ने बाक्यवदीय वा विभाजन करके उत्तरहम से व्याख्या की है। भूदम द्रिष्टिं से विचार करने तथा प्रतिभा के पूर्वीच विधवन के ब्रनुशार उत्तरी नानारुप्रता की ध्यान देने से जात होता है कि ये नाम एक ही ब्यक्ति के विभिन्न तीन नाम हैं, जो कि स्थन इंप्ट से तीन व्यक्ति प्रतीत होते हैं। तीन विभिन्न नामों को एसने की आवर्शकता विषय की विभिन्तता के बारण हुई। एक ही व्यक्ति के ये तीनों नाम है। यह काएड है, प्रेष्ठ ७४४ पर टीकाकार के स्वपश्चिम से स्पष्ट होता है । तीनों कारही की प्रकाश नामक टीका का कर्ता मुलिराज का पुत्र हेनारा बही है। र प्रथमकारड ब्रह्म गएड है, ब्रह्म वैयाकरणी कै मतानुसार महावैदाकरण है, ब्रातः ६२ प्रष्ठ लिखने पर मी टीहाकार ने ब्रापने नाम के साथ महावैपाइरण की उनाधि लगाई है, स्पोट छीर घ्वनि दोनी का मावर प्र करने के लिए 'इरिवृषम' काल्यनिक नाम रखा है। निर्विकल्य स्माधि अवस्था में अस के साथ एक रूपता के वारण व्यास्ताकार ने बादगरनोट के पिता वा नाम नहीं दिया है। दिवीन बारड जो कि वाक्यस्टोट का निवेचन है, प्रन्यकार ने ऋपना नाम हेलाराज ने स्थान पर पुरुवरात ऋषिक उपयुक्त समक्ता है। यहाँ पर न महावैया इरुए उगिध है ब्रौर न पितृनाम हा उल्लेख है। नृतीय काएट पदस्पोट या पदवाद की ब्य रुगा है, पदार्थ की व्याख्या है, व्यावहारिक सुष्टि की ब्याह्या है, ऋतः ऋपोदार पद्धित की माध्य लेकर ग्रपना भौतिक नाम तथा ग्राने भौतिक पिता का नाम तनीय क एड के १४ समुदेशों में प्रत्येक के ब्रन्त में दिया है । ७४४ पृष्ठ लिखने पर भी हेनागत मौतिक रूप में हाने के कारण खरने नाम को महावैयावरण की उपाधि से यखित रखते हैं। प्रस्तुत निबन्ध में कहीं पर एकत्व और कहीं पर अनेकत्व का आश्रय लेकर कहीं पर हेलाराज माम ही दिया गया है स्त्रीर कहीं पर प्रयक्त वसक नाम दिया है।

' फेयट, भट्टोजि, नागेश स्मादि—भतु हित तथा हेलाराज को परवर्जी वैशकरणो ने स्नाधार एम समायक्तर सानकर क्वाकरण के छिदांती का प्रतिभादन किया है। निनमें से रेयट क्रत महासाम्य की प्रदीर टीका, महोजिदीचित कर सम्बक्तीसम्, सम्मोरासा खिदांत

हैनारात्र इस प्रवाशमवरीच्छामृश्विशासम्ब । १ । ( वास्त्रपदाय स्टाप्ट

<sup>े. (</sup>क) पातानारक्षपासयो नेतवपुरसप्रातिभ सस्तुनः। १। (वातनः ३, पृष्ठ १) (स) वरण्डद्दे यथावृक्ति सिमानार्थस्य स्टास्तः।

प्रकृषो विश्विष्टसमध्यायमार्यानुमारिम ११२॥ चच्छ्रपम्ते बाज्कऽरिः म् स्प्रपन्ने स्वरूपत । शेवार्योवीतनपरः प्रवादोऽय विभावते ॥ २॥

<sup>(</sup> बन्दर कप्ट १, १८०) रीबोहुन्तुत १वर्षात्वय । सुस्त्रपोड राटे प्रसिद्धिनगम्त वारतारिश नृर , सोतान् रुपा यहा वसूर मृत्येत्वरस्य सम्मानन्त । सन्त्री वश्यक प्रसुदायनि-तस्यान्वस्य सही—

कीमुरी श्रादि, नामेग्रमष्टकृत वैयाकरण्यिदान्तमंज्या, लघुमंज्या, राज्येन्द्रशेखर, परिभोर पेन्द्रशेखर, महाभाष्य की उद्योत टीका तथा स्कोटबाद श्रादि, कीराडमप्ट विरचित वैयाकरण्-भूपण्, मर्चडन भिश्र कृत स्पोटिबिदि, बागन जयादिस्य कृत काशिका श्रादि प्रंथी में श्रपंविकान विपय के श्रम श्रीर उपांगी का विशेष विस्तार से विचार किया गया है।

दार्शनिक विद्वानों ने जिन स्रमर कृतियों में स्र्यंपितान का विवेचन किया है, तथा जिन अन्यव्यों का विशेष सदुरयोग किया गया है, उनके नाम स्रादि सहायक प्रन्यों की सुत्तों में विशेषरूर से दिये गए हैं।

चैयाकरणों का हास्टिकोण—हन नियम्य में वैयाकरणों के इस विदांत को समृचित स्त्रीर माह्य समम्मा है कि ' सर्वेवेदपारियद हीद शास्त्रम्-तत्र नैकः पन्याः शक्य स्नास्पाद्वम्' (मद्दामाध्य र, १, ५८) ज्याकरणा सारे वेदो, समस्त दर्यनी आदि का प्रधादमें है, अता किसी एक मार्ग-विशेष (दर्यान-विशेष, क्षांत्र को स्त्राय निर्माण का सम्ला है। वैयाकरणों को स्तर्य स्त्राय निर्माण का सकता है। वैयाकरणों ने इस समस्त उत्तरायित्व को एक संस्थित की एक संस्था में स्वर्या उत्तरायित्व की एक संस्था में स्त्राय स्त्राय कि स्त्राय स्त्राय का स्त्राय की स्त्राय है। स्त्राय की स्त्र

### न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, नापि केवलः प्रत्ययः।

न केवल प्रकृति का प्रयोग करना चाहिए और न केवल प्रत्य का, न केवल प्रकृति-वाद का प्रयोग करना चाहिए और न बेवल प्रत्ययवाद का, न केवल भीतिकवाद का प्रचार और व्यवहार करना चाहिए और न केवल अध्यात्मबाद और विशानवाद का। न केवल शानन्मार्ग का ही प्रयोग करना चाहिए और न केवल कर्ममार्ग का। दोनों का समन्यय करके ही प्रत्येक वाद, प्रत्येक विदान्त और प्रत्येक मन्त्यय का प्रयोग करना चाहिए जैसा कि यत्न और मुन्दर शब्दों में इंग्के समन्यय का प्रकार भगवान कुष्य ने गीता में प्रतिवादित किया है।

व्याकराय और वैयाकरायों को जो सन्मान सब श्रोर से माध्य हुआ है, उसका कारण उनकी निलेंग्वा, निष्मवा और सस्या है। इस स्वया के कारण ही स्थाकरण नीरस होते हुए भी सब से श्रविक सरस है, श्रविम होते हुए भी सर्विम है निवार्य होते हुए भी सन्तियार्थ है, व्याकरण होते हुए भी दर्यंत पर साहित्य है, ष्विन होते हुए भी स्कोट है, श्रमिया होते हुए भी व्यंतना है, वाच्यार्थ होते हुए भी व्यंत्यार्थ-प्रयान है, जान होते हुए मी शेंच है, साधन होते हुए भी साध्य है, श्रविद्ध होते हुर भी विद्ध है। व्याकरण ही

र. देखो गीना मध्याय र से ५.

प्रकृति-प्रत्य के विभावन को करते हुए भी स्टिव स्लिताता है, विष्ट में भी स्टिव की मकार बताता है, द्वन्द (विरेष, विवाद) में भी समाहार (एकल, एकता) निलाता है, व्यपेदामाद (पारस्परिक-सहयोग) समास के साथ एकार्योनाद समास (एकलच्नता,एक-बदेरवता) विसाता है। ब्राहति के राप ही द्रव्य को पदार्य मानना विसाता है, मौतिक-वाद के साथ ही ब्रात्मवाद और ब्रह्मवाद की शिचा देता है, जाति और व्यक्ति दोनों की ही पदार्थ मानना विस्ताता है। न जाति की उपेदा की जा सकती है और न व्यक्ति की! बाति की निद्धि द्वारा वैदाकरण जिस लक्त पर पहुँचते हैं, वह है कि व्यक्ति बाति का श्रीम है, बार्ति नित्य है और व्यक्ति श्रीनरा, जाति धन्न है श्रीर व्यक्ति श्रवला । व्यक्ति वार्ति का भंग है, अग अंगी के लिए है, व्यक्ति जाति के निए है, व्यक्ति समंद्र के निए है, ब्यक्ति समाज का एक और है, वह समाज की हेवा के लिए है, ब्यक्ति राष्ट्रका एक श्चंत है, श्रवः गष्ट की देवा उनका कर्तव्य है। वैदाकरण हतने दे उन्द्रष्ट नहीं होते हैं, वे पदवाद पदलाट को भी बुटिपूर्ण सममते हैं, वे जातिवाद को भी पृषद् करने शुद महीं समझते हैं, वे वास्परसोट की लिदि करने मह लिद करते हैं कि जातिमेर से, राष्ट्र मेर से, समाजमेर से सैकड़ों अनर्थ होते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति जाति का एक अंग है उसी प्रदार जाति, राष्ट्र और समाज बाह्य के एक अग है, विश्व के एक अग है। उन्हें रिश्व के हित के लिए अपना अभितल रखना चाहिए, बिश्व हित में ही अपना हित निहित सममाना चाहिए। विश्व-शान्ति, निश्व-बन्धत्व, विश्व-वर्गे, विश्व-संस्कृति एवं विश्व को ही ग्रास्तरह और जिरवयन तथा अनिर्वचनीय शब्द-ब्रह्म का एकमात्र मितिनिधि समझना चाहिए 1

वैपाहरत्यों ने एक इत करन का निवाह किया है जिनको अगनान इच्छा ने कहा है कि 'न बुद्धिमेद जनवेदकाना कर्मनिहिणनाम्' कर्ममीगियों में बुद्धिमेद उत्तक्ष न करें। अत्रव्य के लिए अतिमा की मार्चि उद्देश बतावे हैं तथा कर्मनीगियों के लिए अतिमा की मार्चि उद्देश बतावे हैं तथा कर्मनीगियों के लिए किया, वर्मनेदवा, कर्मनेदवा एवं निकासमान से कर्म करने की ग्रिवा देते हैं। एनक्षाल एवं मार्ग्हर्शन देते की अपना को सम्मान्य है।

यदि सरे वेद, सरे दर्जन, सनल न्याहरण, समल द्रान, विद्यान, प्रत्वेषण, श्रुतुर्वधान और सर्वतेनुत्वी विदास होने पर मी विश्व में सानि, सुन, रान, एकटा, मेम, श्राहिश और सल की किंद्र नहीं होती है तो इतका साम कल बेद, दर्गन, रान, विद्यान, श्रुतुक्षान और तमाक्ष्मित सर्वतेनुत्वी विद्याल पर है और उपद कर से उनके अनुतानियों पर है। यह सन्देशन और स्पर्यत्व दोनों का श्रुताहर और श्रुतमान हैं। समहत्वल की रहा के लिए अर्थतल (सुन्ध्र) है और स्पर्यत्वल की रहा के लिए

स्त्यामची तु दो भावी प्रतिभावं स्ववस्थिती ।
मत्यं दराव सा वानिरस्त्या स्वक्रम स्ट्याः ॥
{ कस्य॰ ३, १४ २८ )

गीता : ३. २६.

रान्दवल है। दोनों का समन्वप करना क्षिताना ही जान और विकान है। यही राम्सवाद है, यही स्टोटवाद है, यही वास्त्रस्टोट है, यही अक्षवाद है, यहो आत्मवाद है, यही सत्य-मीतिकवाद है और यही अर्यविज्ञान है।

छताजा-मकाश्रम—शन्द मझ एवं वानयकोट के स्वरूप को स्वीकार करने पर कृतकटा प्रकारन एवं बन्मवाद जैसा प्रस्त ही नहीं उठता है, नमोकि बन्यवाद देने बाजा कीन और बन्दवाद तेने वाला कीन ! जहाँ तक देव तुद्धि है वहाँ तक प्रकान, अविद्या और तमोगुण का मतार है। माया का आवरण है। अशानवस्था का कृतकता-मतारान कहाँ तक सन्य है, यह विचारपीय है। अशेनतुष्धि होने पर कृतकता प्रमाण असंगतन्मा प्रतीत होता है। पारिपति, पत्यति आदि आवायों का सम्बन्ध है कि लोक में लीकिक शिष्माचार का परिलाग नहीं करना चाहिए, अतरुव असिम में शिष्माचार की रखानेद्व मिन्नता की बौद कहाना करके धन्यवाद देने का साहस्य करता हूँ।

सर्वप्रम राज्यस्य (बाह्यस्य, प्रतिमा ) हा इतव हूँ, जिवसी इमा से अर्थवस्य हा विकास दुआ है और जिवसी इमा रहत्यात्मक रूप में प्रारम्भ से अन्त तक सर्वदा इस कार्य में बनी रही है।

वैदिक कृषि मुनियों से लेकर आज तक के जितने मी शन्दशाकी है, पतजलि के शन्दों में 'बाग्योमितव्' हैं, जिन्होंने शन्दतत्व और अर्थेतव्य का विवेचन करके वेद, जाहरण, आरल्पक, उपनेपद, रर्गन, व्याकरण, शाहित्य, एवं आन और विज्ञान की विभिन्न शालाक्षी को जन्म दिया है और विज्ञान के क्यारावी या प्रकाशस्त्रमाने से प्रकाश पापा है, उत्त स्मो प्राचीन और कर्वाचीन, मारतीय और वैदेशिक शन्दशालियों का सारह कुत्व हूँ।

प्रखुतः निदन्य में श्रम्येतल का बीन भी दा॰ बाब्राम उन्होना, (श्रम्यस्थ संस्कृत विभाग, प्रयाग विभविषालयः) ने रस्त्वा है, भी पंदित गोगीनाय कविष्यत्र (बनास्त ) ने शरदतक के बारि द्वारा उनकी किक विधा है और भी डा॰ निदयेश वर्गा (नागपुर) ने शरदतक और अर्थेक्स की सम्बद करके स्वामानकुत्त्र वार्तिकहार कारवास्त के (विद्व शरदार्यक्षम्य ) की विद्वि की है, अतः शरदास्त्र की विद्वत्रयी का विरोध कृतत्र हूँ ।

साथ हो बिन महातुमानों से इंट निक्त्य के विषय में विशेष आशीर्वाद, प्रोत्साहन, सरस्तामर्थ एवं आवर्षक विचार पात हुए हैं उनका विशेष आशारी हूँ। उनमें विशेष उन्तेसनीय निज्ञानितित हैं:---

भी डा॰ रापाहत्यन्, भी डा॰ तुनीतिङ्गार करवी, भी पं॰ गोविन्स्वरसम पन्त ( प्रचानसन्त्री पु॰ पी॰ ), भी डा॰ समूर्णानन्द ( शिवामन्त्री यू॰ पी॰ ), भी डा॰ स्नावार्ष नरेन्द्रदेव, भी पुरुषोत्तरदाष टंडन, भी प्रो॰ हुई रेतु ( ग्रो॰ सस्त्र विसाय, रेतिस ), भी प्रो॰ मार्णेन स्टाइन (सम्पव, संस्कृत विनाय, श्रोसकी, नार्षे विस्वविद्यालय), भी डा॰ श्वकङ्गार स्नावार्य, भी डा॰ उमेग्रीसभ, भी प॰ चेनेयचन्द्र चहेगायाय, भी डा॰ धरेरन्द्र वर्मा, भी खुबर मिट्टूलान ग्रासी, भी डा॰ धायुरेवसर्च ग्रास्त्राल, भी महापदित राहुल धहिस्तायन, भी भ्रो॰ बन्यावरण ( भू० पू० हाईहमिश्तर वेस्ट रदील ), भी डा॰ मंगलदेव शास्त्री, भी डा॰ स्पंहान्त ( पूर्वी पंजाव विश्वविद्यालय ) भी डा॰ रामकुमार वर्गा, भी डा॰ उदस्तारायण विद्यारी, भी टा॰ माताप्रवाद गुत, भी आवार्य रमुवीर ( नागपुर ), भी आवार्य विश्ववस्तु ( हिरियारपुर), भी आवार्य दिस्क शास्त्री स्पत्तिर्थ, भी आवार्य मुरेन्द्रनाय दोवित ( मुजर्पपुर), भी श्यामलाल यादय यखील, ( वायों ), भी ठा॰ दीवानविंद ( रामगढ़, नेनीवाल ), भी वा॰ वेदारनाय गुत, रहेष ( प्रयाग )।

भी रुपनारायण शास्त्री (हिन्दी सहित्य सम्मेलन, प्रयाग ) ने निदम्य की आवश्यक सामग्री के संकलन और सम्मादन में विशेष स्ट्योग प्रदान किया है। पुक देखने, अनुरुमणी के सम्मादन आदि का कार्य बढ़े प्रयवपूर्वक उन्होंने किया है। तद्ये उनका क्तुब हूँ।

दनके छतिरिक्तः कविषय वे महान् और दिव्य छातमार्थें भी हैं जिनका कि मौतिक शरीर सम्प्रति हमारे मध्य में नहीं है और जिनका करदहस्त सदा मेरे ऊपर रहा है, उनका-चिर म्हणी हूँ।

भारतीय साहित्य की उन्नति में दिन्दुस्तानी एक्टेमी (प्रयाग) का विशेष स्थान है। प्रस्तुत निक्च को दिन्दुस्तानी एक्टेमी द्वारा अवाशित कराने का सारा श्रेष श्री हा० धीरेन्द्र जी वर्मा (अवी, दिन्दुस्तानी एक्टेमी) को है। श्री रामचन्द्र जी टडन (सद्दा० संश्री हिन्दुस्तानी एक्टेमी) ने पुस्तक के प्रवागन एवं किसी प्रकार का विलम्ब न होने देने में ब्रायन्त प्रसंसनीय कार्य किया है। में उक्त दोनो महानुमावों का श्रायन्त हो कृतक हूँ।

प्रयाग विश्वविद्यालय ने इंस्ट निवन्य को छुप्वाने की जो स्वीकृति दी है, उसके लिए मातु-प्रस्या वा सादर कृतक हूँ।

उपसंहार—मीर्गाश दर्शन में जैमिनि मुनि का क्यन है कि 'पुरुष्ट्य कर्मायंतालूं (मीमाश दर्शन १,८६) पुरुष कमें करने के लिए है। निफाम कमें ही उलका अविविद्य उद्देश होना चाहिए, उर्शी उद्देश्य को लहम में एक्बर अपने अन्दर अमेरायता, अस्ता और दुर्शेय के होते हुए भी हल विषय पर लेखनी उठाने की पुष्टता की है। आधा है विवेचक्ट्र 'वालादि सुमायितम्' उपि के अनुवार अवगुणी और अक्षान के कारण बुटियों पर प्यान ने देवर गुली पर प्यान देंगे। विद्दुब्द हल विषय पर ले आवश्यक छरीपन एव सुपार आदि के विचार महत करने की हमा करेंगे, उनका में विदेश कुछ करने की इसा करेंगे, उनका में विदेश कुछ करें वा आधार का अधार में अस्ता में विदेश कुछ अस्ता की स्वाम स्वाम का स्वाम का स्वाम की स्वाम स्वाम करा हो हिया वा स्वाम स्वाम करा स्वाम की स्वाम स्वाम का स्वाम स्वाम स्वाम की स्वाम स्वा

जीव श्रह्मत है, श्रह्मत है श्रवएव जीव है। उसी श्रह्मतता हो दूर बरने के निए

```
( १३ )
```

रान्टनक का क्षाप्तर चाहता है। कुमारित मटके राज्दों में क्रन्त में यही निवेदन करना है कि:---

> त्द् विद्रांनीऽनुपद्धन्तु चित्तभेवैः प्रशादिभिः । सन्तः प्रप्रिवाक्यानि राष्ट्रन्ति हानद्यवः॥ स्नानम्बर्धरुवाह्यं नायबायः स्ततकपि। न हि सद्दर्भना गण्डान् स्त्रतिवेष्यप्परोदते॥

( रतोक्रवार्तिक, प्रन्यकार-प्रतिश रतोक ३ स्त्रीर ७ )।

## विषय-सूची

### ( स्चना-विषय-स्वी में श्रंकों की संख्या पृष्ठ-वोधक है।

### एक शब्द

निक्य का विषय रे, निक्य में मीलिकता रे, अर्यतस्य के विवेचन का प्रारम्म रे, ध्याकरण-दर्शन और अर्थ-विवेचन ४, मतृंदरि और अर्थविकान ४, पनझति का महामाध्य ४, रावण और न्याकरण-दर्शन ६, युज्यसात्र और रेलाराज ७, कैयर, भट्टोज, नागेश आदि ८, वैयाकरणों का टॉटकीय ६, कृतजता-प्रकाशन ११, उपर्संहार १२।

### श्रध्याय १

# भूमिका

श्रधीविद्यान की समस्य निकानों से श्रमिश्रवा १, निक्य का नामकरस्य १, ज्याह, कुमारिखमह, वैंकट साथव और सदनिसम का श्रधीवेशन ग्रन्थ १, श्रधीवेशन क्या है! १, श्रध का व्यस्त प्रतिमा १, प्रतिमा का नाम स्तीट १, एक महान क्रान्ट, एक महान श्रीर प्रमा ४, प्रतिमा के ही श्रमेक नाम ४, विचाद और प्रमा का मूल कान और प्रमा ४, प्रावाय पाशिन का विवेचन ६, तीन वृचियाँ ६, याँच वृचियाँ ७, तीन वृचियों का स्त्यांकरस्य ७, वैशाकरस्यों का अमिप्राय ८, सम्बय की स्थानता ६, सन्दार्य के सम्बय की अनिवायंता ६, वाकतुत्व के मूल में समस्य १०, तीन वच्चों को साहिट में रिपाद १२, स्तोट विदानन की विवेच व्यास्था १३, पदार्थ से पृथक् मिनमा का शक्तित १४, नावय का स्वतन्त अस्तित्व १४, प्रतिमा के दो रूप, सुद्धेट और सन्ति १६, श्रांन के दो रूप पहत और वैंकृत १७।

प्राप्त-दिवान की ब्रावस्थवता और उपरोगिता १८, व्राप्त वान की व्यनिवार्यता १८, व्यवतान और व्यविद्धि १६, प्रतिभा का राज्याकर १६, व्यवित्वान और क्याराव्य १८, व्यविद्यान के दिना महती निर्माट १९, व्यविता की व्यवस्थान १८, व्यवेना की प्रमुख्ति २१, व्यवेनियमन और सर्वेपायित्यानि विद्यान २२, प्रतिभा की प्राप्ति और ग्रिंदींबद्धि २३, व्याकरण का स्तरूप २४, ततः ग्रीर श्रवस्य का व्याकरण श्रयांत् विवेचन २३, व्याकरण श्रद्धरतस्य श्रीर अस्ततस्य का विवेचन २४।

वेद ख्रीर ध्रयंविज्ञान २४, निरुक्त ख्रीर वाक्तुत्व का विवेचन २४, घो० सईस ख्रीर शृख्वेद का एक महत्त्वपूर्ण सूच २५, बाव्तत्त्व समस्त तत्त्वों का धारक है २५, सोमतत्त्व श्रादि का पोपक वाकृतस्व २५, वाकृतस्य राष्ट्रनिर्मात्री शक्ति २५, वाकृतस्य पर श्रविश्यास से विनास २६, प्रतिमा की सिद्धि से बहातत्त्व और ऋषित्व २६, वाक्तत्त्व की सर्वेज्या पकता २६, बाक्तस्व से निश्व वा उद्भाव २६, बाक्तस्व से विश्व की द्यप्टि २७, मितमा से स्टिट का विकास २७, ब्रह्म और वाक्तस्व की समानता २८, अचेतनी में भी बाक्तस्व २६, ब्राष्ट्रिक विज्ञान और प्रतिमानस्व २६, बाक् वाममेतु है २६, एक शन्दतत्व के ही रुद्र चार्यद चनेकों नाम ३०, यास्त और वाक्तत्व की सर्वेच्यापकता ३०, यजुर्वेद ग्रीर ब्रह्मतत्त्व ३१, उपनिषद् में श्रद्धेत की पुष्टि ३२, प्रतिमा के ही ग्रानेकी नाम ३२, मनु श्रीर श्रद्धैततत्त्व ३३, वैवानरण श्रीर श्रत्तारतत्त्व ३३, वित्रा श्रीर श्रवित्रा का समन्त्य ३३, ऋविदा। ही विद्या की प्राप्ति का साधन ३४, बाहतस्व और महादेव ३४, मर्छ इरि के ब्रानुसार ब्याकता ३४, यास्त के ब्रानुसार ब्याख्या ३४, पद और पदार्थ के चार रूप ३६, यास्त्र के अनुसार ब्याख्या ३६, वैखरी आदि चार वाणियाँ ३७, पनझ लि श्रीर यहच्छाश्चरों का लगडन ३८, बैखरी छादि बाणियों का स्पष्टीकरण ३६, वाक् तस्य स्त्रीर पुरुषतस्य ४१, बाक्तस्य-शान स्त्रीर परमतस्य ज्ञान ४१, स्रयंतान के बिना निष्मलता ४१, अच्छत्तल से बाक्त्रयी का विकास ४२ बाक्तन्त की अमरता ४२, वाकृतन्त्व का स्राधार ब्रह्म ४३, वाकृतन्त्व श्रीर भागाविज्ञान ४३, श्रवस्तुतन्त्र श्रीर सत्वाविर्या ४३, वाकृतन्त्र श्रीर सायुवन-मात्रि ४४, व्याकरत्य श्रीर श्रद्धैतरर्यन ४४, ग्रर्थशन ग्रीर राज्यसरहार ४५, राज्य की प्रामाणिक्ता ४६, एक राज्यशन श्रीर इष्टासिद्धि ४६, ब्यावरण और मापाशास्त्र का संस्करण ४६, बावतुन से बाक्तला का उद्वार ४७, बाक्तस्य श्रीर प्रतिमा ४७, बाक्त्य दोषों का सहारक ४८, यजुर्वेर में वाक्तस्व के गुर्णों का वर्णन ४८, वाक्तस्व विश्ववर्मा ऋषि है ४८, अपर्ववेद और वाक्तत्व का विवेचन YE, विदुत् वाक्तत्व है YE, वाक्तत्व से देशी श्रीर श्रामुरी सच्टि ४६, बाक्तन्त का विराद् रूप ४६, बाक्तन्त और ब्रह्मगबी ५०।

म्नास्य मंग श्रीर सर्यविशान ४०, त्रास्य श्रीर रगेटवाद ४०, रास्तास्य ने श्रमंतत्त्व का विकास ४१, त्राधुनिक विद्यान श्रीर स्टोटवाद की सिदि ४२, रगेट ही सर्वोचम क्वोति श्रीर मजाय है ४२, वाक् मूलकारण है ४३, मितमा ही एक तस्त्र है, वही श्रास्मा है ४३, सन्द श्रीर श्रम्य में जामित्रता ४४, वाक् वामवेद है ४४, वाक् ही सरस्त्रती है ४४, वाक् श्रम्य सद्द है ४४, वाक् महा की मात्रा है ४४, वाक् वा विराट्स्प ४४, वाक तस्त्र ही बेद है ४४, वाक् नेयुत तस्त्र ई ४६, वाक् श्रामेय तस्त्र है ४६, वाक् श्रीर मन का सुम्म ४६, वाक् श्रीर प्राय का सुमल ४६, वाक्तक्ष श्रीर मनस्तर्ण की श्रमित्रता ४७, वाक ही सर्वन्त्रीय विनासक है ४७।

उपनिषद् और अर्थविष्ठान ५७, बाक् परम ब्रह्म है ५७, दो अञ्चर और वाकृतत्व ५८,

नारद को सनलुमार का बाक्तरा-विषयक उपदेश ४८, बाक्तल ही पुरुप को छार ५६, स्कोटनाद और पश्चरीम तथा उपस्हार ४६ ।

#### श्रध्याय २

## शब्द और अर्थ का स्वरूप

सर्प का लक्ष्य ७६, सर्य का स्वस्य ७०, पतझिल का मत ७०, स्रमं स्वस्य किया अ०, दो पकार का सर्य, रक्ष्य कीर बाल ७०, स्रयंका शब्द के द्वारा ७० पा प्रकार का सर्य ७०, स्रयंका शब्द के द्वारा ७० पा प्रकार का सर्य ७०, स्रयंका शब्द के दारा ७० पा प्रकार का सर्य ७०, स्रयंका शब्द के पिरव में सार किया विवाद ६८, स्रयंका के स्वयंका स्राप्त के पत्र में सार किया के प्रवाद है ६८, स्रयंका स्रय्यंका ६८, स्रयंका स्वयंका १८, स्रयंका स्वयंका प्रवाद १८, स्रयंका स्वयंका १८, स्रयंका स्वयंका १८, स्रयंका स्वयंका स्वयं

#### श्रध्याय ३

# व्यर्थविकास ी

प्रपंतिकास के कारण ६८, प्रयं की परिवर्तनशीलता ६८, व्रयंतिकास के ठीन स स्वरूप ६६, तीनों स्वरूपों का विवेचन, १००, अर्थ-प्रकीव १००, अर्थ विस्तार १०५, अर्थादेश १०६, अर्थ की अनुभव-न्यता १०६, अर्थ अनिश्चित और अपूर्व १११, सान्द बोध और अर्थ विकास ११२।

#### श्रद्याय ४

## श्चर्य-निर्णय के साधन

परायों को नाम पैसे दिए जाते हैं! १३६, नामकरण के विषय में देद और भुनि आदि का मत १३६, नामकरण का महत्त्व १३६, कार्य के अनुरूप नाम १३७, एक कर्य के लिए अनेक नाम १३७, एक के अनेक नाम १३७, योगिक नाम १३८, नाम प्रवाह से आते हैं, प्वन्यनुकारणात्मक नाम १३८, नवग्रन्दनिमाण के लिए पूर्वस्थित सामग्री का आभयण १३८:

नामकरण के विषय में यास्क का जिदान्त १३८, नाम का लल्ला १३८, राज्य से नामकरण में लायव १३८, सब नाम घातुल हैं १३६, यास्क के जिदान्त पर कुछ खास्ति १४०, खासेपी का उत्तर १४०।

नामकरण के दिएव में वैयाकरणों का सत १४१, लायवार्य सजाकरण १४१, नामकरण में वसा का महत्त्व १४२, मार्ग्ट्रोर के बुद्ध महर-पूर्ण विचार १४२, नये सावों के नाम कैसे पहते हैं १४५, व्यक्तियों के नामों पर एक हाँ-ए १४६, चार प्रकार की सजाएँ १४६, व्यक्तियों के नामकरण पर पाणिनि के विचार १४६, वैयक्ति नामों की शर्षकरा १४०, मार्गों के नामकरण पर पाणिनि के महत्त्वपूर्ण विचार १४०, नये पन्दों का आसमन १५०, अनुष्योगी सन्दों का आस्त्रोग १५१, अर्थ निकृत्य के साधन १५१।

#### श्रध्याय ५

# शब्द और अर्थ का सम्बन्ध

वतञ्जित का मत १६०, ज्याडि का मत १६०, मतुं हिरे का मत १६१, लोड ध्रयहार १६२, बुढ व्यवहार १६२, सम्बन्ध नियासक है १६३, शब्दबोध में ठीन तत्त्वी की क्ता १६३, सम्बन्ध स्वमावस्ति है १६३, शब्द के स्वरूपी की उपलब्धि १६४, सम्बन्धि तादास्म चुदि १६४, स्रर्थ को सन्दरूपता १६४, पाठी विमत्ति का मदीग १६४, आगोगरेश १६६, शन्द हे अर्थ को जारिशांत १६६, सन्तर्य का स्वरूप १६७, उपकार्य-उन्हारक-सन्त्य १६०, स्वीत और स्वराय सम्त्र्य नहीं १६७, दो प्रकार के सम्त्र्य, वोग्यता और कार्रसाए १६०, यायदा-सन्तर १६८, शाव्हान और हिन्दय-सम्बान ये अपने १६६, योगदा-सन्त्य में सन्ते का स्थान १६६, पावडान प्राप्य की सम्मति १७०, महोनि और कीएडम्स्ट के मत का सदान १७०, सन्त्य ही शक्ति है १७१, यन्द, अर्थ और सम्बन्ध तीनों का पुषक् श्रास्तिक १७१, आहोरी का उत्तर अप्यास के द्वारा १७२, पाडानि का मत १७२ कार्युनेक निवारकों की सम्मति १७२, कार्यकार्य सन्तर १७१, अर्थ का आदान प्रश्न र १९१, सायन्य का बोच १७४, ओता वका के मान का सन्त्रान करता है १७४।

शन्दायं प्यत्य और दुदिवाद १०५, विद्वाल का मत १०५, क्रयं नाह और नीद दोनों है १०५, नीद क्रयं मानने की आवरतकता १०६, व्रयं की चैकालिक एका १०६, केटर का सप्याकरण १०७, व्ययं नीद है १०८, नाहा व्ययं मानने पर आदेर १०८, मतृंशिर और नीद क्रयं १०८, मतृंशि का समन्यत्वाद १७६, नाहा व्ययं मानने में आतिचार्त १८६, नाहा व्ययं मानने में आतिचार १८८, नाहा व्ययं भानने में आतिचार १८८, नाहा व्ययं १८८, नाहा व्ययं १८८, नाहा व्ययं १८८, मतृंशिर और नाप क्रयं १८८, रूप और व्यवस्य कार्य १८८, नीद व्ययं के स्विप नाम व्ययं नी व्यवस्य वादरकता १८५, व्ययं हम नोहंशि व्ययं के स्वयं नी क्ष्यं निर्माण क्रयं नी क्ष्यं स्वयं १८५, व्ययं १८६।

नैपारिक और नैशेरिकों का सन्दार्य-सन्दर्भ पर तिचार १८००, नैपारिक और नैशेरिकों में मतमेद १८००, सन्दार्य-सन्दर्भ मानने पर आद्येग १८००, स्वयोग और समयाद सम्दर्भ सम्मन गरी है १८००, मृत भविष्यत् आदि से सम्बन्ध गरी हो सकता १८०८, सार्व्यक नन्तु की डास्पिति नहीं होती १८०६, स्वयं एक ही निरिचत नहीं है १९०९ नाय बन्तु है ही नहीं, सम्बन्ध विस्तृत्ते १९६१।

ग्रन्दार्य-वानन और सनेतवाद १६०, ग्रन्द और कर्य में सानेतिक समन्द्राहर, यस्त्वसङ् का विवेचन १६३, ब्राह्मी के उत्तर १६३, ब्राह्मीक दिवानी का सन्दर्भ

रन्दार्य-स्वयत्व पर मैनावडों के निवार १६५, रान्द और अर्थ में शतिम्य अवस्य १६५, वीदां द्वरा प्रत्यक्क का सरकत क्रमावद्यविक है १६६, शन्दार्य-सम्बद्ध और नित्यवाद १६६ नैन दार्यानकों का मत १६६, वानिकों का मत २००, स्वरूप सामितक नहीं है २०२।

निलवाद का सम्योकस्य २०२, जाकनि आदि के निवार २०२, राज्य और वर्ष की क्रमिनवा २०२, सम्बन्ध की निलवा २०३, सकेव से सम्बन्ध का आन २०३, इसमन्त्र वर्ष से निल सन्दर्भ २०४, कार्तिक्य अर्थ से निल सम्दर्भ २०४, वास्तिक्य अर्थ से सरवर निल २०६, अर्थविज्ञान की दिंद से विचार २०७, सर्वार्धवायकटा २०८, निलवाद का वार्यनिक स्व २०६ । बीद राशंतिको वा अपीहवाद २१०, अभीहवाद का इतिहास २१०, अभीहवाद का स्वरूप २११, धर्मकीर्त का विचार २१३, रक्षणीर्त का विशिष्टाभीहवाद २१२, कुमारिल का मत २१३, मर्श्वहरि का विवेचन २१४।

### श्रध्याय ६

## शब्द-शक्ति

शन्द की उपयोगिता २१६, झर्पशान के साधन २१६, लोकन्यवहार २१६, वृत्तिशन से ऋर्पशान २१७, शक्तिमह के झाठ साधन २१७, लोकन्यवहार २१७, न्याकरण २१८, उपमान २१६, कोप रर०, झासवाक्य २२०, वाक्यरोप (प्रकरण) २२१, विवरण २२१, शातपद का सहवर्ष २२१।

श्रमंशान में विम २२१, शब्द-शकि वा श्रशान २२१, श्रमं वी अनुत्मित्व के ६ वारण २२२, शब्द के ववानाव के श्रमंशेषकता २२४, शब्द के ववानाव के श्रमंशेषकता २२४, शब्द के ववानाव के श्रमंशेषकता २२४, श्रमंत्रप की श्रमंशेषकता १२४, श्रमंत्रप के श्रमंशेषकता १२४, श्रमंत्रप के श्रमंशेषकता १२४, शब्द श्री १ श्रमं में नादारण २२०, गब्द श्री १ श्रमं में नादारण २२०, नारोश का विवेचन २२०, पावक श्रमंत्रप २३१, शब्द के श्रमं की श्रमंत्रक २३१, पावद के श्रमं की श्रमंत्रक २३१, पावद के श्रमं की श्रमंत्रक २३१, पावद के श्रमं की श्रमंत्रक १३१, प्रश्नमंत्रक के विषय में दुर्गाचार्य का मत २३२, व्यक्ति के स्था में स्था का स्था १३४, प्रश्नमंत्रक श्रमंत्रक श्रमंत्रक १३४, प्रश्नमंत्रक श्रमंत्रक श्रमं

श्रीमपा-गुक्ति वा विवेचन, २२-, महुरिरि का मत २१-, श्रीमपा में चर तस्त्र २१६, ग्रीमपा में चला का रपान २१६, श्रीमपायकि की स्वतन्त्र सुवा २४०, ग्रन्ट-मेदवादियों वा मत २४०, ग्रवरण झादि ने हम वे ब्रीमतित २४४ श्रीमेद से एक्स स्टब्स २४१, ग्रन्थि का स्वतन २४४ नैस्पिकिशे का मत २४४ हैस्रसक्षेत्र में श्राक्ति का स्वतन्त्र २४२, २४२, ग्रावरवीच में श्रामेद श्रीर मेद संवर्ग २४२, नैसामिक के मत दा स्वतन्त्र २४२, वैवाकरणों का मत २४४, पद श्रीर पदार्ग दोनों में ग्रावि है, स्वतन्त्र की प्रयक्त का वर्ष २४४, ग्रावि का सत्त्र २४४, चार महार का राज्यार्ग २४४, ग्रव्सत्तित्र द्वा वर्षा व्यक्ति २४४, ग्रव्सत्वार्थिय संद्वान २४६, प्रवालि का श्रासंव ताविक श्रीर महत्त्वपूर्ण निर्णय २४६, ग्रीम प्रवार के ग्रन्दी हो चार प्रवार चर्नी हिला २४८, ग्राविक के वीन मेद २४६, स्विग्राचित २४६, वीनिक मा योगग्राकि २४०, ग्रोमक्टि २४०,

नैयायिकों का विवेचन २५१, साझांल् शब्दों से शाब्दबोध १२५ सार्षक शब्द बीत प्रकार का २५१, वाक्य से ही अर्थेशन २५१, प्रजृति के दो मेद २५१, नाम का लल्ल २५१,

### श्रम्याय ८

## वाक्य श्रोर वाक्यार्थ

आठ महार के सार्थक शब्द २६६, विषय का स्पर्टोकरण ३००, वाहर का लक्ष्ण २००, कात्यापन और पतझिल ३००, पाणिनि का मत २०१, पतझिल का मत २०१, कात्यापन का मत २०३, नैवायिकों का मत २०३, साहित्यकों का मत २०४, श्रमपिंह का मत २०५।

जयन्त्रमष्ट्रका वाक्यार्थविकेचन ३०%, वाक्यार्थ के विषय में विभिन्न मत ३०६, वाक्य श्रीर वाक्यार्थ के विषय में मत्रृंद्वरि का सत्र ३०७, वाक्य के श्राट लच्छ २०७, श्राव्य के श्राट लच्छ २०७, श्राव्य के श्राट लच्छ १००, श्राव्य के विषय में मीमीनकों का मत ३०७, श्राव्य उपद्वीर स्वरूप ६००, वाक्यार्थ ६ मकार का है ३०६, ६ मत्रार का वाक्यार्थ २००, वाक्यार्थ के प्रकार का है ३०६, वाक्यार्थ के विषय में बीटों का मत्र ३१०, नैपारिकों का मत ३१०, वाक्यार्थ कीर वाक्यार्थ के विषय में बीटों का मत्र ३१०, नैपारिकों का मत्र ३१०, वाक्यार्थ के विषय में बीटों का मत्र ३११, वाक्यार्थ और प्रदस्तीट के प्रकार का मून ३११, विविधिय सहिता श्रीर श्राष्ट्रमातिशास्त्र के वचन ३११, पाणिनि का मत्र ३१२।

श्रवरडाद और वान्य के लच्छा ३१३, स्तेट वा श्रयं ३१३, स्तेट के तीन मेट ३१३, अवरडाद का मार ३१३, वाक्त एक और श्रवरड है ३१४, विश्वतान श्रवरट है ३१३, विश्व एक है ३१३, वाक्त में ५८ कहिशत है ३१४, वाक्त ये श्रवरड है ३१४, वाक्तार्य में ५८१यं का जमाव ३१५।

वाक्य एक और असरह राष्ट्र हे ११५, परामुद्र में रहने दाली जाति को वाक्य कहते हैं ११५, वाक्य एक असपट शब्द हे १११, परामृह्यत जाति वाक्य है ११५, शिक्यते से परमेद ११६, मिरा और उपाधिमेद से मेद ११६, अनिख में क्रम गरी हो सकता ११७, वाजना बुद्धि में भिन्न है या अभिन्न २१७, वाक्य का वाक्यार्य क्रम में विवर्त ११७!

मुद्धिगत समस्यप को नाक्य करते हैं २१८, शानरूप शब्द का प्रकाश नाक्य २१८, बाक्यायं पुद्ध में रहता है २१८, नाक्य और नाक्यायं में श्रामिनता २१८, पहरामुद्द को बाक्य करते हैं २१६, कारायन और मंसानडों के लच्च में श्रान्तर २१६, एक ताक्य में एक विहत्त पर २१८, सक्येपन भी बाक्य का श्राह्म होता है २१८, एक नाक्य में श्रानेडों क्रियाएँ भी रहती है २२०, मण्टूं हरें ना वाक्य का लक्य २२०, किना क्रिया के भी वाक्य होते हैं २२१, नाक्य में क्रिया-गुति २२२, नाक्य भी महानाक्य का श्रा २२२।

पदों के हमविशेष हो वाक्य कहते हैं ३२२, हमरद का श्रामिशाय १२२, पदित्याछ की उपयोगिता १२३, हम क्या है ! ३२१, बाक्य और यद किसे कहते हैं ! ३२४, वर्ष . और पद शब्द नहीं है ३२४, क्रियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं ३२४, एक क्रियापद मी बाक्य होता है ३२५, आकांदा से युक्त इथक्-वृथक् सारे पदों को बाक्य कहते हैं ३२५, प्रत्येक शब्द में बाक्य को शक्ति है ३२६, पदार्थ वाक्यार्थ है ३२६, स्पष्टीकरण के लिए अन्य पदों का प्रयोग ३२६।

- बाक्यार्य-विचार ३२७, क्रमिहितान्यय और अन्विताभियान पद्म का स्पष्टीकरण ३२७, क्रमिहितान्यय और अन्विताभियान ३२७, मीमीहकों की दो शालाएँ ३२८, क्रमिहितान्यय और अन्विताभियान ३२७, मीमीहकों की दो शालाएँ ३२८, क्रमिहितान्यय वारियों का मत ३२८, अन्विताभियानपद्म मानने पर क्रमिहितान्यय ३२६, वावर का अर्थ सेवर्ग सिक्या ३२६, पर वा अर्थ सेवर्ग सिक्यार्थ है ३३०, संवर्ग का अर्थ सेवर्ग सिक्यार्थ है ३३०, संवर्ग का अर्थ सेवर्ग सिक्यार्थ है ३३०, संवर्ग का स्वर्ग के द्वार के कारण निराकांक होते हुए भी विशेष में अविशेष पर्दे वावर्ग है ३३०, सेवर्ग में सिक्यार्थ है ३३१, दोनों पद्में में अन्वत ३३१, वंतर्ग के प्रवस्त वा इस्वर १३२, वंतर्ग कीर का मतार्थ ई३१, प्रवोगन वावस्त्रार्थ है ३३१, अमिहितान्ययवाद की अवस्ता ३३४, श्रमिहतान्ययवाद का संवर्ग ३३४, अमिहितान्ययवाद का संवर्ग ३३४, अमिहितान्ययवाद का संवर्ग ३४४, अमिहितान्ययवाद का संवर्ग ३४४, अमिहितान्ययवाद का संवर्ग ३४४, श्रमिहतान्ययवाद का संवर्ग अनिवर्ग मानना पड़ेगा ३३४, वावया हे ही वाक्यार्थ कहते हैं ३३६, किया भी का मत ३४६। अमिल क्रम्ब ३३६, संवर्ग अपित का संवर्ग भी का मत ३४६।

याक्य का कर्य किया है ३३६, वाक्य में किया मूलताव है ३३६, क्रियारित याक्य नहीं होता है २४०, क्रिया की वाक्य में प्रधानता २४०, क्रिया वाक्यार्य है २४०, प्रतिमा का दश्यरूप क्रिया है १४०, वाक्य का कर्य मावना है २४८, मीमीवकों का मत २४६, मावना के विषय में मतमेद २४८, वाक्यार्य मावना है २४८।

अन्यताभिषानपद्म वा लंडन ३४२, पदो को निर्धिक मानना पड़ेगा ३४२, पद श्रीर वर्षों की चिद्धि नहीं होगी ३४३, पदार्थ से भिन्न बाक्यार्थ ३४४, व्यक्यार्थ में पदार्थ का अभाव ३४४।

वाक्य का क्रय्य प्रतिमा है ३४४, भावनामेद से क्रयंमेद ३४४, वाक्वार्य प्रतिमा है ३४४, प्रतिमा स्नामाबिक होती है, बास्य से प्रतिमा का प्रकोष ३४६, प्रतिमा सारे रूपो वाली है ३४६, प्रतिमा स्वभाविक्द है ३४७, प्रतिमा का मूलकारण राज्द है ३४७, प्रतिमा ६ प्रकार की होती है ३४७, प्रतिमा का मावार्य ३४०।

#### श्रध्याय ६

# स्फोटवाद और ऋर्थविज्ञान

रपोटवाद का प्रारम्म ३४६, स्पोटायन ऋषि से प्रारम्म ३४६, पाखिनि का मत

हैन्स, वर्ष अर्थनोषक नहीं है हन्दर, अनेकों में स्मृति भी अनेक होती है हरू, एंकलनात्मक शान संभव नहीं है हरूर, वस को मानने पर वर्णवाद नहीं होगा हरूर, अनुमान से स्कोट की सिद्धि हरूर, स्कोट अरखंड है हरूर, वर्ष स्कीट के व्यंवक हैं हरूर, याद और कुमारिल के प्रश्न का उत्तर हरूर, वानियाँ स्नोट की व्यंवक हैं हरूर, सकोट प्रस्य दिखाई देता है हरूर, वानवस्तोट को विद्धि हरूर, वाक्य के अवययों की अस्तवार हरूर, हरूर हरूर हरूर, वाक्यतात हरूर।

## सहायक ग्रन्थ

# प्रमुख सहायक-प्रन्यों के नाम

# वैदिक साहित्य

१. ऋगेद

२. यडुवेंद ३. धामवेद

४. श्रदवेद

वैचिरीनसंदिवा

६. मैत्रापर्वासंहिता

७. बाटकसंहिता

¤. ऋग्वेर-माप्य—वेंद्रट माघव

श्रुग्वेद-माध्य—सायग्
 श्रुग्वेद-माध्य और यहाँदि माध्य—स्वासी ददानन्द

११. दैवनमंदिना, वीनो माग, दामोदर मातवत्रेकर द्वारा संपादित

१२. देवरेय ब्राह्मच

१३, कौगीतकि बाह्यय

१४. पड्विंग ब्राह्मच १४. वैचिरीय ब्राह्मच

१६. शताय हाझवा

१७. गोनम ब्राह्मस्

१८. दायद्यमहात्राह्मय १६. वैनिनीप उपनिषद् बाह्मय

२०. देतरेवारस्यक

२१. टैविरोयारस्वक

२१. निकद

**२३.** निषद्य-पासक

२४, हान्दोन्य वानिषद्

रथ. ब्रदारख्यक उपनिषद

```
( २८ )
```

२६. ईशोपनिषद् ग्रादि १०८ उपनिषदे २७. सर्वानकमणी—षदगुरु शिष्य

२८. बृहद्देवता—शीनक

२६. ऋक्षातिशास्त्र-शौनक ३०. शुक्लपञ्च : प्रातिशास्त्र-कात्यायन

३१. तैत्तिरीयमाविशाख्य

**२२. ग्रथर्वमातिसाख्य** 

२२. श्रमणतिशास्त्र—पुपन्धन् २४. श्रमेदीय प्रतिग्रास्त्र ( पूर्णद-मुक्त्यन्त्रि )---उन्बराचार्य २५. श्रकतन्त्र

३६. ऋग्वेदादिमाध्य भूमिका-रेखामी दयानन्द

#### न्याकरण ३७. ग्रष्टाध्यायी—शणिनि

३८. महामाष्य—ाउञ्जलि ( कैवट की प्रदीन और नागेश की उद्योत टीकाएँ )

३६. वाक्यपदीय, ( व्याकरण-दर्शन )—मर्तुं हरि, ( बनारस, १६०५ ) हेनाराज पुरुषसाज की टीकाएँ

४०. शब्दकौस्तुम-भहोजिदीवित ४१. मौदमनोरमा --

४२. निद्धान्तकौमुदी--- "

४३. वैयाकरणभूषण- , तथा कौरडमट

४४. काशिका-चामन जयादित्य

४५. न्याम—जिनेन्द्र ४६. पदमं जरी—सदत्त

४५. ५६म गरा---२र६च ४७. वैदाकरणसिदान्तलवुमंजूपा—नागेश मह बनारस, १६८५

४७. वदाकरपाखशनकतुमजूरा—नागर्य मह पगारक, १८५० ४८. शब्देन्द्रशेखर—

४६. पारिमापेन्दुशेखर— ५०. रफोटविद्धि—मण्डनमिश्र, गोपाति

५०: स्फोटविद्धि—मण्डनमिध्र, गोगतिका टोका ( मद्रास यूनिवर्सिटी १६३१ ) ५१. .. — मस्त निष

११. ,, -- मरताम

५२. स्फोटबिदिन्यायविचार--गणभति शास्त्री द्वारा संगदित, १६१७

**१.३.** स्प्रोटप्रतिष्ठा—केशव करि

५४. स्पोटतत्त्व—ग्रेपकृष्णकवि

**५५. स्होटचन्द्रिका--**श्रीकृष्ण मह

५६: स्पोटनिरूपण्—ग्रापदेव

१७. स्फोटनाद—कुन्द मट्ट॰
 ५०. परिभाषावृत्ति—सीरदैव

५६. भाषावृत्ति-पुरुषोत्तमदेव

६०. चन्द्रवृत्ति-डा॰ लीविश द्वारा संपादित ६१. याशवल्क्यशिद्धा-याशवल्क्य

६२. पाणिनीयशिद्धा-पाणिनि

६३. वासिष्ठीशिद्धा-वसिष्ठ

६४. कात्यायनीशिद्धा-कात्यायन, ६५. शिद्धा-सप्रह ( ३३ शिद्धाप्रन्यों का सप्रह )

### दर्शन

६६. वेदान्तदर्शन-शांहरभाष्य

६७, भामती-वाचर्सातमिश्र ६८. खरडनखरडलाय- भी हर्ष

६६. चित्सुली--चित्सुलाचार्य

७०. पचदशी--विद्यारसय

७१. परमार्थसार--ग्रादिशेष

७२. शाहरवेदान्त-( गगानाथ का का श्रनुवाद ) ७३. श्रद्धैतवेदान्त-शाकरभाष्यानुवाद की प्रस्तावना, गोरीनाथ कविराज

७४. नादकारिका-समक्रस्ट

७४. श्रष्टमकरण्— "

भीमांता दर्शन—शावरभाष्य

७०. मीमांवारलोकवार्विक-कुमारिनमह ( पार्यवार य मिश्र की टीका )

७८. तन्त्रवार्तिक--७६. सीमांसामान्य पर बृहती बीका-प्रमाहर मिश्र

सर्वदर्शन-सम्बद्ध—माधव

दर. पाशिनीय दर्शन-माधव

**८२.** तत्त्वविन्दु-नाचस्पति

द3. योगदर्शन-च्यासमाध्य

पोगदर्शन—शांकरभाष्य (स्पोट प्रकरण), श्रव्याय ४ (श्रष्टवार लाइब्रेरी

सीरीज न० ३६, माग २, पृ० ५७७ ) संख्यदर्शन – टीका विज्ञानिभिद्ध

**८६. सां**ख्यकारिका—ईश्वरकृष्ण

८७. शंख्यवृत्ति—श्रनिहद

८८. वैशेषिकदर्शन-प्रशस्तपादभाष्य

• ८६. न्यायदन्दली ~ भीघर

स्वायविद्यान्त-युक्तावली--विश्वनाथ

६१. न्यायदर्शन-बात्स्यायनमाध्य

```
( ३ )
```

६२. न्यायवार्तिक—उद्योतका६२. न्यायवार्तिकतात्त्रयेशका—शाचरपति मिम

६५. न्यायमंत्ररी—जयन्त्रमह ६५. न्यायकुसुगांजलि—उदयनाचार्य

६६. वत्त्विन्तामण्—गंगेश ६७. दीधिति—खुनायशिरोमण् ६५. शन्दर्शातिमकाशिका—जगदीशमृष्ट

हरू, चुन्दवास्त्रकाराका—जनवारामध् हरू, च्युत्सत्तिवाद—गदाधरम्ह १००. राक्तिवाद—गदाधरम्ह १०१. विषयतावाद— "

१०२. त्रिपिटक्-गौतमबुद्धः १०२. त्रिपिटक्-गौतमबुद्धः १०३. मज्जिमनिकाय---

१०४. माध्यमिक कारिका—नागार्जुन १०४. ममाण्डमुञ्चय—दिङ्नाग

१०६. योगाचारम्मि—ग्रसंग १०७. प्रमाणवार्तिह—धर्मकीर्ति

१०८. प्रमाय्विनिश्चय—,, १०६. न्यायविनदु— ,,

११०. न्यायावतार—छिद्धक्षेनदिवाकर १११. पडदर्शनसमुज्यय—इरिमद्र ११२. झप्टशती—मङ्ग्रकलंक

११२. ग्रम्थ्यहसी—विद्यानन्द ११४. प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकारः—दैवधुरि

११५. प्रमाण्नयतत्त्वालोकालकार—देव ११५. स्यादादरत्नाकर— ११६. स्यादादसंतरी—मह्त्वपेषसूरि ११७. प्रमेषकमजमत्वेण्ड—प्रमाचन्द्र ११८. क्रपोशसिदि—रत्नकीर्त

११७. प्रमयक्षश्रकात्वरड-प्रभावन्द्र ११८. ग्रपोहरिदि-रालडीर्ति ११६. तसर्पप्रह-प्रान्तरस्तित १२०. न्यायहार्यका-सावस्यति १२१, पदवास्यरलाहर-गदायरमङ

१२२. शन्दार्यतकांमृत—जयकृष्य १२३. श्रर्यसंबद्ध—सौगाविभास्कर १२४. मगबद्गीता तथा उसके विभिन्न माध्य

१२५. गीता-रहस्य—बालगंगाघर विलक्त १२६. भारवीय-दर्शन—बलदेवउपाध्याय १२७. दर्शन-दिग्दर्शन—राहुल खांकृत्यायन

१२८ स्तरहिता—( स्कन्दपुराणान्तर्गत) १२६. प्रपद्मशार-शंकराचार्य **१३०. काशीलड—(** स्कन्दपुरायान्तर्गत )

साहित्य

१३१. नाट्यशाख-मरत

१३२. महि काव्य-महि

१३३. काञ्यालंकार—मामइ

१३४. काव्यादर्श—दरही

१३५. काञ्यालकारसूत्र-वामन

१३६, ध्वन्यालोक-न्यानन्दवर्धन

१३७. व्यन्यालोकलोचन--- श्रमिनवगुप्त

१३८, काञ्यमीमांसा--राजशासेर

१३६. व्यक्ति-विवेश-राजानकमहिममह

१४०. सरस्वतीक्यजामरण-मोज

१४१. काव्यप्रकाश--मम्मट

१४२. साहित्यदर्पण-विश्वनाय

१४३. क्रवलयानन्द-श्रप्पवदीवित १४४, रसगगाचर--जगन्नाय

१४५. वाल्मीकि रामायण-वाल्मीकि

१४६. महामारत-न्यास

१४७. मागवतपुराण

१४८. विष्णुपुराख

#### श्चन्य

१४६. कीटिन्य अर्थशास्त्र-चांगस्य

१५०. व्याकरणदर्शनेर इतिहास-माग १ ( वंगला ) श्री गुरुपद हालदार

१५१. वैदिक सम्पत्ति-स्पुनन्दन शर्मा, बम्बई १६८७ वि॰ १५२. उपसर्गवर्ग-महादेवमहाचार्य

१५३. नानार्यार्ण्वसत्तेप-केशवस्वामी

१५४. नानार्यंसंबद्द-ग्रनुन्होरम बोरोख

१५५. पातञ्जल महामाध्य की परसूची-श्रीधरशास्त्री पाठक, पूना

१४६. पाणिनि-स्त्रपाठ की पदस्ची-43

१५७. वैदिकपदानुकमकोष- विश्ववन्यु शास्त्री

१५८. बन्काडेंन्स ट्रपाशिनि एएड चन्द्र-सीविश, १६२८

१५९, ऋग्वेद-पदसूची -स्वामी विश्वेश्वरानन्द, नित्यानन्द

23

१६०. यजुर्वेदपदसूची-- "

१६१. सामवेद-यदसूची—स्वामी विश्वेश्वरानन्द नित्पानन्दं १६२. ब्रथवेवेद-यदसूची— " " "

१६३. वैदिककोप—भगवद्दत्त, हंस्सः

१६४, पारिनि—बॉटलिङ

१६५. पाणिनि—गोल्डस्ट्युक्टर

इंग्लिश

१६६, पारिनि एज ए सोर्स झाद इतिडयन हिस्ट्री—बाद्धदेव ग्ररण झप्रवात ( पी-एच० डी॰ के लिए स्वीहत झप्रकारित निवस्त्र )

१६७, मीनिड् घ्रॉव् मीनिड् —श्चाग्डेन रिवार्डन

१६८. पिन्छिपले धाँव हिरड्रो झाव लैंग्वेड्—हर्मन पाउल

१६९. सीमेन्टिक्स-मिरोत्त बेबाल

१७०. द हिस्टी ब्रॉन् वर्डम्-ब्रानेन डार्नेस्टेटर

१७१. द हिस्ट्री ब्राव् मानिङ -जे॰ पा॰ पोस्टगेट

१७२, लैंग्वेब एएड द स्टडी शाव लैंग्वेब-हिटने

१७३. द सहन्त प्रॉव् लेंग्वेज ( माग १, २ )—हर्द्र ह

१७४. हैंग्वेज-ब्रोटो देसर्सन

१७५. फिलासपी आव् आमर-प्रोटो वेधर्नन

१७६. फिलाएकी आयु संस्कृत प्रामर-प्रमातचन्द्र चक्रवर्ती

१०७. लिंद्गिनिटिक स्पेन्यूलेशन्त झाँव् हिन्दूद्र-,,

१७८. ब्योरी ब्रॉव् सीच एन्ड लैंग्वेज-गाडिनर

१७६. तेरचर्य धान् द साइन्ड श्रॉव लेंग्वेत-मैक्सनूनर

१८०. बायोगाफीज स्नॉब् बर्डस—

१८१, लेक्चर्षं प्रान् र स्टडी क्रॉब् लेंग्वेड— क्रोटल, १६०२

१८२. श्रान् द स्टडी झॉद् वर्ड स-ट्रेन्च

रेत्दर, धनेलिष्टिस बाजु मीनिट्रें इन इरिडयन सीमेन्टिक्ट-न्टिट्रेंबर दर्मी (जर्नेत ब्रॉब्ट्रें हिमार्टमेन्ट ब्रॉब्ट्सेन्ट, कलकसा विश्वविद्यासर,

भाग ११, चन् १६२६ )

१८४. एसी म्रान् ह्यूमन अन्डरटैडिंग—लॉक

१८५. इरिडयन रिलास्तरी (माग १, २)-राघाकृष्यन

१८६. हिस्ट्री ऋाँब् इसिडयन फिलाक्ची--( माग १, २ )--दानगुत

१८७. हिन्दी सीनेन्टिक्स-हरदेव बाहरी

## मूमिका

अर्थवद्धातुरप्रत्ययः मातिपदिकम् (अष्टा॰, १, २, ४५)

श्रर्थ विश्वान की समस्त विश्वानों से श्रामिश्वता—वेद, ब्राह्मण, श्रारण्यक, उपनिपद, निरुक्त, प्राविद्याद्य, श्रिष्ठा, तथा समस्त दर्शनप्रन्थों एवं समस्त साहित्य में जिस एक तत्त्व श्रा विवेचन किया गया है, वह व्यर्थ है। श्रात्वत्व श्रयंविद्यान का विश्व में मारतीय वैद्याकरणों ने सृष्टि-तत्त्व के मुक्तपृत समस्त झान श्रीर विश्वान का विश्व विवेचन किया है। श्रयं-विद्यान का किस विद्यान से सन्वन्य नहीं है, यह वताना श्रसस्मय है। श्र्यानिश्वान, स्वर्राविद्यान, मोतिकविद्यान, श्राव्यात्मविद्यान श्राद्य है। श्रव्यात्मविद्यान श्राव्यात्मविद्यान श्राव्यात्मविद्यान श्राव्यात्मविद्यान श्राव्यात्मविद्यान श्रव्यात्मविद्यान श्रव्यात्मविद्यान श्रव्यात्मविद्यान श्रव्यात्मविद्यान श्रव्यात्मविद्यान श्रव्यात्मविद्यान श्रव्यात्मविद्यान श्रव्यात्मव्यात्म स्वर्यात्म स

#### निबन्ध का नामकरण

व्यास, कुमारिल मह, वेंकट माधव श्रीर मएडन मिश्र का श्रर्थविकान शब्दमृष्टि के मूल में जो मीलिक तस्व विद्यानात है, वह है शब्द, उसका विकास ही अर्थ
है। अतः अर्थ-विपयक समस्त विवेचन को अर्थ-विद्यान (इंक्सिर में Semantics
के मिल्ट के मान विधा नथा है। अर्थ-विद्यान नव्य कर भारिमारिक अर्थ में
प्रयोग व्यास, कुमारिल मह, वंकटमाधव वाचा मण्डनिम ने किया है। अर्थविज्ञान
शब्द का सबसे प्रथम पारिमापिक अर्थ में प्रयोग व्यास ने महाभारत के वनपर्व
में किया है। व्यास ने बुद्धि के गुर्खों का वर्धन करते हुए लिएम है कि बुद्धि के ये
गुर्खें हैं :—(१) गुष्ट्या अर्थान् शब्द आरं अर्थ के गुर्खों की जिज्ञासा, (२) अवयपअर्थान् शब्द और अर्थ के गुर्खों का न्यान करना, (३) महस्य अर्थान्
शब्द आरं अर्थ के सक्स और गुर्खों का ज्ञान करना, (३) धारस्य अर्थान्
शब्द आरं अर्थ के सक्स और गुर्खों का ज्ञान प्राप्त करना, (४) धारस्य अर्थान्

### गर्य-विज्ञान क्या है

अर्थ-विज्ञान का साधारएतमा विषय है कि अर्थ-तत्त्व क्या है, अर्थ-तत्त्व का क्या स्वतुन है। राख्तुतस्य से इसका सन्यन्य है या नहीं, यदि है तो राख्तुतस्य का क्या खरूप है। राज्य और चर्य नित्य हैं या अनित्य। यदि नित्य हैं तो उनका क्या खरूप है और यदि अनित्य, तो उनका क्या रूप है। श्रयंतस्य का हान केंसे और क्योंकर होता है। अर्थतस्य का निर्णय किम प्रकार से श्रीर किन सावनों से होता है। राज्य-तत्त्व अर्थ-निर्ह्णय में दिन प्रकार और क्योंकर सहायक होता है। राज् और वर्ष में शक्ति है या नहीं, यदि है तो किसमें और किस रूप में, यदि नहीं तो अर्थ-विद्यास किम प्रकार का होता है। पद क्रिसे कहते हैं, वह कितने प्रकार का होता है। पद के विमाजन का पदार्थ पर क्या प्रमाव पहुंग है। पद् विभावन के कारण पदार्थ दिवने प्रकार का हो जाना है। बाक्य किसे कहते हैं, बास्य का स्था स्वरूप है; वास्य दितने प्रकार का होना है। बास्य का बास्यार्थ पर क्या प्रमाय पड्ता है। बाक्य का वाक्यार्थ पर प्रभाव पड़ता है या नहीं। यदि वाक्य का वाक्यार्थ पर प्रमाव पड़ता है तो किम रूप में और क्यों। यदि नहीं तो वान्य से वाक्यार्थ का ज्ञान दिस प्रदार और क्यों होता है। वाक्यार्थ एक होता है या अनेक, यह एक है वो उनका क्या स्वरूप है और अनेकवा क्यों और कैसे है। यदि अने ह है तो अने हता का आधार और मूल क्या है, अने ह में एक वाक्यार्य का जान केने चार हिम रूप में होता है। पदार्य चीर वाक्यार्थ का अनिम खरूपक्या है। यह मत्य है या असत्य, यह नित्य है या अनित्य, यह निर्वचनीन है या ऋतिर्वचनीय, वह ज्ञान रूप है या अज्ञान रूप, वह सत्रूप है या असन् , वह विद्याहर है या अविद्या।

कार्य वा स्वरूप प्रतिमा—कपूर्वन्त विषय का वैवाहराएं। और दार्गीनकें के दृष्टिकोए ते क्षामा कप्पादों में वर्षन दिया गया है। वेपाररा कप्रवेदन के दिव अनिकार प्रतिकृति हैं। वेद हैं प्रतिकार प्रतिकृति के दिव में कि प्रतिकृति के मुख्य में, समन्त के ता कार्य विद्यान के मुख्य में, समन्त वेद , पार्वम, क्षामी के मुख्य में, तो एक परमनस्य परमाणु रूप से क्ष्याम है, वह है प्रविमा। प्रतिमा के ही जिमक दृष्टिकोए से विद्यान को वेद, बाकरण, कप्रतिबद्ध काकरण, स्वादिस तथा ब्राम और विद्यान के विभिन्न क्षाम और उपांग कहा जानता है।

प्रमुत निक्रय में उनी हो वैदाकरों के शब्दों में व्यर्वतस्त, व्यपिवज्ञान शब्दितान, व्यतिविज्ञान, स्टोट-विज्ञान, शब्दतस्त, शब्दतज्ञ व्यदि नामी से सन्वोधित दिया गया है। प्रतिमा की शक्ति व्यन्तन व्यपरिमित व्यार व्यनिर्वेचित है। इसी को वैदाकरों ने वाक्तस्य वदा है। सृष्टि के प्रत्येक परमार्गु में विजना जो इस भी चैतन्य है, यह याक्त्स्य है वह प्रतिमा है। उनी को सहा- सत्ता, जाति, भाव, नित्त, सत्य छाटि की व्याख्या करके पवव्यति छीर भर्च हरि ने सप्ट किया है। (बान्यपदीय काट २, ग्लोक ११८-१४४ )

प्रतिमा का शाम स्पोट-सृष्टि के इतिहास में देशों के परचान् आज तक यदि कोई सबसे वडा अभृतपूर्व शानिकारी अन्वेपए या आविष्ठार हुआ है वो वह है स्पोटसिद्धान्त, वह है प्रतिभा का माजान विश्लेपए, वह है प्रतिमा के नित्यारा श्रीर श्रनित्यारा का दो भागों में पृथक्तरण, वह है प्रतिमा के नित्यारा का साजात्वार । इस अन्वेषण और आक्रिकार का सबसे बड़ा श्रेय आचार्य रशेटायन को है। श्राचार्य पाणिनि ने श्रतण्य बाक्तस्य के परमतस्वत श्राचार्य स्पोडायन वो 'श्रवड् स्पोटायनस्त' (श्रष्टा ० ६, १, १०३) सूत्र में विशेष समादर के साथ स्मरण करके प्रतिभा विषयक सिद्धान्त को तीन सूत्रों में स्मप्ट किया है' और 'इन्द्रे च तित्यम्' ( श्रष्टा० ६ १, १२४ ) सूत्र द्वारा घरना मन्द्रन्य स्पिर किया है कि इन्द्र (काल्या, ब्रह्म, प्रतिमा परमाणु नुलप्रटित, परन-पुरप, परमवस्व ) में बह स्तोट नित्यरप में रहता है। सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में हो भीलिक तस्य हैं एक स्पोट दूमरा ष्वति । स्होट नित्य हैं, ष्वति व्यक्तिया स्तोट अभिन्यक होता है, बह व्यंब्प है वह प्रकाशित होता है एमी की वैयाकरण 'अचर' कहते हैं। उसमें चर अश नहीं है। अनित्याश नहीं है, वह सृष्टि वा आधार है। दृष्टि के प्रत्येक परभागु में प्रतिपरा स्पोट होता है। जिसरा अभिप्राय आधुनिक वैज्ञानियों की दृष्टि से त्यूल र हो में 'विस्सीट' शांत्र की व्याख्या से नमस्त्रा जा सरवा है, बह है ज्ञान्ति, विप्लर, परिवर्तन, वृत्ति । इस मीलक क्रान्ति, परिवर्तन, वृत्ति के वारण ही सृष्टि की स्थिति है। इस मीलिक सत्य को वैयाकरण शावत्रहा वहते हैं, उसी को दूसरे शातों में ब्रह्म, इंश्वर आत्मा, आवास, उज्ज, स्वमाव और तस्त्र आदि नामों से विभिन्न दार्शनिरों ने सम्बोधित क्रिया है। वेशन्तदर्शन टमवी ब्रह्म बहुता हैं, योग हेरवर और सात्य पुरुष, बैरोपिक विरोप तथा न्याय शाखा जी की बीददर्शन ज्ञान, बैनव्हान अणु (पुद्गल) धार्वास्वर्शन भूत या तत्त्व तथा श्रापुनिक भीतिक विज्ञानवादी प्रकृति, इच्य, तत्त्व आहि नाम देते हैं। ( बास्यपरीय प्रह-काएड तथा काएड ३ प्रष्ट 🚉 )

## एक महान् अनर्थ, एक महान् अम (अज्ञान)

प्रतिमा के ही श्रनेक नाम—सरार में एक महान् अम है, जिसना मृत नारण श्रहान, श्रविद्या, अम श्रीर श्रवत्त्वहवा है। वह है श्रातिकवाट श्रीर

सर्वत्र विभाषा गी । अध्या ०६११२ अद्य स्क्षेत्रपानस्य । अध्या ०६११-३ इन्द्रेच नित्यन्। अध्या ०६११२४

नास्तिकवाद का विवाद, वह है रा द्वरत्व श्रीर श्र्मंतत्त्व का विवाद, वह है श्रम्यात्त्वाद श्रीर सीतिकवाद का विवाद, वह है श्रम्यात्व श्रीर सीतिकवाद का विवाद, वह है शानिवाद श्रीर विकानवाद का विवाद, वह है शानिवाद श्रीर विकानवाद का विवाद, वह है शानिवाद श्रीर काम्तियाद का विवाद, वह है जातिवाड श्रीर व्यक्तिवाद का विवाद, वह है सम्प्रियाद श्रीर व्यक्तिवाद का विवाद, वह है श्रम्रियाद श्रीर व्यक्तिवाद श्रीर वाद है विवाद श्रीर श्रम्रिया का विवाद, वह है श्रम्रिया का विवाद वह है श्रम्रिय श्रम्रिय का विवाद का विवाद, स्तर्ह राम्प्रिय (कर्म्मर्गा) का विवाद वह श्रम्रिय श्रम्रिय श्रम्रिय श्रम्रिय है श्रीर व्यक्तिवाद श्रीर नात्तिवाद श्रीर वावद, स्तर्ह राम्प्रिय श्रम्र का विवाद, स्तर्ह राम्प्रिय है श्रम्रिय श्रम्रिय स्वयं स्वयं के स्वयं के कारण है। श्रम्रिय श्रम्रिय का विवाद के कारण है। श्रम्रिय श्रम्रिय के सम्वय्य को ठीक न सम्मक्ति के कारण है। श्रम्रिय श्रीर श्रम्रिय के कारण है। श्रम्रिय श्रम्रिय के कारण है।

विवाद और अम का मूल ग्रज्ञान श्रीर भ्रम - मर्ट हरि ने वाक्यपदीय मे प्रतिभा के स्वरूप को समभाकर तथा स्कोट श्रीर धरनि का जो स्वरूप पतन्जील ने समभाया है, उसको स्पष्ट करके ससार का एक अनुपम और असाधारण उपकार किया है। प्रतिभा के साज्ञात्कारद्वारा प्रतिभा का रारूपठीक समभकर प्रतिमामू-लक माया या अज्ञान के कारण जो ससार में विवाद, भ्रम, अज्ञात और अविद्या है, तथा निसवे कारण को समभने मे अनेकों दार्शनिक भी असमर्थ रहे हैं, उसकी दूर किया है। उपर्युक्त सारे विवादों का मूल यह है कि शाला बहा, पर-मात्मा, वस्तु, स्वभाव, शरीर, तस्व, द्रव्य आदि नामों को विभिन्न दार्शनिकों ने भित-भिन्न समभा है, श्रनएव विवाद है। भर हिर ने इस भ्रम, माया श्रीर श्रज्ञान को दूर करते हुए वताया है कि वे प्रतिमा के ही सारे नाम हैं। उसी को कोई दर्शन ब्रह्म कहता है, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा,कोई पुरप, कोई वस्तु, ( पदार्थ ) कोई स्वभाव, कोई प्रकृति, कोई शरीर, कोई तत्त्व श्रीर कोई द्रव्य। उसी को वैया-करण प्रतिभा, हात, शहर, असर, त्रहा, पदार्थ, वाक्यार्थ, परमार्थ, पुरुष, पुरु पार्थ, जाति, व्यक्ति, महासत्ता, सत्, सत्य, नित्य, प्रकृति, प्रत्यय, धातु, धात्वर्थ, नाम, श्राख्यात, उपसर्ग, निपात, परा, परयन्ती, मध्यमा, वैखरी, वाक्य स्पोट, वाक्य, आदि नाम देते हैं। प्रत्येक दार्शनिक सूक्ष्म एव तात्त्विक विवेचन से जिस श्रन्तिम तत्त्व पर पहुँचते हैं, निसके कारण ज्ञान होता है, जिसके कारण चैतन्य है, जिसके कारण ज्ञान का श्रासित्त्व है, जिसके कारण चेतनता की सत्ता है, जिसके कारण सृष्टि में श्रासित्व है, जिसके श्रासित्व के कारण सृष्टि प्रत्यक्ष है, प्रत्येक असु, प्रत्येक परमासु, प्रत्येक स्थावर और जगम मे जो सहम दृष्टि से दृश्य है, जो स्यूल दृष्टि से अनुसेय और व्युड्ग्य है, उसको वैयाकरण दृत्य श्चर्यविज्ञान श्रीर व्यावररा दर्शन

दहते हैं । संप्रह प्रन्य के समाइरसीय श्राचार्य व्याटि ने उमकी उच्च दहा है, आचार्य बाजप्यायन ने रसको जाति ( श्रारुति ) कहा है।'

द्याचार्य पारिनि का विवेचन—श्राचार्य पाणिनिने श्रर्यन्तस्व, बाक् बस्ब, प्रतिमा, शाद्र-तत्त्व, एवं स्होट के स्वरूप को संदेप में दिन्तु बहुत संपर्ध श्राद्रों में प्रांति पदिक और श्रंग दी ब्यार्या करते हुए सम्ब ब्रिया है। श्राचार्य

उस परम-उत्त्व हो प्राविपादिक कहते हैं, वह न घातु है और न प्रत्याप, वह न द्रव्य है और न आहति, वह न नान है न रूप, वह न प्राष्ट्रतिक पदार्थ है और

पारिति या स्थन है कि --श्चर्यवदयात्रप्रत्ययः गातिपविक्रम् । ( श्रष्टा>, १,२,४१ )

Ę

न जीव-रूप पदार्थ है, वह न बर्रा है न पड़, बह न बर्रा-छोट है न पडन्छोट। प्रतिभा इनसे पृथक है। उसरा एकमात्र लज्ञण यह है कि वह अर्थवन् है, नार्थक है, चेतन है, ज्ञानमंग्र है, वही वाक्य है वही वाक्याये है, वह प्रतिमा है, वह प्रत्येक पट में ब्यान्त है, वह प्रत्येक ऋतु में ब्यान्त है, श्रदः बसे श्राद-परिक कहते हैं, इसीकी शन्दबंहा, प्रतिमानिहान, श्रर्थनिवहान करते हैं । इस पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि प्रतिमा न प्राष्ट्रिक तन्त्र है,

और न जीवतत्त्व, यदि ब्रह्म न प्रशृति है और न जीव तो उनदा रूप देने जाना जा सकता है। त्रिगुणावीत, वृत्तित्रम से बहिर्मत का कोई रूप नहीं बन सख्या है, अतः विसी भी राज्य वा कोई भी रूप नहीं होना चाहिए। अञ्चय वे कृत्ते हैं कि—

ष्ट्रचिद्धवसनासार्य ( घष्टा॰, १,२ ४६ )।

तीन वृत्तियाँ,-सुरा रूप से प्राविपदिक बद्ध ही है, प्रविमा ही है, तथानि ष्ट्र, विद्वत प्रत्यय और समाम इन वीनों को भी प्रतिपत्निक कहते हैं। सांस्य के राष्ट्रों में सत्त, रजस् और तनस् इन दीन गुरों के बारए प्रदृति (जीव) की मी गीए रूप से ब्रह्म, आत्मा या प्रतिमा व्हा जाता है। सत्व, रजम् और तमस् इन तीन गुर्षों के कारण प्रकृति (स्वमाव) त्रिगुणालिका कही गई है। इन तीन गुर्षों का प्रतिविन्य सुरुर (प्रतिमा) में पड़ता है, खटः वह सारिवरु राजस और तामस इति-भुक्त कहा जाता है। इन तीन इत्तियों को साहित्य शास्त्रियों ने शक्ति (प्रतिमा) नामा दिया है और उसके तीनरूप माने हैं – श्रमिया, सक्एा और व्यवस्ता।

पांच मृत्तियाँ—मृहोदिद्योजित ने छन्, तद्वित और समास के साथ एक-प्रेष समाज तथा सनाधन्त पातु रूप को भी समन्वित करके मृत्तियों की संस्था ४ मानों है। वृत्ति का स्टूब्प है परार्थोभियान-पर क्रथमें न बीव कराना, परव्ययोन् इस के अर्थ-परार्थ-में अभिज्यिक कराना वृत्तियों का कार्य है। मतिमारूपी पर-मार्थ की अभिज्यिक के साधन ये पांच बृत्तियों हैं। इन पांच बृत्तियों के यथार्थ झान से परार्थ, परमार्थ प्रतिमा का झान होना है।

ङ्चद्वितसमासैकरोपसनाद्यन्तवातुरुपाः ५२च वृचयः, परार्थाभियानं वृक्तिः। (तिद्धान्तकौतुरी, सर्वसमासरोपप्रकरण्)।

तीन वृत्तियों का स्पर्वकरए-यहां पर यह समरण रखना बाहिए कि वृत्तियों के तीन या पांच भेड़ का कारण उनका मौतिक अन्तर नहीं है। अपितु प्रकार भेद से निभन्न दृष्टिकोण से निवेचन का परिणाम है। सांस्य के दृष्टिकोण से सत्त, रजन् और तमम् के ही विवेचन से सृष्टि के मृल-तत्त्व (अर्थ, प्रतिमा, प्रकृति) का विवेचन हो जाता है। इन तीन के गुर्खों की व्यादया से ही फ्वन्तरसों की व्याद्या हो जाती है। राज्य, रसर्ग, रुप, रस, गंय इन पांच गुर्खों की व्याद्या सत्य, रजस्, तमस् की व्याद्या को वधार्ण रूप से जानने से हो जाती है। इन तीन गुर्गों के कोरण वृत्तियां वीन प्रकार की हो जावी हैं, सालिक, राजस और वामस। परमपुरप (परमातमा, शब्दबहा, प्रतिमा) को बधार्पतः जानने के लिए मृत प्रकृति (स्वमाव, श्रावरण, प्रतिमा ) में विद्यमान सात्विक, राजम और तानस अउत्तियों हा जानना श्रनिवार्य है। मनोनीझानिक दृष्टिकीए से प्रत्येक पुरप की यथार्थ रूप से जानने के लिए उसकी प्रकृति (स्वमाव, श्रावररा, प्रतिमा ) में विद्यमान सात्विक, राजस और तामस प्रमुखियों का जानना अनिवार्य है। साहि-रिवजों ने इनकी ब्यार्था के लिए परम पुरुष का प्रतिनिधि शब्द रखा है, शब्द में वीन प्रकार की शक्तियों मानी हैं, अभिया, लच्या और व्यञ्जना। इन वीनों शक्तियों के कारए शब्द बाचक, तहरू और व्यव्यक माना जाता है। तथा अर्थ वाच्य, तस्य और सांन्य जिनको प्रिगुए और वृत्तित्रय से सप्ट करता है, साहित्य-शास्त्रों उसको शक्तित्रव की क्याल्या से स्ट करते हैं। जब वक अभिया, लम्न्या, ब्यलना शक्तियों का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, तम तक साहित्य का ज्ञान ठीक नहीं होगा। साहित्यशासी पहले शांकरों का प्राकृतिक तथा मौतिक दृष्टि से विवेचन Ξ करते हैं, परन्तु अन्त में घनिरात्र्य हो ब्हम साहित्य मानने हैं। साहित्य,

काव्य वही नर्वोत्तम है, जिनमें व्यङ्गार्थ नुष्य हो। वर्रो ध्वनि हैं, सृष्टि ध्वनि हैं, पञ्चमूत-पञ्चतत्त्व ध्वनि है, इनसे प्रतिमा की ध्रमिव्यक्ति होती है. ग्रांकि की सिद्धि होती है, श्रज़र की प्राप्त होती है, न्होट की श्रमिञ्चिक होती है, मीतिक वस्त (परमार्, श्राकारा, (र्यर) प्रतिमा) की प्राप्ति होती है। श्रतएव मन्मट ने श्राव्य-प्रकारा में कहा है कि -

इरमुखममविग्रायिनि व्यङ्ग्ये ध्वनिस्तत् शान्तमुखमम् (शान्त १,४)

वैदाकरलों का श्रामिश्रय—पालिनि ने इन ठीन वृत्तियों की त्यारमा विराद रप में रुत् तहित प्रत्ययों तथा समास की व्याच्या द्वारा को है। प्रत्येक राज्य में दो तस्य श्रवस्य रहते हैं, एक स्टोट श्रीर इसरा ध्यनि । निन्यांग स्टोट है श्रीर श्रनित्यांरा ध्वनि । नित्यांरा की ज्याच्या पालिनि ने प्रदृति की व्याख्या द्वारा की है र्श्वार श्रमित्यांश की रुशान्या प्रत्ययों की स्थान्या से । प्रत्येक शान को दब कर स्क्रीट और ष्वति के रूप में प्रयक्तहों किया जायगा, उब तक ज्याकरस् ( दिवे-चत ) नम्भव नहीं है। अतः मृल-प्रहृति में विद्यमान सत्व, रजम् और तमम् छा विवेचन ( निरत्नेवर ) वैवाकर्णों के लिए सर्वप्रधन श्रावरचक होता है, क्योंकि उसी से वृत्ति का ठाँक जान होता है और उससे अर्थविज्ञान की सिद्धि होती है। प्रत्येक राज्य में कितना खंश मीलिक है थीर कितना खर्मालिक, कितना धातु का श्रंत है श्रीर क्तिना प्रत्य का, क्तिना श्रन्त श्रंत है श्रीर क्तिना नर श्रंत, कितना खन्र पुरप का खंश है और कितना चर पुरुप का, कितना स्टोट का खंश है और कितना व्वति का, कितना राज्य का यंश है और कितना श्रयों का, कितना शाजनत्त्व है और कितना अर्थन्तत्त्व, यह प्रत्येक शाज में कृत् राद्धित मनास इतियां स्तप्ट करती हैं। कुन् प्रत्ययों के विभिन्न श्रयों द्वारा पारिनि ने प्रत्येक राज् मे विद्यनान ध्यनि, तर श्रंश, तर पुरुर, श्रर्यन्तस्य द्या सान्त्रिक द्वति हे रृष्टिकोण से बिवेचन किया है। प्रत्येक शाद में सत्त्व अंश अवश्य रहता है श्रान्यया उसका प्रयोग नहीं हो सकता है। वैयाकररों 🕏 अतरब सिद्धान्त है कि न केवल प्रशति का प्रयोग करना चाहिये और न केवल प्रत्यय का ।

## न केवला प्रष्टृतिः प्रयोक्तव्या, नापि वेवलः प्रत्यतः।

भाव यह है कि न केनल स्त्रोट वा प्रयोग करना चाहिये और न देवल व्यक्ति का, न केवल अन्तर का प्रयोग करना चाहिए और न केवल न्तर दा. न केवल शांद्र का प्रयोग करना चाहिए न केवल ऋषी दा। जहां तक प्रयोग का सम्बन्ध है स्कोट और ध्यनि का प्रथमकरण नहीं किया जा सबता है, क्योंकि जहां स्कोट शब्द रूप से है वहाँ ध्यति गुण रूप से है गुण और गुणी, संज्ञा और नंजी, श्चंग श्चीर श्रंगी, श्रवयव श्रीर श्रवयवी श्रविनामाव में एरव रहते हैं होनों वा पृथक् श्रस्तित्व नहीं है, श्रदः वैयाकर्ण समन्वय मार्ग को सर्वीचन मानते हैं,

अतएव वैयाकरणों का मत है कि शब्दतत्त्व और अर्थतत्त्व एक ही आत्मा के दो स्वरूप हैं, दोनों की प्रयक्-प्रयक् सत्ता नहीं है ।

एकस्यैवात्मनो भेदौ राद्याधीवष्ट्यक्स्यिवौ। ( मान्य० २,३१ )

समन्वय की स्थापना—यही कारण है कि स्कोटश्रीर व्वनि, शब्द श्रीर श्रर्थ, पुरुष और प्रकृति एकत्र रहते हैं। मौलिक दृष्टि से वैयाकरणों का अभिन्नाय यह है कि सृष्टि में प्रतिमा ही एक मौलिक तत्त्व है। उसी के दो रूप हैं, नित्य रूप को शब्द कहते हैं और अतित्य रूप को अर्थ, नित्यांश को स्कोट और अनित्यांश को ध्यति, नित्यांशको सत् श्रीर श्रनित्यांशको श्रसन्, नित्यांशको सत्य श्रीर श्रनित्यांश को श्रासत्य, नित्यांश के। श्राहर श्रीर श्रानित्यांश को हर, नित्यांश को इन्य श्रीर अनित्यांरा को आकृति ( श्राकार ), नित्यांश को बहा और श्रनित्यांश को माया, नित्यांश के। परमात्मा और अनित्यांश के। सृष्टि, नित्यांश के। जाति और अनि-त्यांश के। व्यक्ति नित्यांश को नाम और अनित्यांश के। रूप, नित्यांश की अकर्मक श्रीर श्रनित्यांश के। सक्रमेंक, नित्यांश के। परमात्मा श्रीर श्रनित्यांश के। जीवात्मा, नित्यांश के। निर्मुण और अनित्यांश के। तसुण, नित्यांश के। एक और अनत्यांश की अनेक, नित्यांश की अद्वीत और अनित्यांश के। द्वेत या त्रेत, नित्यांश का विद्या चौर अनित्यांश के। अविद्याः नित्यांश को संभृति और अनित्यांश के। असंमृति ( विनारा ), नित्यांश को श्रेयस् श्रीर श्रनित्यांश को प्रेयस्, नित्यांश की देव (अमर) और अनित्यांश को मर्त्य नित्यांश को परा विद्या और अनित्यांश को श्रपराविद्या, नित्यांरा को प्राण और अनित्यांश को रिय, नित्यांश को श्रमर्त श्रीर श्रनित्यांश को मूर्त नित्यांश को स्वर खोर श्रनित्यांश को व्यंजन, नित्यांश को श्रहर श्रीर श्रीनत्यांरा को वर्ण, नित्यांरा की किया श्रीर श्रीनत्यांरा की भावना, नित्यांश को वाक्य श्रीर श्रनित्यांश को पद, नित्यांश को वाक्यार्थ श्रीर श्रनित्यांश को पदार्थ ।

इन्हार्य के समन्वय की अनिवार्यता—आचार्य पाणिन का अभिप्राय यह है कि सृष्टि में मीलिक-तत्त्व एक ही है वह न धातु है और न प्रत्यय, उसकी न भाव पदार्थ कहा जा सकता है और न अभाव, उसकी न सिक्रय कहा जा सकता है और न कमाव, उसकी न सिक्रय कहा जा सकता है और न निष्क्रिय । प्रतिभा की सत्ता मात्र से सब कार्य चलता है जैसे कि सूर्य की सत्ता से इस सृष्टि का कार्य चलता है, उसकी भौतिक हृष्टि से गतिशील, सकर्मक (सिक्रय) उद्य अस्त आदि किया-चुक्त समझ जाता है, परन्तु तात्तिक हृष्टि से वह न उदय होता है और न अस्त होता है। (सेतरेयता ३, ४४, गोषय० उत्तर ४, १०)। यह हात होने पर भी

१. (क) स वा पर (आदित्यः) न करावनात्त्रमेति मोरीति त बदलमेतीति मन्दनो ऽ या पत्र इत्यादितात्रभारमा किर्यस्ते । प्रविदेशसमात्र कुल्ले इतः परमाय्य परेग आवस्येतिति मन्दने पत्र देश हराविद्यासमात्र किर्यस्तोत्र इत्यादमा कुल्ले गावि बरमात्र स वा पत्र म करावन मित्रीवरी हरेदेर माल ३. ४४.

उसका उदय और अन्त कहा जाता है, क्योंकि सृष्टि का व्यवहार केवल एक दृष्टिकोण से नहीं चलता है। जो वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य है वह भौतिक दृष्टि से श्रमत्य है श्रीर जो भीतिक दृष्टि से सत्य है वह चैहानिक दृष्टि से श्रमत्य है। श्रतप्य चैयाकरणों, वैहानिकों, द्वारानिकों, नीमांसकों, साहित्यकों, समीत्तकों और त्रालोचकों को एक त्रोर वैज्ञानिक दृष्टिकोए रखना पड़ता है और दसरी श्रोर व्यावहारिक दृष्टिकीए। न वैज्ञानिक दृष्टिकीए भी उपेचा की जा सकती है और न ज्यावहारिक दृष्टिकोण को। श्रतएव इन सब को दोनों हिन्दियों से विवेचन करके मार्ग उपस्थित करना पड़ता है, एक श्रीर वैयाकरणों, वैज्ञानिकों श्रीर तत्त्वज्ञों के लिए मार्ग बनाना होता है, दूसरी श्रोर साधारण जनों के लिए । वे तत्त्वज्ञों के लिए तात्त्विक पारमार्थिक देवयान निर्वाण श्रीर मोत्त का मार्ग बताते हैं, उनके लिए प्रतिभा, बाक्-शांक, श्रर्शतत्त्व का नित्यस्प होय, प्राप्य श्रीर साध्य वताते हैं, दूमरों के लिये व्यावहारिक, पितृयाण, स्वर्ग का मार्ग वताते हैं। तत्त्वहों के लिए जैसा कि सांख्य आदि दर्शनों में वर्शन किया गया है वह ज्ञान-मार्ग है। वैयाकरण तात्त्विक श्रीर पारमार्थिक दृष्टि से झान-मार्ग के समर्थक हैं। अर्बेतवाद, ब्रह्मवाद परमात्मगाद, ईश्वरवाद, रफोटवाद, निर्गुणवाद, निराकारवाद, की पारमार्थिक दृष्टि से सत्ता स्वीकार करते हैं। त्रापुर्वभाग निर्माण करिया अस्तिय नहायर्थ और अपरिम्ह जिनको पर-खिल ने यम कहा है, माना है। यह प्रतिभा, ब्रह्म, वस्वहान, अर्थतस्य, बाक्यवस्य और शब्दतस्य की सिद्धि का झान-मार्ग से प्रकार है। ब्याय-हारिक दृष्टिकोण से वे ध्वनियाद को भी सत्य मानते हैं। प्रत्यत्त को भी सत्य मानते हैं, पद्ध-भूतों एवं पञ्चतत्त्वों में भी सत्यता मानते हैं, ज्याव-हारिक दृष्टिकीए वाले जिज्ञासुओं के लिए कर्ममार्ग उपयोगी मानते हैं। भग-बान् कृष्ण ने भगवद्गीता मे उनके लिए जो सर्वश्रेष्ट मार्ग बताया है वह है, निष्काम कर्मयोग, निष्काम भावना से अपने-अपने कार्य को करना और उसमे दत्तवा प्राप्त करना ( योगः कर्मस कीशलम् गीवा 2. 20)1 वाक् तस्व के मृल में समन्वय-वैयाकरण उपर्युक्त मार्गों को विभक्त

मानने की दूषित सममते हैं। सृष्टि के मृत में समन्वय है, अर्थ-

<sup>(</sup>स्र) स वा एप (आदिस्य.) न क्दाचनात्मनमर्वात नोदयनि । तपदेग प्रस्तादस्तमप्रतीनि मन्यन्ते इन्हें एन तदम्न गलाऽपासान विपर्वस्योऽदरेवभस्तात प्रमुखे रात्री परस्यात ।

गोपथ जा० उ० ४. १०.

तस्व के मूल में समन्त्र है। राज्य स्वय स्कोट और व्यक्ति का समन्त्रय है। न स्कोट के दिना व्यक्ति रह सक्दी है और न व्यक्ति के दिना स्कोट, रहोट राइ-तस्व है और व्यक्ति उसना गुण, स्कोट आकारा है और व्यक्ति अर्थात् राज्य उसका गुण, स्कोट राज्य है और व्यक्ति अर्थाद प्रकित अर्थात् प्रकित है और व्यक्ति अर्थात् प्रकित क्यों है और व्यक्ति माया, स्कोट आजात है और व्यक्ति माया, स्कोट आजात है और व्यक्ति माया, स्कोट परोत्त है और व्यक्ति माया, स्कोट परोत्त है और व्यक्ति अर्थात्, स्कोट परमाणु है और व्यक्ति अर्था, स्कोट परमाणु है और व्यक्ति अर्था, स्कोट व्यक्ति है और व्यक्ति इस है अर्थात् अर्थात् कर, स्कोट परमाणु है और व्यक्ति अर्था, स्कोट व्यक्ति के और व्यक्ति होनों को राज्य क्या है। स्कोट रिपी राज्य के व्याप्ता कोई का व्यक्ति है कि वह नित्य है, कुटस्य है, अदिवाली है, उसमें किसी प्रकार का कोई अपाय (च्या) अरन्त (आगाम, विकास) और विकार (परिवर्षन) नहीं होता है।

नित्येषु चश्रवेषु क्रुरस्थैरविचालिमिर्वर्शेर्भवितव्यमनपायोपजनविनारिमि । (सहा ० खाहिनक २)

स्कोटरपी प्रतिमा की व्यारया उक्त राज्यों में की गई है। वह कूटस्य है, उसमें गति नहीं है, उसमें न इच होता है और न इडि, उसमें न इस होता है और न इडि, उसमें न इस होता है और न इडि, उसमें न इस होता है और न विकास, वह जिएएणाल्फा प्रकृति से प्रयन्त है। व्यार्थ पर्वार्थ के विकास राज्य, नित्य वर्षों में विक्रीन है। अत्यय परवार्थ के निर्मा हो। दिस साम्यय माना है। 'सिन्द राज्य मं सिन्य साम्यय परवार्ध ते ये मुन्तव प्रविमा को ही नित्य राज्य, नित्य कर्षों और नित्य सम्यय्य मानते हैं। प्रतिमा को ही नित्य राज्य, नित्य कर्षों और नित्य सम्यय्य मानते हैं। प्रतिमा को ही जिल्य राज्य, नित्य क्षान्य है। अत्य है। इसी प्रतिमा को सम्यित् आतन्य हम तीन मानों में विमाक करके एक क्षीम् राज्य की सिद्धि की जाती है। इसी को अ उम्मीत मानों में विमाक करके एक क्षीम् राज्य का सिद्धि की जाती है। (तत्य वाचक प्रवार, प्राप्त, रेज्य) इसी को मू सुज रव इन तीन मानों में विमाक करके एक क्षीम् राज्य इन तीन मानों में विमाक करके एक क्षीम् राज्य इन तीन मानों में विमाक करके एक क्षीम् राज्य इन तीन मानों में विमाक करके एक अम् राज्य इन तीन सानों में विमाक करके एक अम् राज्य इन तीन सानों में विमाक करके एक प्रमुख स्व' महाव्याहति की सिद्धि की जाती है। क्षा वार्यों है का करने हैं कि महाव्याहति परमें सी (क्षूट्य ) प्रजापति जो कि वार्यु इत्य है का सन्वोचन है।

प्रमेख्यमिधीतः प्रजापतिर्वाचि व्याहतायाम् ( यजुः ६, ४४ )

रसी एक प्रतिमा का निमाजन करके वैक्षरी, मध्यमा श्रीर परयन्ती नामों से तीन वाक्तरवों की स्थापना की जाती है। तरल राजों में इस विमाजन की वाक् सस्व के स्यूल, सूक्ष्म और परोत्त इन तीन भागों में विमाजन से सममा जा सकवा है।' इसका स्पष्टीकरण जागे किया गया है।

तीन तरवों की सृष्टि में स्थिति— अर्थ-विज्ञान की दृष्टि से प्रतिमा का वीन भागों में विभाजन किया जाता है, वाक्-तत्त्व, मनस्-तत्त्व और प्राण-तत्त्व। सृष्टि का समग्र विवेचन इन तीन तत्त्वों के विवेचन में समाविष्ट है। समस्त ज्ञान श्रीर विज्ञान की इन तीनों वर्त्यों के विवेचन विश्लेषण परीच्चण समीवण अन्वेषण गवेपण और साज्ञातकार में इतिश्री हो जाती है। सृष्टि के प्रत्येक श्राण, प्रत्येक परमारा, प्रत्येकशब्द और प्रत्येक अर्थ में इन्हों तीन तत्त्वों का अनिवार्य रूप से समावेश श्रीर समन्वय है। इन्हीं को वैयाकरणों ने क्रमशः नाम श्राख्यात श्रीर उपसर्ग कहा है, इन्हों का पाणिनि ने कमशः कृत् तद्वित ख्रीर समास कहा है। इन्हीं की सांत्यदर्शन में सत्य रजस और तमस् तीन गुए कहा गया है और इनकी युत्ति को सास्विक राजस श्रीर तामस। योग-दर्शन में इनको चित्त की तीन वृत्तियां प्रख्या प्रवृत्ति और स्थितिकहा गया है। (योगश्चित्तवृत्तिनरोधः, योग० १,२) मनस-वन्य की दृष्टि से उसकी जाता, हो य श्रीर ज्ञान इन वीन भागों में विभक्त किया जाता है। प्राण-तत्त्व की दृष्टि से उसकी भोका, भोकत्य श्रीर भोग इन तीनों रूपों में विभक्त किया जाता है। वाकृतत्त्व की दृष्टि से उसको शब्द अर्थ और सम्बन्ध तीन भागों में विभक्त किया जाता है। दर्शन ज्याकरण विज्ञान श्रादि की दृष्टि से यही प्रतिभा की काल्पनिक त्रयी सर्वत्र न्याकरण, विवेचन, विश्लेपण आदि रूपों से दृश्य होती है।

भीतिक दृष्टि से उसको श्राप्त, वायु श्रीर श्राकारा इन तीनों रूपों में विभक्त किया जाता है। वैदिक शब्दों में उसको श्राप्त, वायु, श्रादित्य तीन भागों में विभक्त किया गया है। वैदिक शब्दों में उसको श्राक्त्त्त्व, मनस्-तत्त्व श्रीर प्राप्त-तत्त्व इन तीनों रूपों में विभक्त किया गया है। श्रात्य यजुर्वेद का कथन है कि एक दी प्रतिभा को याक तत्त्व, मनस्-तत्त्व श्रीर प्राप्त-तत्त्व इन भागों में विभक्त करते के कारण एक वेद (प्रतिभा) को वेदत्रयी नाम दिया जाता है। इनमें श्रुपेद प्रतिभा के वाक-तत्त्व की व्याख्या करता है, यजुर्वेद प्रतिभा के क्षार्त्व प्रतिभा के वाक-तत्त्व की व्याख्या करता है। यजुर्वेद प्रतिभा के मनस् तत्त्व की व्याख्या करता है श्रीर सामवेद प्रतिभा के प्राप्त-तत्व

वैसर्था मध्यमाबादच पदयन्यादचैनदङ्कतम्।
 अनेकडीर्यभेदाबारूच्या वाचः पर पदम्॥

वास्य० १,१४४

एवम्य सर्वेशेत्रस्य यस्य चेयमनेवृथा। मोक्तृमोक्तव्यस्येख मोगस्येख च स्थितिः॥

की व्याख्या करता है। प्रतिभा के बाक्-तत्त्व की व्याख्या प्रतिभा के आग्नेय श्रश की व्याख्या है, प्रतिभा के मनस्-तत्त्व की व्याख्या प्रतिभा के बायव्य श्रश की व्याख्या है प्रतिभा के प्राएतत्त्व की व्याख्या प्रतिभा के श्राहित्य (श्रानिर्व चनीय, श्राविवेच्य, श्रव्याकर्षीय, श्रज्ञर, नित्य, श्रायनाशी, कूटस्य) श्रश की व्याख्या है।

श्रृच बाच प्रपद्ये मनो यजु प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये (यज् ०३६,१) स्पोट सिद्धान्त भी विविध व्यारया - पतञ्जलि, भर्त हरि, भट्टीजिदीजित, कौएडभट्ट, नागेश श्रादि वैयाकरेला ने तथा शकराचार्य एव मण्डन भित्र श्रादि दार्शनिकों ने स्फोट सिद्धान्त की सत्यता श्रीर प्रामाणि ऋता को स्वीकार करते हए स्फोट को कई प्रकार से सममाया है। शन्द की नित्यता को स्वीकार करने पर इसको तीन भागों में विभक्त करके स्फोट (ब्रह्म, श्रात्मा प्रविमा ) की सममाया है। स्कोट शब्द का श्रव्य है स्कृटति श्रव्योऽस्मात्' जिससे श्रर्थ-तत्त्व प्रस्कृटित होता है। तीन विभागों को निम्न रूप से रखकर विषय को स्पष्ट किया जाता है। (१) वर्णरफोट वर्ण सार्थक हैं, वर्णों का अर्थ होता है वर्णा की सत्ता से ही पद की सत्ता है, वर्णों से पद वनता है और पदों से वाक्य। वर्णों के अतिरिक्त पद और कोई पृथक् सत्ता नहीं है, तथा पढ़ों के अतिरिक्त बाक्य और कोई पृथक सत्ता नहीं। दार्शनिक शादों मे इसका अमिप्राय यह होता है कि प्रकृति सार्थक है, प्रकृति ही अन्तिम सत्य है, प्रकृति से अर्थ का विकास होता है, प्रकृति के श्वतिरिक्त जीर और कोई धुमक् सत्ता नहीं है तथा जीव के श्वतिरिक्त नहा श्रोर कोई धुमक् सत्ता नहीं है, (२) पदस्कोट अर्थ का ज्ञान पदों से होता है, वर्णी से नहीं । प्रत्येक पद सार्थक हैं, प्रत्येक वर्ण नहीं। पद नित्य हैं, वर्ण नहीं। दाशनिक शानों में इसका व्यभिप्राय यह है कि प्रकृति साथक नहीं है, प्रकृति से व्यर्थतत्त्व की श्रमिव्यक्ति नहीं होती है, जीउ सार्थ के है, जीउात्मा से श्रयंतत्त्व कीश्रमिव्यक्ति होती है, जी गत्मा श्रन्तिम सत्य है। जीवात्मा के श्रतिरिक्त परमात्मा, परमपुरुष बहा या प्रतिभा अन्य कोई पृथक् अस्तित्व नहीं है। सृष्टि के भूल मे पद हैं, जीव हैं। प्रथम पत्त को दार्शनिक शब्दों में 'अभिहितान्यववाद' कहा जाता है। अर्थात् श्रीभहित का श्रन्यय, प्रत्येक वर्षा श्रपना श्रपना श्रयं वताते हैं, उनके समृह का ही पद में अन्वय हो जाता है और पद समूह का वाक्य मे अन्वय हो जाता है। वर्णों की अपेत्रा पढ़ में जो विशेषता आती है। वह उनके अन्वय के कारण है। पर्दों की अपेक्षा बाक्य मे जो विशेषता आर्ता है। वह पर्दों के बाक्य में अन्वय के कारण है। श्रत उनका मत है कि यह प्राधिक्य वाक्यार्थ स ' (वाक्य०२,४२) केवल पढ़ जिस ऋर्य का बाचक है बाक्य में सम्बद्ध होने पर भी उसी ऋर्य का बीध कराता है। वाक्य में पढ़ों का परसार अन्वय होने पर पदार्थ के कारण जो अधिकता हो जाती है, उसको वाक्यार्य कहते हैं, इस पत्त को पारिमापिक राज्यों में 'ससर्गवाद' कहते हैं। इस मत का श्राममत यह है कि पदों के समृह का ही नाम वाक्य है। 'सघातो वाक्यम्'। पदों के ऋतिरिक्त वाक्य कोई पृथक् ऋत्तित्व नहीं है, और जीव के खातिरिक बहा, आत्मा, प्रतिमा कोई प्रवक् अस्तित्व नहीं है। परमाणुओं के समृह से चेतनता आ जाती है और चेतनता के ही समृह को वाक्य और वाक्यां कह देते हैं। ज्यों ने चेतनता के ही समृह को ब्रह्म, परमात्मा था प्रतिमा कहते हैं। वैयाकरणों ने इस वाद को निर्देक असंमय और अधुक्तिस्तात माता है, क्यों कि प्रत्येक पद में प्रत्येक वर्ष का अर्थ नहीं होता है, वर्णों से आतिरिक पद का अस्तित्व है, अवप्य कृप (क्र्यों) सूप (वाल) वृप (व्रक्त सम्म) ये तीनों पद सर्वया विभिन्न अर्थ बताते हैं, इनमें यदि क स य के कारण विभिन्नता मानें तो अप के कारण आवे से अधिक तीनों में समानता होनी चाहिए, परनु ऐसा नहीं है, वे तीनों राज्य वर्णों से प्रयक्त हैं, वर्णों के अतिरिक एद का प्रयक् अस्तित्व ही, वे तीनों राज्य वर्णों से प्रयक्त का परमाणुओं के अतिरिक जीव (चेतनता) का प्रयक् अस्तित्व हैं, और जीव के अतिरिक राज्य, आत्मा, बाह्य, प्रतिमा जिसको कि व्याकरण में याक्य एवं वाक्यार्थ कहा जाता है, प्रयक् अस्तित्व है।

पदार्थ से पृषक् प्रतिभा का श्रस्तित्य-पद् रहोट को दारानिक शब्दों में 'श्रन्विताभिधानवाद' कहा जाता है, इसका श्रयं है कि श्रन्वित का श्रमिधान, प्रत्येक पदार्थ में वाक्यार्थ विद्यमान रहता है, पदार्थी के समूह काही नाम वाक्यार्थ है. पदार्थ के अतिरिक्त वाक्यार्थ और कोई सत्ता नहीं हैं, प्रत्येक पद में प्रत्येक पद शन्वित है अर्थात् प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अर्थ समन्वय-भाव से है, प्रत्येक पदार्थं में प्रत्येक पदार्थं विद्यमान है। अन्वित अर्थात समन्वययक पदार्थों का समृह वाक्यार्थ होता है। वाक्य में श्रन्वित पदार्थ का ही श्रमिधान श्रयात् कथन होता है, पदार्थ से अतिरिक्त और कोई बात नहीं कही जाती है इसका श्रभिप्राय यह है कि प्रत्येक परमाग्रा के श्रतिरिक्त जीव की प्रयक् सत्ता है, प्रकृति के श्रविरिक्त जीवात्मा की पृथक् सत्ता है, प्रत्येक जीव में श्रात्मा, ब्रह्म, प्रतिभा का समन्वय है। जीव-परमासुत्रों के श्रविरिक्त श्रात्मा, ब्रह्म या प्रतिमा श्रीर कोई पृथक् श्रस्तित्व नहीं है। 'पदार्थ पत्र वान्यार्थः' (वाक्य० २,४४), जीवों के समृद्द का ही नाम परमात्मा, ब्रह्म-प्रतिभा है, वैयाकरणों ने इस वाद की भी निरर्धिक असंभव और अयुक्तिसंगत माना है। (वाक्य ००,१७-१८;२,२८-२६;०, ११७;२,२४४-२४६) वैयाकरलों का कथन है कि पदों के समृह का ही नाम वाक्य नहीं होता है, अपितु वाक्य का अस्तित्व पदों से पृथक है, वाक्य स्वतन्त्र सत्ता है, प्रत्येक पद निर्धिक हैं, असंबद्ध पदों का उच्चारणे करने या प्रयोग करने से सार्थक वाक्य नहीं बन जाता है। सृष्टि में वाक्यों का ही प्रयोग होता है, पदों का नहीं। वाक्यों के द्वारा ही अर्थ का बोध कराया जाता है। पृथक पृथक् पदों के द्वारा नहीं 'राम पुस्तक पढ़ता है', में प्रत्येक पद के अर्थ के अतिरिक्त वाक्य में बुद्ध विशेषता है, वह है, प्रत्येक पद का परस्पर सम्बन्ध । प्रत्येक पद में प्रत्येक पदार्थ में, वह सम्बन्ध नहीं है, जो कि वाक्य में है। इस बाक्य

वास्य का स्वतन्य अस्तित्व —वैयाकरणों का इस पर यह भी कथन है कि यदि पड़ाय को ही वास्ताय मान लिया जायना, तो अर्थ का अन्य ही जाएगा, वैसे किसी अपकार करने वाले ज्यंकि को जब यह कहा जाता है कि
आपने मेरा वहा उपकार किया है, आपके उपकार का क्या कहा, आपका
सोजन्य सर्चन ज्यान हो रहा है, आप कपना सन्ना ऐना ही किया करें। परास्ता
करें आप सुत्र से सी वर्ष जार्वे! यदि अस्त्रिवाभिधान के आदेशातुसार यहाँ
पर पर्शे के अर्थ को ही वास्य का अर्थ मान लिया जाएगा, तो वह महान्
अनर्थ होगा। जो हुन्न कहा गया है, उसका व्यक्त्यार्थ सर्वेषा विपरीत है। इसी
प्रकार जब किसी को खुति में काड़, बक्कीकिया ज्यालस्यन द्वारा कि
सच्च कहा जाता है, वब उसका अर्थ पर्श्य के आधार पर नित्तन्त्युक
वास्य कहा जाता है, वब उसका अर्थ पर्श्य के आधार पर नित्तन्त्युक
हरणों का मन्वज्य है कि पर से अतिरिक्त वास्य की सत्ता है और पर्श्य से से

१. उन्हां रहु तब किनुष्यं हुउन्हा प्रथेण मन्ता पर्म् । विस्थाहरूमेर स्वा स्थे हुन्तिगमस्त्र ततः रहम सन्म॥

श्रांतिरिक वाक्यार्थ सत्य है। पहों को वाक्य मान तेना श्रीर पहार्थ को वाक्यार्थ मान तेना श्रांथ नहीं है, श्रांपित अनर्थ है। प्रकृति से श्रांतिरिक कीन को कचा है और कीन से श्रांतिरिक श्रांता (परमाला), ब्रह्म, प्रतिया की मचा है। वाक्य श्रंतंह एक श्रीर अववय से रहित होता है । वाक्यार्थ मी एक श्रांत्र और नित्यवय होता है । वाक्या, २,१३) वैधाकरण एक श्रांतम (ब्रह्म प्रतिमा) को ही हो नाम देते हैं, उन्द्र श्रीर अर्थ (बाक्य और वाक्यार्थ) प्रतिमा के ही हो नाम देते हैं, उन्द्र श्रीर आर्थ मान देते हैं और नित्य श्रांत्र को श्रांतम वेते हैं और नित्य श्रांत्र को श्रांतम के नित्य नाह को स्कीट, वाक्य, उन्द्र श्रांत्र का श्रांतम को नाम प्रतिमा है.

श्रीर श्रर्य की श्रात्मा का रूप प्रतिमा है। श्रतिमा के दी रूप, स्कोट श्रीर ध्वनि - वैपाइरखों के मतानुमार समन्त ब्रह्मारह, समस्त विश्व, समन्त लोक्लोकान्तर, समन्त ज्ञान श्रोर विज्ञान केवल एक बाक्य है और उसमें केवल एक बाक्यार्थ रहता है। उन पूर्ण बाक्य की वे राज्द कहते हैं और पूर्ण बाक्यार्थ को अर्थ कहते हैं। उसको राज्य-विज्ञान की दृष्टि से ररोट और व्यति कहते हैं। रदोट राव्द है और व्यति राव्द का गुए। "स्कोटः श्रन्दः, खिनः श्रन्दगुरः (महामाप्य १, १,६६)। सनला मृष्टि में, प्रत्येक त्रारा और प्रत्येक परमारा में स्तेट हैं, प्रत्येक परमारा में प्रतिवर्ण स्तेट ( विस्तोड ) होता है, हो रहा है और होता रहेगा। ध्वनि राज्य का गुए है। ध्वनि स्कोट (विस्तोट ) का गुण है। ध्वति भी दो प्रकार की है। (१) प्राकृत-नीलिक, स्वामाविक, नित्य । (२) वैकृत—श्रनित्य, प्राकृत ध्वनि के कारण शब्द को हत्व. दीर्घ प्तत श्रादि कहा जाता है। स्कोट नित्य है उसमें काल वा मेट नहीं है। हस्त दीर्घ, प्लुव, मूत मविष्यत् , वर्तमान आदि हा भेद रकोट में नहीं है, वह काल-हुए से नित्य है काल के उक्त भेड़ प्राकृतव्यनि में रहते हैं, उसी के आधार पर गौंछ रूप से लार्जाएक प्रयोग के रूप में प्राकृत घ्वनि के काल की रहोड़ का काल कह दिया जाता है। यह प्राकृत ध्वनि ही है, जिसके आश्रय से शब्द को सन पाते हैं. मृष्टि को देख पाते हैं,मृष्टिमें दरवरूपवा शक्त ध्वनि के कारण है, धन्यया सृष्टि नित्य आकारा के रूप में ही होती, उसमें दृश्यता न होती। सूर्य, चलु, तारागण, प्रदुन्तपप्रह एवं महासूर्य त्रादि इस प्राकृत म्बनि के कारण दृश्य हैं, लक्य हैं, अभिन्यक होते हैं।

१—ग्रन्थ न विभागोर्जल क्रेडोऽर्यस्य महिष्यति।

विभागैः प्रक्षियामेदमन्द्रात् प्रतिपदने ॥

दास्त्रः २. १३.

१—स्त्रोटस्वाभिक्यानस्य व्यक्तिस्यनपुरावितः। श्रहणेगाथिमेरेन कृत्तिभेद श्रवकृते॥ स्वसावभेदावित्तत्वं हस्वदीबेन्द्रगरितुः। श्राकृतस्य ध्वनैः खानः शब्दलेन्द्रगर्वते॥

वक्द० १. ७०--४६

स्कोर और प्राष्ट्रत ध्विन कर सम्बन्ध विम्व प्रतिविम्बन्धाव सम्बन्ध है। यह समप्र इरव ब्रह्माण्ड उसी रफेाट का प्रतिविम्व है। जिस प्रकार जल में सूर्य वा चन्द्रमा का प्रतिविम्ब दीखता है, उसी मित्र वा चन्द्रमा का प्रतिविम्ब दीखता है, उसी मित्र वा चन्द्रमा को गतिशील या चंचल आदि समक्ता जाता है, उसी प्रकार नित्य स्केट जो कि सर्वेच्याफ है, सर्वेत्र स्थिर रूप से है, उसके प्रतिविम्ब, सूर्य, चन्द्रमा को प्रतिविम्ब, सूर्य, चन्द्रमा को प्रतिविम्ब, सूर्य, चन्द्रमा को प्रतिविम्ब, सूर्य, चन्द्रमा स्वास्य आदि हैं, जो कि इरव हैं। वे एक अलंड अवयवनरहित स्कोट-रूपी वास्य के अर्थ हैं।

ध्वनि के दो रूप प्राकृत श्रीर वैकृत- प्रत्येक श्रामु श्रीर परमाणु में प्रति त्तण स्कोट (विस्कोट) का परिणाम यह होता है कि सृष्टि में प्रतिकृण प्रत्येक पदार्थ में ध्यनि होती रहती है। श्राधुनिक भौतिक विज्ञान, गणित विज्ञान, मनोविज्ञान तथा अध्यात्म-विज्ञान ने उसको विभिन्न नामों से प्रस्तुत किया है, ध्यनि-प्रतिष्यनि, किया-प्रतिक्रिया, तथा मनोविज्ञान की दृष्टि से चैतन्य एवं अन्त-रचैतन्य, बाह्यात्मा एवं अन्तरात्मा, जीवात्मा तथा परमात्मा। वैयाकरणों ने उसको स्कोट और ध्वनि में विभक्त करके स्कोट की सिद्धि द्वारा अन्तरचैतन्य, अन्तरात्मा परमात्मा एवं ब्रह्म की स्थापना की है। वह नित्य है तथा श्रविनाशी, श्रज्ञय, अराएड और अञ्यवहित रूप से प्रतिच्चा प्रत्येक परिमाणु में रफोट ( विस्कोट, प्रतिमा ) के रूप में विद्यमान रहता है, अतुपत्र सृष्टिकी सत्ता है, रंकोट के कारण ध्वति अवस्यन्मावी है, अतः प्रत्येक पदार्थ में आकृति (अकृत्र) है, प्रत्येक धत्तर ( अ आ, कख आदि ) में वर्ष ( आकृति आकार, रूप ) है। स्फोट-रूप में प्रत्येक पदार्थ अन्तर (अविनाशी नित्य) होने के कारण निर्मुण, निराकार है उसके रूप को यह है, ऐसा है, इस रूप में नहीं बताया जा सकता है। परन्तु चर श्रवस्था श्रर्थात् ध्वनि की श्रवस्था में जिसकी वैयाकरण श्रज्ञर न कहकर वर्ण की अवस्था कहते हैं वह आकृति-समन्वित होने के कारण यह है, ऐसा है. इसका यह स्वरूप है इसका आकार इसका वर्ण ऐसा है इत्यादि रूप में बताया जाता है। प्राकृत ध्वनि का फल यह होता है कि अत्तर वर्ण की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, निर्दिकल्प सविकल्प श्रवस्था को प्राप्त हो जाता है। श्रतएव भर्त हिर का कथन है कि प्राकृत (नित्य, स्वामाविक) ध्वनि के कारए ही वर्ए ( श्राकृति, धाकार-प्रकार, रूप-रंग ) का बहुग् होता है<sup>१</sup>। प्राकृत ध्वति में वृत्ति-भेत् वहीं

प्रतिविष्यं यथान्यत्र स्थितं तीयक्रियात्रशात् ।
 तस्प्रवृत्तिमिनान्वेति स्थर्मः स्त्रीटनादयोः ॥
 वास्य०१. ४९ ।

२. वर्षस्य ग्रहस्ये हेतुः प्राहृतो ध्वनिरिष्यते । वृत्तिभेदे निमित्तरतं वैहृतः प्रतिषयते ॥

होता है, अर्थात सत्य रजन् श्रीर तमस् तीनों गुण साम्यावस्था में रहने के कारण मूलप्रवृत्ति में सात्विक, राजव श्रीर तामस इतियों का भेद नहीं होता है, अत्यव सांव्यदर्शन में मूलप्रवृत्ति को अविवृत्ति अर्थात हिसी प्रकार के भी विकार रिहित कहा गया है। स्कोट में जो प्राकृत ( मीलिक, स्वामाविक ) ध्विन होती है, यह उत्ती श्रवस्था में शान्त नहीं हो जाती है, उत्त प्रवित्त के वेकूत ध्विन होती है अर्थात् मौलिक ध्विन से जो प्रतिध्वित प्रतिस्था प्रत्येक परमाणु में होती है, वह वैकृत ध्विन है। उसको वैकृत इतिल्य कहा जाता है, क्योंकि वह प्राकृत ध्विन का विकार है, स्वर्शीक कर प्रकृत ध्विन का विकार है, स्वर्शीक राज्यों में इसे परिणानवाद कहा जाता है। यह प्रतिख्वन स्वामाविक नहीं है, तित्य श्रीर श्वन्त नहीं है, अतः इसे यैयाकरणों एवं वैज्ञानिकों की दृष्टि से प्राकृत ध्विन न कहकर वैकृत (विकृत श्रवप्रश्र)। ध्विन कहते हैं। ध्विन न कहकर प्रतिध्वित कहते हैं।

किया न कह्कर प्रतिक्रिया कहा जाता है। इसमें स्थिरता, शान्ति, सत्यता, श्रीर नित्यता नहीं है, अतएव इसको अनित्य, अस्थिर आहि कहा जाता है। दार्शोनिक हिण्ट से पैकृत व्यति की इस अस्थिरता और अनित्यता की हिए में रखते हुए इसको असल्य कहा जाता है, क्योंकि पैकृत व्यति होता है। हिंगु से रखते हुए इसको असल्य कहा जाता है, क्योंकि पैकृत व्यति है। हिंगु से एक्टर विनिन्न दर्शों ने इसको वियते नाम दिया है, अर्थात् यह अनित्य है, असत्य है, पारमाधिक सत्य नहीं है, यह माया है, अम है, विकल्प है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, अतः असत्य है, मिण्या है, वेदानवर्शन, वौद्धदर्शन आदि ने जिसको लक्ष्य में रखकर विवर्तवाद, सूच्याद, अभाववार, क्यांगुरवाद आदि की क्षित्र मानी है, उसका अभिन्नाय यही है कि वैकृत व्यति प्रतिकृत निर्मा देती होता है। उसमें वर्तन और परिवर्तन होता है। उसमें हास और विकास होता है, उसमें वर्तन और परिवर्तन होता है। इस वैकृत व्यति के कारण सात्विक, राजस, वामस, ग्रीचर्यों का भेद होता है।

## अर्थविज्ञान की आवश्यकता और उपयोगिता

अर्थन्नान की श्रनिवार्यता—अर्थ-झान की आवरयकता और उपवोगिता के विषय में व्याचार्य यास्क ने निरुक्त में तथा आचार्य पतझिल ने महा-भाष्य में बहुत गम्भीर शब्दों में वैदिक ऋषियों का सिद्धान्त उद्धृत किया

इध्दरयोद्भौमभिन्यत्तेवृत्तिभेदे तु वैकृताः । भ्वनयः स्मुपोइन्ते स्कोटात्मा तैर्नौ भिधने ॥

है। श्राचार्य यास्त का कयन है कि श्रयंविज्ञान से रहित राज्यज्ञान प्रतिमा की ज्युत्पत्ति का सापन नहीं है, जिस प्रकार श्रांम के श्रभाव में शुरू ईन्पन श्रांम को प्रज्ञालित नहीं कर सकता है उसी प्रकार अर्थ-तत्त्व की उपेक्षा करके सामस शाज्यतत्त्व का श्रध्ययन प्रतिमा को कभी भी प्रदीप्त नहीं कर सकता है।

यद् गृहीतमविज्ञातं निगरेमैव शब्द्यते, श्रतम्माविव शुक्तेघो न तज्ज्वलति कर्हिचित्। निस्क १,६८

श्राचार्य पतञ्जलि ने इसी खोक को योड़े शाब्दिक श्रन्तर से महाभाष्य के प्रथम श्राहिक में उद्भुत किया है। श्राचार्य सायण ने ऋग्वेद भाष्य के प्रारम्भ तथा मन्त्रज्ञाह्मण की भूमिका में उपर्युक्त खोक उद्भुत किया है।

शर्य-ज्ञान और शर्य सिद्धि—यात्क ने ज्ञान-प्रशंसा एवं श्रज्ञान-निन्दा का योग कराते हुये मुलिवचन उद्धृत किया है कि जो मनुष्य समस्त वेद श्र्यांत् समस्त वेद श्र्यांत् समस्त वेद श्र्यांत् समस्त वेद श्रयांत् में त्राचित्रा को सिद्धि नहीं करता है, उसका समस्त श्रप्ययन उसी प्रकार निर्दर्षक है, जैसे वेद शालों के भार को होने वाले गर्दभ का। जो व्यक्ति श्रयंतस्य का ज्ञान कर लंता है, प्रतिमा की सिद्धि कर लेता है, वह समस्त मुखों का उपभोग करता है और हान-श्रांन के द्वारा समस्त ध्वनिदीणों, संस्कार-दीणों और श्रद्धान-ज्ञय-दीणों का नारा करके परम-वस्त्व, परमार्थ और श्रपने ध्योग्ट की सिद्धि करता है।

स्थाणुरयं मारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विज्ञानाति योऽर्थम्, योऽर्थत इत् सकलं भद्रमदन्ते नाकमेति कानविष्ठ्तपान्मा।(निरुक्त,१,१=)

अतिभा का सालात्कार—वैदिक ऋषियों ने अर्थज्ञान की अतिसूक्ष्मवा और हुवींचता पर बहुत सपट और मार्मिक शब्दों में प्यान आकृष्ट किया है। उनका कथन है कि अज्ञानी व्यक्ति पाक्तरन, अर्थवन्त को देखता हुआ भी नहीं देखता है। मुनता हुआ भी नहीं मुनता है। वह प्रतिभा का प्रतिक्षण दर्शन करते हुए भी दर्शन नहीं करता है, उसकी अनुभृति करते हुए भी सालात अनु भृति नहीं करता हैं। इसके सब्या विपरीत ज्ञानी व्यक्ति प्रतिकृत्य प्रतिभा का सास्ताकार करता है और उसकी अनुभृति करता है, अर्थवन्य का ज्ञान अग्न करता है। प्रतिभा पितृत्रता स्त्री के तुल्य उस आत्म-सन्तक्त व्यक्ति को अपना स्वरूप प्रकट करती है। ঽ৽ उत त्व परयन्न ददर्श वाचमृत त्वः श्रुणवन्न श्रुणोत्येनाम्, उतो त्वसी तन्त्र विसस्रे जायेव पत्य उरानी सुवासा (ऋगु,१०,०१,४)

यास्क ने निरुक्त १, १६ तथा पतञ्जलि ने महामाध्य श्राहिक १ में इसकी विशेष व्याख्या की है। दुर्गाचार्य और नागेश ने इस मन्त्र की व्याख्या में वाक्तत्त्व के विभिन्न रूपों पर विचार किया है। नागेश का क्यन है कि वाक्तत्व की सफलता यही है कि अर्थतत्त्व का ठीक-ठीक झान हो जाय। अर्थतत्त्व पाक्तेत्व का शरीर है, बाक-तत्त्व श्रात्मा है ।

श्रर्थपरिज्ञानफला हि वाक्। सम्यक् ज्ञान हि प्रकाशनमर्थस्य। श्रर्थो हि वाच शरीरम, ( उद्योत )

श्रयंविज्ञान श्रीर श्रवारतत्त्व-वेद का क्यन है कि श्रवरतत्त्व ही श्रव-रता श्रह्मयता श्रमरत्व का साधन है, उसी में समस्त तत्त्वों का, समस्त दिव्य विभ-तियों का समावेश है, वह अद्गरतत्त्व वेड वे प्रत्येक अद्गर में व्याप्त है, वह ज्ञान श्रीर विज्ञान के प्रत्येक श्रहर में ब्याप्त है। जो न्स श्रह्मरतत्त्व को नहीं तानता है उसके लिए समस्त वेद, ज्ञान और विज्ञान निर्धेक हैं,-जो उसको जानता है वह उसका उपयोग करता है, उपभोग करता है और अमरत्व लाभ यरता है।

भ्रुचो धत्तरे परमे व्योमन यस्मिन देवा श्रीध विश्वे निपेट यस्तन्न वेद विस्चा वरिष्यति य इत् तद् विदुन्त इमे समासते। ( ऋग्॰ १,६६४,३६ )

यास्त्र ने निरुक्त १३,१० में इसकी व्याख्या करते हुए यह प्रश्न इठाया है कि यह अत्तर कीन धौरक्या है <sup>9</sup> इसके उत्तर में आचार्य शाकपृश्चिका मत दिया है कि 'श्रोम्' यह बाब्तस्य ही असरतस्य है अर्थात् अहा-तस्य, परमात्म-तत्त्व ही श्रज्ञतत्त्व है। कौरीतिक माझण का कथन है कि यही श्रज्ञतत्त्व है जो वेदग्रा के प्रत्येक श्राहर में श्रानुस्यत है।

श्रोमित्येषा वागिति शास्पृणि (निरुक्त, १३,१०) पतज्ञ वा पतदत्तर यत्सर्वा त्रथी विद्या प्रतिप्रति । की० प्रा० ६. १२

श्चर्यविद्यान के यिना महती विनिष्ट-- वेनोपनिषद् वा कथन है कि मनुष्य इस संसार में इसी जीवन में यदि अनरतत्त्व का (अध्यतत्त्व का) ठीक ठीक झान फर लेता है तो उसके जीवन की सफलता है। यदि वह नहीं जान पाता या जानने का अध्यवसाय नहीं करता है तो महान् अनर्थ है, जीवन की निर-र्थकता है। अर्थतत्त्व-ज्ञान । ब्रह्म-ज्ञान, आत्म-विवेचन, आत्म-निरीच्या, श्रात्मपरीच्छ, श्रात्म-सामात्कार) से ही जीवन की सफलता है। श्रात्मतत्त्व हान के द्वारा मनुष्य प्रत्येक भूतों में प्रत्येक पदार्थ में उसी एक तत्त्व का दर्रान करता है तथा मृत्यु के श्रनन्तर श्रमरत्व का लाम करता है।

्ह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनिष्टि । भूतेषु भूतेषु विचिन्य घीरा प्रत्यास्माल्लोनादमृता भवन्ति । नेन०, २,४

क्नोप्तिपद् का कथन है कि वह अनुरुक्त वाणी के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता है, किन्तु वाणी जिसके द्वारा वाक्-शक्ति-सन्पत्र है। वह मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता है, परन्तु मन में मनन शक्ति उसी की सचा का पत्र है, उसको ही बज्ज आत्मा, परमक्त्र , तथा वैयाकरणों के शारों में प्रतिमा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त निस किमी तर्य या पदार्य की उपासना की जाती है, वह अनात्मवाद है।

श्रयंज्ञान श्रीर आत्मज्ञान केनोपनियद् ने इस निपय मे एक आवस्यक विषय की श्रोर प्यान प्राइण्ट किया है, जो कि विचारणीय श्रीर माझ है। उपनित्य का बचन है कि जो यह मानवा है श्रीर समम्ता है कि वह जानवा है, समम्ता है या निरापन्त्य में समम्ता है, वह इस नहीं समम्ता है, इस निरापन्त्य में समम्ता है, वह इस नहीं समम्ता है, इस नहीं जानवा है या बहुत कम जानवा है। श्रीर जो अनुचानमानिवा के श्रामान से प्रयम् है वह निर्मामानिवा प्राविवात के बारण अर्थवित्य की जानवा है श्रीर समम्ता है। श्रहमाव, पिडवमन्यवा श्रादि उसके ज्ञान में व्यवचान हैं, बाधक हैं।

यस्यामत तस्य मत मत यस्य न वेद स । श्रविज्ञान विज्ञानता विज्ञातमविज्ञानताम् ॥ केन २,३

अर्थज्ञान और अधिक्य- आचार्य यास्त्र का इस निषय में कथन है कि मनों में मन्त्रवत्त्व या मन्त्राष्टि का ज्ञान कृषित्व (आल-साज्ञात्कार) एव वर्षास्वता से दी होता है। इन्हीं नेनों साधनों से मन्त्रार्य का प्रत्यक्ष होता है अन्यया नहीं। अर्थत्त्र के ज्ञान के यही मुख्य साधन हैं, इन्हीं से उसकी सिद्धि की जा सकती है।

१ यद् वाचानस्युद्धित येन नागस्युद्धते । तदेव मळ स्व विद्धि नेत परिद्युपाछो ॥ य मनता न मनुते येनाङ्कर्मनो मनस् । तदेव मञ्जल विद्धि नेद यदिवसुपाछी ॥

न ह्येषु प्रत्यज्ञमस्यनृषेरतपसो वा, निरक्त १३,१२

शीनक ने बृहद्देवता =,१२६ तथा बन्यट ने 'ख्यनेट प्रातिसाख्य' में बन्त भाव को उद्भुत करते हुए लिखा है कि खपित्व की साधना से हीन व्यक्ति की मन्त्रशक्ति का प्रत्यक्त नहीं होता है

न हि प्रत्यव्यस्त्यनृपेर्यन्त्र इति ( उव्वट )

ऋषित्व की साधना पर बल देने का सुख्य अभिगाव है कि प्रतिमा शिक की माप्ति के विना वस्तुतः अर्थतत्त्व का यथार्थतः झान नहीं होता है, अतः ऋषित्व की साधना अनिवाये होती है। यांक ने ऋषित्व का अभिगाव स्पष्ट किया है कि धर्म का सासास्तर अर्थान् आत्मसासासात्तार, महासात्तास्कार एवं प्रतिमा का सालास्तर करना ही ऋषित्व है।

साद्मात्कृतधर्माण ऋषयो वभृतुः। निरुक्त १, २०

हेलाराज ने वाल्यपदीय कांड ३ पृ० ३७-३६ में यास्त्र के उक्त वचन को उद्धृत करते हुए इस विषय का विस्तार से विवेचन किया है और श्रुतिवचन उद्धत किया है कि धाननदरन का सान करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और निदिष्यासन अर्थात एकामचित्तता से उसी का घ्यान करना चाहिए। उसी के दर्शन, श्रवण, मनन और निदिष्यासन से यह सब हुद्ध सात हो जाता है। योग दर्शन का उद्धरण देते हुए हैलाराज कहते हैं कि 'तस्य वाचकः प्रण्यनः' 'तज्जप स्तर्यभावनम्, 'तत् प्रयक् चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावरच' (योग० १, २०-२६)।

र्थ्यात् उस खात्म बस्व का बाबक रान्द्र प्रणव (श्रोम्) है। उसके श्रयं की भावना (श्रतुभव) उसका चिन्तन है। इस चिन्तन कामल यह होता है कि चेतन-वस्त्व (चेतना) की प्राप्ति होती है श्रीर श्रयंतस्त्र के व्यवघानों का श्रमाव हो जाता है।

अर्थानियमन और सर्वमाणिष्विन विज्ञान—हेलाराज ने अन्य उद्धरण योगर्द्रांन से दिवा है कि शन्द, अर्थ और ज्ञान इसके परसर अध्यास (तादा-स्य ) के कारण सकर (मिथ्वाज्ञान) होता है परन्तु इनके विमाग अर्थान्

१ (च) तथा च शस्त्रम्। श्रास्मा द्वातन्यो मन्त्रन्यो निदिष्यास्त्रिन्य रति। (हेलाराज) वास्त्र० १ पूर्व १=

स ) भारता वा भरे द्रष्टव्य क्षेत्रच्यो •न्द्रब्यो निर्देश्यासितच्यो नैवेभ्यासित सत्वरे दृष्टे हुदै स<sup>तु</sup> विद्यान दर<sup>क्ष</sup>मार्थ विदितम ।

शब्द, अर्थ और झान के विवेचन में संयम करने से सारे प्राणियों की ध्वनियों का यथार्थ झान होता है, (वाक्य०३ प्रष्ठ ३८)

शन्दार्थम्रत्ययानामितरेतराच्यासात् संकरस्तत्वविभागसंयमात् सर्वभूतकतञ्चानम् । योग० ३,१७

यास्क ने प्रतिमान्सम्पन ऋषियों के लिए लिखा है कि अनुचान (वेदिवन्) जो विवेचन करते हैं या जो तर्कना करते हैं वह आर्प होता है, सत्य होता है और प्रमायसिद्ध होता है।

यदेव किचानूचानोम्यूहत्यार्पं तद्भवति। निरक्त, १३, १२

कुमारिल भट्ट ने तन्त्रवार्तिक (१,३,७) मे यास्त्र के उक्त कथन का उहापोह-पूर्वक विवेचन किया है।

प्रतिभा की प्राप्ति और अर्थ-सिन्धि—वैयाकरणों ने प्रतिभा को हो वाक्यार्थ सिद्ध करके जो अर्थ-सिद्धि बनाई है, उसका योगदर्शन से सम्ब्रीकरण होता है। योगदर्शन में पत्तञ्जाल का कथन है कि प्रतिभा की भासि से सर्वज्ञता की सिद्धि होती है। प्रतिभा का साजात्कार करने वाला संसार के समस्त अर्थ-सन्द का ज्ञान कर लेता है।—"प्रातिभाद्धा सर्वम्"। योग० ३,३२

## ध्याकरण का स्वरूप

सत्य श्रीर असत्य का व्याकरण अर्थात् विवेचन—वैयानरण व्याकरण की स्थूत व्याकरण ही नहीं सममते हैं, अधित सृष्टि के प्रत्येक विवेचन, विरत्तेपण, श्रीर सुरूम परीचण की वे व्याकरण के अत्यान मममते हैं। व्याकरण के इस स्वरूप का झान वेद से प्राप्त होता है। यनुर्वेद का कथन है कि प्रजापित ने रूपों को देशकर सर्वेद है कि प्रजापित ने स्था की स्वर्वा है। का व्याकरण (विभाजन, की प्रतिम की।

हप्ट्वा रूपेन्याकरोत् सत्यानृते प्रजापतिः । श्रश्रद्धामनृते दघाच्छद्वाँ्सत्ये प्रजापतिः ॥ यजु॰ १८, ७७

तैत्तिरीय संहिता का कथन है कि वाक्-उत्त्व प्रारम्भ में अन्याकृत (न्याकरण

बहुरालाभ्यस्गवेदनदर्थवानाहिनसस्तराखा वेदनियनमार्गानुसारिप्रनियाना नोन्सार्गेख प्रति
प्रान सम्प्रवनिराधिस्रोच्यते 'यदेव कि चानुवानोऽम्बृद्रखार्थ तद् प्रवतिनि'।

विश्लेषण से रहित ) था। देवों ने इन्ट्र से प्रार्थना वी फि इस वारुतस्व का आप हमे ज्याकरण(विवेचन) कर दें। इन्ट्र ने उसका ज्याकरण किया। अतः बाकृतस्व को "ज्याष्ट्रता बाक्" (ज्याकरणयुक्त, विवेचन-युक्त, विरालेपण-समन्त्रित) कहा जाता है।

साथै पराच्यव्यास्तावदत्ते देवा इन्द्रमम् वन्तिमां नो वाचं व्यार्डीजितिः सामिन्द्रो मध्यतोऽवकम्य व्याकरोत्ततस्मादियं व्यास्ता वागुयते। तै० स०६,४,७

व्याकः ण श्रद्धारतस्य श्रीर यहा तस्य का विवेचन - पवड़िल ने महाभाष्य श्राह्मिक २ वे अन्त में प्रस्त उठाया है कि व्याकरण क्या है खीर उसकी क्या उपयोगिता है। इसके उत्तर में कारायान श्रार पवड़िल ने कहा है कि अवस्तरत्तर एवं चर्णतर्त्त का स्वयार्थ ज्ञान व्याकरण है, अपरस्तामान्या अर्थात ज्ञानकरण है, अपरस्तामान्या अर्थात वाकृत्तर्त्त का संकलन है, यही हान श्रीर विज्ञान के विवेचन का विषय है, इसी में ब्रह्म का निवान है। यही पुणित और फलित होकर चन्द्र और तारामण्डल के तुन्य सर्वत्र अलंकत हो रहा है, यह, झे यह वह ब्रह्मराशित है अर्थान बहातत्त्व ही सर्वत्र सामन्याय का विषय हो रहा है। अत्तर समान्याय का ज्ञान उतना ही महत्त्रपूर्ण है जितना कि समस्त वेटों का ज्ञान। दोनों के ज्ञान का एल समान है। अत्तर, वन्त्र, ब्रह्मतत्त्व एव प्रविभा के साज्ञात्कार के लिए व्यावरण है। यह अर्थाप्टनिद्ध का साधन है। यह अर्थीसिद्ध चा सरल साधन है। (पवड़ित, केयट, आढ़िक २)

वर्णज्ञानं वाग्विषयो यत्र च ब्रह्मवर्तते। तदर्थमिष्टुद्वपर्ये लव्वर्थं चोपदिष्यते। (महामाष्य आदिक २)

श्रत. वैयाकरहों के मतानुसार ब्याकरए सत्य श्रीर श्रसत्य का विवेचन है। नाम स्पात्मक जगत मे नाम श्रीर स्प का ब्याकरए एवं विवेचन है। द्रव्य श्रीर श्राम्तत, जाति श्रीर व्यक्ति, सत् श्रीर श्रसत, सत्य श्रीर श्रसत्य, भाव श्रीर श्रमत, प्रति और व्यक्ति, जाति श्रीर व्यक्ति, सत्य श्रीर विशेष, रकोट श्रीर श्रिमत, सिन्ध श्रीर विशेष, रकोट श्रीर श्रीर सिन्ध, सिन्ध श्रीर विशेष, रकोट श्रीर श्रीर सिन्ध का विवेचन श्रीर विश्तेष्ण व्याकरण है। वैयाकरण श्रव को महावेषाकरण कहते हैं। श्रीतभा को महावेषाकरण कहते हैं क्योंकि स्रिप्ट के सही में सिक्त स्वत्य श्रीर सिन्ध श्रीर श्रीर सिन्ध श्रीर सिन्य श्रीर सिन्ध श्रीर सिन्ध श्रीर सिन्ध सिन्ध श्रीर सिन्ध सिन्ध श्री सिन्ध सि

## · वेद श्रोर श्रर्थ-विज्ञान

निरुक्त श्रीर वाक्तरत्र का विवेचन —चतों वेदों में वाक्तरत का विभिन्न रूपों में विभिन्न प्रकार से पर्याप्त विस्तार से विवेचन किया गया है। ज्ञाचार्य शहं राष्ट्री संगमनी वस्नां चिक्तिपो प्रथमा यहियानाम्। तां मा देवा व्यद्धुः पुरत्रा भूरिस्थात्रां भ्याविरायन्तीम् ॥

ऋग्० १०. १२४. ३.

बार्तस्व पर श्रविदवास से विनाश-जो मेरा ( वाक्वस्व, प्रविमा ) साचात्कार करता है, जो मुक्तको अनुप्राणित करता है और मेरे वचन को (वाक्तत्त्व को) यथार्यतः सुनता है, वह अत्र का (पदार्थात्मक जगन् का) उपमोग करता है। जो सुम पर ( वाक्त्वल, शब्दतत्त्व. प्रतिमा) पर विश्वास नहीं करते हैं, वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं। में ब्रह्मा के योग्य इस वचन को स्वयं कहता हैं।

मया सो ग्रम्नमति यो विषद्यति यः प्राणिति य ई' ऋणोत्युक्तम् । भमन्तवो मां त उपित्तयन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते बदामि॥

ऋग्० १०. १२४. ४.

प्रतिमा श्री सिद्धि मे ब्रह्मत्त्व श्रीर ऋषित्त्व,—में स्वयं यह श्रहता हूँ कि देव और मनुष्य सभी मेरी उपासना करते हैं, मेरा आश्रय लेते हैं और मेरा अपयोग करते हैं। मेरी जिस पर दयादृष्टि होती है या में जिसको चहता हूँ उसको उम (तेजस्वी, श्रोजस्वी) कर देवा हूँ। उसको बहा (ब्रह्मवित्, श्रात्म-वस्वज्ञ, वाक्वस्वज्ञ ) वना देवा हूँ, उसको ऋषि ( हगलसाज्ञात्कारकर्ता ) वना देता हूँ, और उसको मेघावी एवं प्रतिभाशाली बना देता हूँ।

श्रहमेव स्वमिदं बदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुपेभिः। यं कामये तं तमुत्रं छुणोमि तं ब्रह्माणं तमृपि तं सुमेघाम् ॥ ऋग० १०. १२४ ४.

वाक्तरव की सर्वेध्यापकता-मैं अझद्वेपी (वाङ्क्त, प्रविमा पर विख्वास न रसनेवाले ) के विनास के लिए रह (रहराकि ) की राकि-सम्पन्न करता हूँ। मैं मानवसमाज को आनन्द्युक्त करता हूँ। मैं आकारा और पृथ्वी में सर्वत्र व्यापक हैं।

श्रहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विपे शरवे इन्तवा उ। श्रहं जनाय समदं कुलोम्यहं याबापृथिती श्राविवेश ॥ ऋगु० १०. १२४. ६.

वाक्तत्त्व से विश्व का टद्भव—में इस सुष्टि के मूर्घा ( मलिष्क ) में इसके पिता (शब्द-तत्त्व, शब्दब्रह्म) को प्रेरित करता हूँ ! मैं समुद्र के धन्तत्त्व ( ज्ञान-गुहा ) में वास करता हूँ, सुम्मते ही सनस्त दिश्व का बद्रभर हुआ है। मैं अपने शरीर से युलोक की सार्श करता हूँ।

श्रद्धं सुवे पितरमस्य मूर्धन् मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे। ततो वि तिष्ठे मुवनातु विद्वाताम् द्यां वर्ष्मणेष स्पृशामि।

ऋग्० १०, १२४,७

बाक्तरच से विश्व की सुष्टि—मैं ही बायु के तुल्य सर्वव गतिशील हूँ, मैं ही समस्त विश्व का बतादक हूँ। मैं चुलोक और पृथ्वियों से परे हूँ, अर्थात् सर्वया निर्लेप,निरंजन, निष्कान हूँ, मैं इतनी महिमा के साथ सर्वव विद्यमान हूँ।

श्रद्धमेव बात इव प्र वाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा। परो दिवापर पना पृथिव्यैतावती महिना सं वभृव॥ ऋग् १०,१२४,=

प्रतिमा से सृष्टि का विकास-वाक्तस्त्र का श्रात्मविवेचन बहुत गम्भीर श्रीर सप्ट है। श्राचार्य यास्त्र ने वाक्तस्य श्रयात् शब्दब्रह्म जो कि श्रयंतस्य की प्रकृति है, जिससे अर्थतत्त्व का विकास हुआ है, उसका निरुक्त १३,१६-१७ में विस्तारपूर्वक विकास के क्रम-सहित सप्टीकरण किया है। मर्छ हिर ने बैया-करणों के सिद्धान्वानुसार वाक्यपदीय के प्रथम श्लोक (अनादिनिधनम्०) में असरतत्त्व, शब्दनद्य, स्होट से अर्थतत्त्व का विकास बताया है, बसपर विभिन्न दार्शनिकों ( भीमांसक, नैयायिक श्रादि ) ने कविषय श्राहेप किए हैं, उनके प्रश्नों का समाधान यास्त्र के अर्थविकास के विवेचन से अच्छे प्रकार होता है। यास्त्र का क्यन है कि प्रतिभा समस्त लिंगों अर्थान् लच्छों से उपर है, वह महान् आला है। उसका तत्त्रण देवल सत्त्व अर्थात् अस्तित्व, सत्ता आहिशब्दों से सम्ब हिया जा सकता है, उसी को पर अर्थात् परमतत्त्व कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं उसी का सत्य कहते हैं, उसी को सलिल कहते हैं, उसी को अञ्चल, असर्रा, अरुप, अरस्र, अगन्य कहा जाता है, वह अमृत अर्थान् अमर अज्ञरतत्त्व है, वह शुक्त है, समस्त मर्तो अर्थात् समस्त पंचतत्त्वों की आत्मा का वहीं आधार है। इसी को कोई मृतप्रकृति (सांख्य के शब्दों में मूलप्रकृति, मृतप्रकृति) कहते हैं। इसी को पारिमापिक शब्दों में क्षेत्र कहा जाता है। ' इस क्षेत्र के झान से क्षेत्रज्ञ की प्राप्ति होती है। यह महान् भारमा विविध होती है, सत्त्व, रजस् श्रीर तमस् श्रयात् सात्विक, राजस श्रीर तामस गुरालक । इनमें से सत्त्वगुण विद्युद्ध है, निर्तित रूप से श्रवस्थित रहता है। रजस् श्रीर तनस् गुरा वसके दोनों और रहते हैं। प्रतिभा वो कि महान् श्राला है, बसका निश्चित लिंग ( विनृद्द, परिचय, स्वरूप ) आकारा है।

राज एस बानारा का गुए है, बाकारा से वायुकी एसचि होती है, वायु में दो गुण हैं, उसमें शळवत्त्व दे साथ ही सर्शगुए की श्रीरवृद्धि हो जाती है। वायु से श्राम की इसित होती है, श्राम में बीन गुए हैं, इसमें राज श्रीर सर्रा के श्रविरित्त हर की श्रविकता है। श्रीम से वल की उसचि होती है, वल में बार गुए हैं, उसमें शक, सर्रा और रूप के अतिरिक्त रस की और अधिकता है। त्रल से पृथ्वी की नत्रति होती है। पृथ्वी में पाँच गुए हैं, इसमें एक चार गुएाँ के अतिरिक्त गन्य गुण की अधिकता है। पृथ्वी से त्यावर और जगम चनस भौतिकतत्त्वों का विकास होता है, इसकी पारिमापिक शानों में दिन व्यर्थान् स्टि कहते हैं, इमरा स्थिति काल एक सहस्र गुग है। उसके अन्त में अर्थान् प्रतयावस्था में अगों का सरोच प्रारन्म होता है और भौतिकतस्य पृथ्वी में लीन हो जाते हैं, पृथ्वी जल में, जल श्रामि में, श्रीम वायु में श्रीर वायु श्राहारा में लीन होते चले जाते हैं। श्राकारा मनस्तरच में लीन हो जाता है, मनस्तरच विद्या श्रयीन ज्ञान-तस्त्र में लीन होता है, विद्या महान श्राला में लीन होती है, महान् थात्मा प्रविभा में लीन होनी है श्रीर प्रविभा प्रकृति श्रयोन् मृल-प्रकृति राज-जस्व में लीन हो जाती है। इसको पारिमाधिक शाकों में सृष्टि की स्वप्नावस्था एवं स्वित्र कहते हैं। इसका भी समय एक सहस्र युग है। यही दोनों दिन श्रीर रात्रि श्रयांत् सृष्टि और प्रतय सदा अपना चक्र बाटते हैं, वैयाकरणों के शानों में यही वृत्ति है। इसी के करण सुष्टि में सदा परिवर्तन है। श्रवएन श्रन्तिम बत्त्व काल पुरुष है, उसको साख्य ने पुरुष कहा है, योग दर्शन ने पुरुप्तिकोष कहते हुए ईरवर नहा है और वेदान्त ने ब्रह्म नहा है, वेबाकरणों ने बसे राज्य, राज्यतस्य, राजनइ, वारुवस्व, वाग्नद्र धादि दहा है।'

बहा और बाक्तरव की समानता—मृत्येद का क्यन है कि बार्तर्य बहस प्रकार से ज्यान है। दिवनी और बहा वक बुलोक और प्रसिवी प्रतिष्ठित हैं बत्ती और बहा तक बाक्तर्यक प्रतिष्ठित है। इसका महस्त्व महस्त्रों प्रकार से सहस्रमुखी ज्यान है। जितना और जहा तक ब्रह्मतस्य ज्याप्त है बतना और वहा तक बाक्तरच भी ज्याप है।

सहस्रमा पञ्चरतान्त्रपमा यात्र् राजाम्धिकी तावरित् तत्। सहस्रमा महिमान सहस्रं यात्र् त्रह्म विष्ठित वावती वार्। ऋगुः १०, ११४, ८

र मानस्यात् सन्द । मानाद् वायुद्धितः स्पर्वेत । वारोणी शिद्धाः स्थित । कीणिव भाषण्यत्युद्धारस्य । मदस्य वृष्टिशे प्रस्तुद्धा गानेत । वृष्टिम्य मू सालस्यवर्वण्या । स्टैयर बद्धारस्य गानित । स्थानि नुष्ट्यस्य । मानाद्या । वृष्टिम्यः । स्थानि । स्थानि । स्यान् । व्यविष्य । स्थानि प्रस्ति । स्थानि । स्थानि । स्थानि । स्यान् स्थानि । स्थान

अजेतनों में भी घाक्तत्व-स्थानेद का कथन है कि अजेतनों में भी वाक्तत्व है। अजेतन भी वाक्तत्त्व का उपयोग करते हैं, वाक्तत्त्व दिन्य तत्त्वों मे ज्योति का आधायक है, यह आनन्दरूप होकर स्थित है।

यद्वाग्वदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निपसाद मन्द्रा, ऋग्०, ८,१००,१०

आधुनिक विज्ञान और प्रतिमा तस्त्र—वैयाकरणों ने वाक्तस्त के सर्व-तोमुती प्रवाह को आचार्च स्कोटायन के सिद्धान्तानुसार स्कोट और श्विन कहकर सण्ट किया है। प्रत्येक अधु में प्रिन्त्य स्कोट (विस्कोट) किराय-जवाह, जकारा-प्रतार हो होने से प्रत्येक अध्यक्त में प्रतिक्त श्वर्यामा का प्रतार हो रहा है। स्तार होने से प्रत्येक अध्यक्त में प्रतिक्त श्वर्यामा का प्रतार हो रहा है। श्वरात और अचेतन सब में प्रतिमा अविच्छित रूप से अपनो कार्य कर रही है अत्यव्य उक्त मन्त्र में वेद ने कहा है कि अचेतन भी उस वाक्तस्त का उपयोग करते हैं। वैयाकरणों के सिद्धान्त की सम्पुष्टि आधुनिक विज्ञान में की है। डाक्टर ओस्कर जनकर ने पश्चीस वर्ष के अनवरत अध्यवसाय के अनन्तर बीजानिक पद्धित से वैयाकरणों के स्कोट सिद्धान्त की सम्पुष्टि की है। उनका कथन है कि "पर्वतों, वृत्तों और वनस्पतियों आदि के अन्दर स्कोट की सिद्धि ने मुक्ते इस निर्णय पर पर्दुंजाया है है कि प्रश्वी पर प्रत्येक पदार्थ में स्कोट (किरस-अवाह, प्रकारा-प्रतार) है। रहा है। यदि इस वैज्ञानिक ढग से वह सिद्ध कर देते हैं और जैता कि हम सिद्ध करते हैं कि पृथ्वी पर प्रत्येक पदार्थ में स्कोट है। यहवेक सनुष्य के असित्यक से भी प्रतिचय स्कोट होता है अर्थान मानव का मतिस्क प्रतिच्य करिया प्रवाह के संचारित करता है" (अमृतवाजार प्रिका २६ जून १६४ ।)

बाक् कामधेतु है ऋग्वेद का कथन है कि देवा ने दिव्य वाखी को उत्पन्न किया। उसको ही सब प्रकार के पशु बोलते है, वह दिव्य वाक्तरच ऐरवर्य छीर बल दोनों को देने वाला है। वाक् कामधेतु है, वह सब कामनाओं के पूर्ण करती है।

देवीं वाचमजनयन्त देवास्ता विश्वस्त्राः पश्चेत वसन्ति । सा नो मन्द्रपमूर्जे दुहाना धेतुर्गानस्थातुप सुप्दुतेतु ॥ म्हण्० ८, १००, ११

यारक ने सब प्रकार के पशुओं में व्यक्तवाक् और अव्यक्तवाक् अर्थात् सप्ट एवं व्यक्त वक्ता मनुष्यादि एवं असप्टवादी पशु श्रादि सभी प्रकार के पशुओं का संमद्द किया है'। शतपथ ब्राह्मण ने पशुओं की व्याख्या करते हुए सनुष्य को भी

१, तां सर्वेष्टवा पश्चेत वदन्ति। न्यक्तवदश्चान्यक्तवदश्च ॥ (निरुक्त, ११, २९)

पांच पशुत्रों में से एक पशु कहा है, उसका कथन है कि पांच पशु हैं:—पुरुष, खरब, गाय, खबि (मेड़) खीर श्रद्ध (बकरी)। चे पांच इसलए पशु कहे जाते हैं क्वोंकि श्रप्ति ने इनको देखा, चे दर्शन के विषय हुए, श्रदः पशु हुए।

(श्रक्तिः) एतान् पञ्च पग्ननपःयत्। पुरुपमध्यं गामविमजं यद्पस्यत् तस्मादेते पश्चः । श्रवः ६, २, १, २

एक रान्द्रतत्व के ही हन्द्र आदि स्निकों नाम — एक राज्द्रवस्व जो कि प्रविधा रूप से सर्वव्यापक है और जिसका सर्वदा अस्तित्व है, उस एक सत्, नित्य और अस्प तत्त्व का अनेकों नाम देकर अनेकों रूपों में वेद और समस्त शाखों में वर्णन किया गया है। ऋग्वेद का कथन है कि सृष्टि में एक सत् वत्त्व है, उसी को विद्यानों ने अनेकों नाम देकर वर्णन किया है। कोई उसको इंद्र कहता है, कोई मित्र कोई वरुण, कोई आप्ति, कोई दिन्य सुपर्या, कोई यम और कोई मार्वरिश्वा ( वायु) कहता है।

इन्द्रं मित्रं वरुएमद्विमाहुरथो दिव्यः सः सुपर्शे गरूनान् । एकः सदु विद्या यहुत्रा यदस्यिनां यमं मातरिध्यानमाहुः ॥ इतृत् १, १६६,४६

यास्त और बाक्तस्य की सर्ववयापनता—यास्त्र ने आस्मतस्य केहीचे सारे नाम हैं, इसका निरुक्त १३, १४ में विशेष रूप से प्रतिपादन क्रिया है। यास्त्र ने ( निरुक्त १३, १६) ऋग्वेद १, १६४, ३१ को उद्भव करके यह स्वप्ट किया है हि

( निरुक्त १३, १६) ऋग्वेद १, १६४, ३१ को उद्भुत करके यह स्पष्ट किया है कि वही श्रास्तदस्य श्रविनाशो है, राज्युतस्य का रज़क है, वह विभिन्न मार्गो से विचरण करता है, वह सर्वेत्र सूत्रात्मा रूप में श्रोत और प्रोत होकर वसा हुआ है, वह समस्त विश्व में मर्वेया ज्यात है। उत्तका श्रास्ततस्त्रद्ध साज्ञास्कार करते हैं।

%पर्यं गोपासनिषद्यमानमा च परा च पियिनिर्चरन्तम् । स्त सर्घाचीः स विष्वीर्वसानश्रा वरीवर्ति मुबनेष्वस्तः ॥ ऋग्॰ १, १६४, ३१

चाक ने निरुक्त (१३,२२-१४) में श्रद्भर ब्रह्मएरार्क श्रादि वानों से सन्दोषित करते हुए उतको श्राता, ब्रह्म आदि कहा है और उसका स्वरूप लिवा है कि वह साष्ट्रिमात है, वह प्रज्ञा हुद्धि के द्वारा कर्मों को क्याता है वह झान के कारण समस्त वंघनों से प्रयक् है। दससे आगे चाक ने इस महान् श्रासा के ६४ मीतिक नामों का बुल्लेख किया है, जिनमें से कुद्ध निन्नलिखित हैं:—

हुँस, धर्म, यझ, भूमि, विमु, प्रमु, शम्मु, सोन, भूत, भुवन (वर्तमान),

१. कवर अद्यासित्र । प्रदया वर्ग कारदरीते । काला अद्योति साहितात्री स्वतिष्ठतेऽदस्यो द्यानवृतः । ( निरुक्त १३, २१)

भविष्यत, व्योम, श्रञ्ज, हवि:, ऋत, सत्य, रिय, सन्, श्रमृत, श्रन्तरिस, आपः, सगर, तपस्, वरेख्य, ब्रह्म, आत्मा, शरीर आदि ।

श्रथात्मनो महतः प्रथम भ्तनामधेयान्यनुत्रमिष्यामः। निरुक्त १३, २३,

यजुर्वेद श्रीर ब्रह्मतत्त्र-यजुर्वेद ने ब्रह्मतत्त्व को श्रध्याय ३१ श्रीर ३२ मे पुरुपतत्त्व कहकर उसकी विग्तृत ज्याख्या की है, जैसा कि साख्यदर्शन ने उसको ब्रह्म श्रादि नाम से सम्बोधित न करके पुरुष नाम को ही पारिभाषिक अर्थों में प्रयुक्त किया है। पुरुष स्क में उस पुरुष की 'सहस्रशीर्षा पुरुष:।", आदि मन्त्रों से सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमता बताई गई है। पुरुष सूक्त छर्यात् २१वे श्रम्थाय की व्याख्या करके २२वे श्रम्थाय में उसकी द्यार्शिक व्याख्या की गई है। जो दार्शिक भाव ३२ वें अध्याय में निस्तार से बताया गया है, उसका सारांश निम्न है:--

वह परम पुरुष सृष्टि में ज्यापक होकर सर्वत्र स्रोत श्रीर प्रोत हैं। वह समस्त लोकों, समस्त दिशाओं और उपदिशाओं में व्याप्त है, वह ऋत (सत्य) रूप है, वह अपने आत्मतत्त्व से अपनी आत्मा (सृष्टि, महारह) में अनुप्रविष्ट हैं। वह ऋततत्त्व का तंतु है अर्थात् सुष्टि मे स्त्रात्मा रूप मे व्यानक है। उस अनुरतत्त्व का आत्म्न-सान्नात्कार करना ही महा साचात्कार है छोर यही महारूपता है।

वैयाकरणों ने जिसको प्रविमा तत्त्व कहा है उसको, यहाँ पर देद ने मेधातत्त्व (बुद्धितत्त्व) कहा है और कहा है कि उस मेधातत्त्व की ही समस्त देव और समस्त पिरुगण उपासना करते हैं। अन्त में समन्वयवाद की स्थापना करते हुए यह स्पष्टरूप से प्रतिपादित किया है कि सुद्धि में बढ़ा राक्ति और चुत्रराक्ति अर्थात् बढ़ाबत और चुत्रवृत्त इन दोनों के समुचित समन्वय से ही श्री (प्रज्ञा, प्रतिसा, ऐरवर्य ) की प्राप्ति होती है।

१, बेनस्तत् पश्यभिद्ति गुदा सम्रम् विश्व भवत्येकतीडम् । तस्मिश्रिदके से च वि चैति सर्वके स भीन प्रोनश्च विभू प्रशास ॥

<sup>(</sup>यजु० ३२,८)

र परीत्य भूतानि परीत्य लोवान् परीत्य सर्वा प्रदिशो दिशस्त्र । एपस्थाय प्रथमजागृतस्थातमनात्मानमभि स विवेश ॥ ( यज् ० ३२, ११ )

३ कतस्य तगतु वितन विचृत्य सदपरयत्तदभवमदासीत्।। (बजु०३२,१२)

या मेथा देवगणा वित्रद्योपासः । ट्या नामच मेथवाने मेथाविने कुछ स्वाहा ॥ ( बद्ध. १८ १४ )

इदं मे ब्रह्म च सत्रं चोमे श्रियमश्तुताम्। यजु॰ ३२, १६

वैयाकरणों ने इसको ब्रह्म और चत्र नाम से प्रस्तुत न करके वैया-करणों की पारिभाषिक भाषा में स्कोट और ध्वनि दोनों के समन्वय की स्थापना को बताकर इस भाव को सफ्ट किया है।

यह अस्रतत्त्व क्या, फैसा और फिस रूप में है, इसकी स्पन्न करते हुए पेंद्र का कथन है कि उस अन्तरत्त्व की ही वेद में विभिन्न नामों से प्रस्तुत किया गया है। कहीं पर आन्ति नाम से उसकी न्याख्या की गई है, कहीं पर आदित्य, कहीं पर बाबु और कहीं पर चन्त्रमा नाम से। कहीं पर उसकी शुक्र (यीये) कहीं पर ब्रह्म, कहीं पर ख्राप: सोम) और कहीं पर उसी को प्रजापति कहकर उसकी ज्याख्या की गई है, यस्तुतः तस्त्व एकहीं है, उसी के विभिन्न नाम और रूर हैं।

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमाः। तदेव शकं तद् ब्रह्म ता श्रापः स प्रजापतिः॥ यज्ञ० ३२, १

उपनिष्द में श्रद्धैत की पुष्टि—वेद के उक्त मन्तन्य को उपनिषदों में श्रनेकों स्थलों पर विस्तार से समधेन किया गया है। कैवल्य उपनिषद् ने इस भाव को विस्तार से सम्य करते हुए कहा है कि वह श्रन्तरत्त्व ही ब्रह्म कहा जाता है। उसी के शिव, इन्द्र, श्रन्तर, परमस्तराट्, विम्णु, प्रास्त्र, काल, श्राप्त श्रीर चन्द्रमा आदि सभी नाम हैं। वर्षमान, भूत श्रीर भविष्यत् में जो दुख है, वह श्रन्तरत्त्व ही है।

स ब्रह्म। स शिवः सेन्द्रः सोऽत्तरः परमः स्वराद् । स पव विष्णुः स प्राणः स कालोऽद्गिः स चन्द्रमाः॥ स पव सर्वे यद्भृतं यच्च मध्यं समातनम्। क्षेत्रस्य० १, स्ट

आगे जाकर उपनिषद् ने कहा है कि जो छुळ उत्पन्न होता है, वह सुकसे ही उत्पन्न होता है, सुक्तमें ही सब स्थित और प्रतिष्ठित है। सुक्तमें हो सब छुळ लीन होता है। वह अद्विजीय, अद्वैततत्त्व अर्थान् अत्तरमञ्ज में हूँ।

मध्येष सक्तं जातं मिष सर्वे प्रतिष्ठितम्। मिष सर्वे लयं याति तद्वत्ताद्वयमसम्बद्धम्॥ केवल्यः, १, १६

शितसा के ही श्रानेकों नाम—ऐतरेय उपलियद् में सप्टरूप से कहा गया है कि प्रतिभा, प्रज्ञान के ही निम्नलियत सारे नाम हैं:—संज्ञान, श्राज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेथा, दृष्टि (दर्शन), शृति (धर्म) मित, सनीपा, जूति स्मृति (सर्एश्राक्ति) संकल्प, कृतु (यज्ञ), श्रम्सु (प्राए), काम (कामना, भावना), धरा (यम, नियम, संयम, श्राचार, श्राचरण)।

संज्ञानमाञ्चानं विज्ञानं श्रति सर्वार्वयैवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि मवन्ति। ये॰ उ॰, ३,२ मनु श्रीर श्रद्धेततस्व — मनु ने मनुस्पृति में इसी भाव की सम्पुष्टि की है। मनु का कथन है कि जिसको शाखन परम्रह्म कहते हैं, उमी को कोई श्रप्रितस्य कहते हैं, कोई उसे मनु कहते हैं, कोई उसे प्रजापित कहते हैं, कोई उसे इन्द्र श्रीर कीई उसे प्राण।

> एतमिनं वदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापितम्। इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शास्त्रतम्॥ मनु०१२, १२३

वैयाकरण श्रीर श्रह्मरतस्य —वैयाकरणों ने समस्त विवादों के गृलमृत श्रम को दूर करते हुए तथा समस्त वार्सोनकवादों को एक सूत्र मे श्रनुश्रोत करते हुए उसे श्रम्तरत्तर्त, राद्वरत्त्व, राद्वर्त्त्व, कोई वस्त्वात का उल्लेस क्या है कि कोई वर्शन वस्त्रों श्राप्ता कहता है, कोई वस्त्व (पदार्थ), कोई समाय (प्रकृति), कोई रारीर, कोई तस्त्र पंचतत्त्व) श्रीर कोई उसे दृष्य कहता है। यस दृष्ट्य के पर्यायवाची राद्व है। वैयाकरण जिसको द्रव्य कहते हैं उसका यही मात्र है। वह महास्त्रास्त्री जाति जो कि चिरोपणुरूप से सर्वव्यापक है, उस विरोपण का यह द्रव्य विरोपण है। यह श्रम्तरत्त्व रूपों द्रव्य विराय है। श्राप्ता वैद्याहि ने 'दृष्ट्यामिमानं व्याडि.'' श्र्मीन् द्रव्य ही परार्थ है, इस सिद्धांत हारा जो मीलिक सिद्धांत स्थापत किया है उसका यही भाउ है'।

विद्या और अविद्या का समन्वय—पैयाकरणों ने प्रकृति और प्रत्यय, कोट और जान के जिस समन्वय के सिद्यान की स्थापना हड़ और मुला राजों में की है, उसका स्पष्ट और असंविग्ध राजों में प्रतिपादन यजुर्वेंद के एव जें अध्याप में, जो कि ईरा उपनिषद भी है, किया गया है। वेद का कथन है कि जो केवल अविद्या अर्थान केवल प्रतिवाद, प्रतिवाद, मीतिकवाद एवं कर्ममार्ग की ही उपसना करते हैं, वे समेमय मार्ग में प्रवेश करते हैं, परन्तु जो केवल विद्या अर्थान केवल स्विद्याद, प्रत्ययवाद, अध्यासवाद एवं झानमार्ग की ही उपसना करते हैं उनसे भी अधिक समोमय मार्ग में प्रवेश करते हैं। वोनों मों के स्त विद्या अर्थान वास्विक मार्ग दोनों का ठीठ ठीक करते हैं। वोनों भी विद्या और अविद्या नोनों को, ज्ञान और करते हों समन्वयमार्ग है। जो विद्या और अविद्या नोनों को, ज्ञान और करते हों समन्वयमार्ग है। जो विद्या और अविद्या नोनों को, ज्ञान और करते हों समन्वयमार्ग है। जो विद्या और अविद्या नोनों को, ज्ञान और कर्य होनों को साथ ही साथ ठीक रूप से जानता और प्रयोग में लाता है, वह अविद्या अर्थान

भारता वस्तु स्वभावरच श्यार व्यवसित्यपि । इथ्यमित्यस्य पर्यायासम्ब नित्यमिति स्पृतम् ॥

न्दाहिदर्शने सर्वे शब्दा द्रव्यामिषायिनी मवन्ति। इह तु पारमार्थिन द्रव्यं निरूपते। (हेलाराज) वास्त्र० १ एड० ००५

तत्र अल्प्यायनदर्शनेन आर्ति विशेषसभूता पदार्थ व्यवस्थाय व्यानिदर्शनेन विशेषस्य द्रव्य-प्राप पदार्थ व्यवस्थापयि क्यादर्शन तदेव पर्यापान्तौरविद्यति । (वेटाएक)

कर्ममार्ग से मृत्यु-बन्धन को काटकर विद्या अर्थात् झानमार्ग से अमरतत्त्व, अत्तरतत्त्व, निर्वाश का उपमोग करता है। बलु ४०,१२-१४)

> श्रन्थन्तमः प्रविशन्ति येऽविधामुगासते । ततो भूय इव ते तमो य उ विधायाध्रस्ताः । विद्यां चाविधां च यस्तद्वेदोमयध्सद्व । श्रविधया मृत्युं तीन्यां विद्ययामृतमय्तुते ॥ यजु० ४०,१२-६४

श्रविया ही विद्या की प्राप्ति का सावन—वैयाकरणों ने समास में जो कि एक सबसे बड़ी समस्या थी, उसको प्रकृति श्रीर प्रत्यय, स्कोट श्रीर ध्वनि दो विमानों में विभक्त करके एक को साधन और एक को साध्य बताया है। स्कोट साध्य है, ध्वनि सायन है, प्रतिमा माध्य है, बुद्धि सायन है, विद्या माध्य है, श्रविद्या साधन है। झान साध्य है, कर्म माधन है। मर्र हरि ने वाक्यपदीय के दिवतीय कारड में वैयाकारणों के सिद्धान्त का उल्लेख किया है कि समस्त शास्त्रों का विवेचन केवल ज्यावहारिक उपयोगिता के लिए है, वे केवल अनुधों को बोध कराने के लिए हैं। शास्त्र तत्त्व को प्रकट करने में असमर्थ हैं, क्योंकि तत्त्व आत्मसाचात्कार का विषय है, वह स्वानुभूतिनंवेच है। श्रवः शास्त्रों में विभिन्न प्रकार से विभिन्न पद्धति से अविद्या को ही वर्णन किया गया है। जिस प्रकार थालकों को शिक्षा देने के लिए रेखा आदि का उपयोग करके गाय आदि के चित्र से, जो कि वस्तुतः श्रसत्य है, गांव श्रादि का वोध कराया जाता है; इसी प्रकार से ऋविद्या एवं श्रमत्य के प्रतिपादक शास्त्रों से विद्या एवं सत्य का ज्ञान कराया जाता है। परिखाम यह होता है कि श्रविद्या के द्वारा विद्या का, कर्म के द्वारा झान का, ध्वनि के द्वारा स्कोट का, बुद्धि के द्वारा प्रतिमा का निरिचत, नित्य, सत्य और निर्विकल्प स्वरूप झात और प्राप्त होता है। (पुण्य राज, वाक्य० २,२३४-२४० )

> व्यवद्वाराय मन्यन्ते शास्त्रार्थप्रक्रिया यतः...बाक्य० २,५३४ शास्त्रेषु प्रक्रियामेदैरिवचैबोपवर्यते । श्रमागमविकरुपा तु स्वयं विद्योपवर्तते ॥ बाम्य० २,५३४

उपायाः शिज्ञमाणानां वालानामपलापनाः । श्रसत्ये वर्त्मान स्थित्वा ततः सत्य समीहते ॥ वास्य॰ २, २४०

जयन्त ने न्यायमंजरी में अतएव घटा है कि अविद्या ही विद्या का उपाय है, अतुद्व उसका आवय सिया जाता है। वाक्-तस्व ही वलुदः दस्व है। समल झानों में वही अनुर, अविनाशी रूप में रहता है।

श्रविचैव विद्योपाय इत्याश्रीयते । वाग्रूपता तस्वम्, सर्वत्र प्रत्यये तदनपायात् , न्याय० श्रा० ६ प्र० ३४३ ।

वाक्तस्व और महादेव-म्हाग्वेद ४, ४८, ३ की व्याख्या वास्क ने निरुक्त १३,७वदा पवज्जित ने महामाध्य के प्रथम चाहिक में की है। दोनों ने महान् देव की ज्याख्या की है। यास्क के विवेचन के अनुसार वह महान् देवयज्ञ है और पतञ्जिति के अनुसार उसी का नाम शब्द है। पतञ्जिति ने उक्त सन्त्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि उस महान् देव के अर्थात् शब्दब्रह्म के चार सींग हैं, जिनका वैयाकरणों के शख्दों मे नाम, आख्यात (किया), उपसर्ग और निपात कहा जाता है। उसके वीन पैर हैं, वह कालपुरुष है, उसके मृत, भविष्यत् और वर्तमान ये तीन पैर हैं। उसके दो शिर हैं अर्थात् शब्दब्रह्म के दो स्वरूप हैं, एक नित्य और दूसरा श्रनित्य, एक सत्य श्रीर दूसरा श्रसत्य, एक भावात्मक श्रीर दूसरा श्रभावात्मक, एक स्फोट और दूसरा ध्वनि । उसके सात हाथ हैं श्रयांत सात विभक्तियाँ ( कर्चा, कर्म आदि ) हैं, जिनमे शब्दतस्य की विभक्त किया जाता है। वह तीन स्थानों पर बंघा हुआ है, वे स्थान हैं, हृदय, कंठ और शिर । इनमें शब्द-तत्त्व वद्ध और सम्बद्ध है। इसके पृषम कहा जाता है क्योंकि यह अर्थतत्त्व की वृष्टि करता है। इसके कारण हा ध्वनि की सत्ता है। यह महादेव सब मनुष्यों में प्रविष्ट है। मर्त्य उस अज्ञर और अमर्त्य महादेव का सान्य प्राप्त करने के लिए व्याकरण का आश्रय लेते हैं। व्याकरण के आश्रय से ही अन्तस्तल में प्रतिष्ठित श्रात्मतस्य के साथ सायुज्य की प्राप्ति होती है ( नागेरा॰ महा० श्रा० १ )।

चत्वारि श्रृष्ट्वा त्रयो अस्य पादा हे शीर्षे सत हस्तासो अस्य । विधा वज्ञो वृपभो रोरवीति महो देवो मत्यों आविवेश ॥ ऋग्० ४, ४८, ३ मर्ल्य हिर के अनुसार व्याच्या - मर्ल्य हिर और पुरवराज ने इसके माव को स्पष्ट करते हुए कहे कि राज्य हो प्रकार का है, खानत्य और नित्य । इसमे से प्रधम क्यावहारिक है। वाक्र्रण पुरुष के प्रतिविच्य को महाय करता है। हितीय समस्त व्यवहारों का मृत्यभृत, कमरहित, सब के हहरय में सिनिवन्द, कारणभूत एवं समस्त विकतियों का आश्रय है। वह नित्य स्कोट रूप राज्य समस्त कमों का आश्रय है। वह नित्य स्कोट रूप राज्य समस्त कमों का आश्रय है। वह नित्य स्कोट रूप राज्य समस्त कमों का आश्रय है। वह नित्य स्कोट रूप राज्य समस्त कमों का आश्रय सामत विकतियों के परिणामरहित प्रकृति है। वह सर्वेश्वर, सर्वश्राक्तिमान् और महान् राज्य-प्रपा है। वाग्योगित्त शाखात्वार राज्यहानपूर्वक प्रयोग के हारर मिरापण होकर, अहंकर के साम साम्य को प्राप्त होते हैं। (पुण्यराज वाक्य० १, १३२ निरोध अर्थान् निकटतम संसर्ग को प्राप्त होते हैं। (पुण्यराज वाक्य० १, १३२ निरोध अर्थान् निकटतम संसर्ग को प्राप्त होते हैं। (पुण्यराज वाक्य० १, १३२ निरोध सहार का प्राप्त होते हैं।

यास्क के अनुसार व्याप्या--यास्क ने वैदिक पद्धति के अनुसार इसमहादेव को यह पुरुष कहकर इसकी वैदिक व्याख्या की है। यहां पर ध्यान रसना चाहिए

१—१६ ही श्रम्यालानी नार्यो तित्वस्य। तत्रायो व्यावसादिक प्रकार वामामाना प्रिनितनोषप्राहो, भारत्यतु स्वत्यद्वसार्योन स्वष्टात्रमा ज्वेषानन श्लेनेशी अभवे विकारालागायन. । सर्वत्यं प्रमाणना प्

ि सृष्टि में जो मीलिक तत्त्व हूँ, वे यही हैं और यही रहते हैं। यैवाकरण उसे शाद कहकर उसकी शाद्रिक ज्याच्या करते हैं। बस्तुवस्त में कोटे अन्तर नहीं होता और शादाओं के अनुसार ज्याद्या करते हैं। बस्तुवस्त में कोटे अन्तर नहीं होता है। ज्यात्येव विषय बदी रहता है। उक्त करण से ही एक ही मनद का विशिव शासों में निभिन्न कर्य पाया जाता है। वास्क्रने कहा है कि चार वेह उस महादेव के चार सींग हैं, तीन सबन अर्थान् आत. सबन, माध्यक्तित सबन और मार्थ सबन वे तीन वाल भेड उसके पर हैं। शावणीत और उड़यनीव में वो उसके शिर हैं अर्थान् यह रूप पुरुष इन हो मार्गों में विनक्त हैं। सात इन्द्र (गायते आदि) उसके हाथ हैं, वह मन्त्र, ब्राह्मण और क्ल्य इन तीन प्रकारों से बह आर सन्वह है। वह महादेव मनुष्यों में यह अर्थान् कर्मशोनता के लिये शिष्ट है।

पद श्रीर पदार्थ के चार कप—द्रावेड १, १६४, ४४ की व्याख्या यास्क ने निरक १३,६ तथा पतछित ने महामाध्य श्राहित्व १ व्यार मर्छ हरि तथा उसके हैं किलार हेलाराज ने वाक्य १, १४४ में की है। त्रावेद का कथन है कि वाक्त्यत्य को परिवासन की दिव्य चार पड़ों में विसक किया जाता है, नाम, श्राल्यात, उससी और निपात। ये चार पड़ हैं। इनके कारण पदार्थ भी चार पड़ार की है, तम, श्राल्यात, उससी और निपात। ये चार पड़ हैं। इनके कारण पदार्थ भी चार पड़ार का है, नामार्थ, श्रार गतार्थ ( श्राल्य ), उपसमीर्थ और निपातार्थ। इन चारों के रहस्वात्मक व्यर्थ को मनीर्थ, नेपावी और प्रतिमासम्मन व्रवसित् ही जातते हैं। वाक् के उक्त चार विभागों में से प्रथम तीन निर्वेप्द, निष्क्रित और निराला है। वाक् के उक्त चार विभागों में से प्रथम तीन निर्वेप्द, निष्क्रित और निराला है। वाक् के उक्त चार विभागों में से प्रथम तीन निर्वेप्द, निष्क्रित और निराला है। वाक् के उक्त चार विभागों में से प्रथम तीन निर्वेप्द, निष्क्रित और निराला है।

चत्वारि वार्र्परिमिता पदानि तानि विदुर्वाह्यणा ये मर्नापिणः । महा त्रीणि निहिता नेह्रपन्ति तुर्पयं वाचे। मनुष्या वदन्ति ॥ ऋगु॰ १,१६४,४४

यास्क के श्रमुसार व्याख्या—यास्क ने उस्त मन्त्र की व्याख्या में यह प्रत हठाया है कि वे चार पर काँन से हैं जो कि वाक्त्रस्य के विभाजन से मिद्र होते हैं। यास्क ने नैस्कों के मत के श्रमितिष्क श्रम्य शाख़ों ने जो इसकी व्याख्या की है. उसका भी उल्लेख किया है। (१) श्रापंपद्वित के श्रमुसार समस्त वाक्त्रस्य का संदेग में श्रोम् , मू, मुब, स्व. श्र्मांन् श्रोंना श्री महाव्याइति रूप में विभाजन से ही समस्त वाक्त्रस्य का प्रति हो समस्त वाक्त्रस्य का विभाजन हो जात है। (१) वैदाकर्खों ने उसको जान, श्राह्यात, उससर्ग श्रीर निपात इस चार विभाजों में विभक्त किया है। (३) वसी

१. अवारि शहरीति वेदा व पन उन्हाः। बनैतन्त पादा इति सन्तानि वार्त्य। हो सर्वे प्रादणीरीहरतीये। मत्त इनाहः सह हत्या सः वेपा वही तत्त्व बाह्यदान्त्यै । सृहत् देशे वयही सन्दी पादिवेदा। पाहि सनुभानाविदाति वदशाय। (निरूप ११.७)

को याज्ञिकों ने यज्ञ प्रक्रिया के अनुसार मन, कल्प, बाह्यए और व्यावहारिक वाक् इन चार भागों में विभक्त किया है। (४) निवचनशास्त्र के विशेषज्ञों अर्थात् नैक्तों ने उसको ऋषेड, यजुर्वेड, सामवेड और चौथे व्यावहारिक वेद (अर्थावेड) इन चार भागों में विभक्त किया है। (निरुक्त १३, ६)।

यास्क ने शाह्यए प्रन्य का बचन उहुत किया है कि वाकृतस्य की सृष्टि होने पर यह चार हुनों में मिनक हो गया। उसके तीन माग इन को को में है और चतुर्थारा पशुष्टों में । उसका जो एक अश प्रध्यों में है, वही क्षी में है और विश्वार प्रश्राम में है। उसका जो पश अन्तिर में है, वही वायु में है और वही वामकृष्ट साम में है। उसका जो अश अन्तिर में है, वही वायु में है और वही वामकृष्ट साम में है। उसका जो अश चुलों के में है वही आदित्य में है, वही इहत साम में है अहर वही विश्वत में है। आरे चतुर्थारा पशुष्टों में है। चतुर्थारा के आतिर जो वाएंगी अवश्राप्ट रही अर्थार, तीन चीयाई वाएंगी शाह्यां के अतिर जो स्थापित हुई। अत्रप्य शाह्या होनों प्रकार की बाखी वीलते हैं, एक देवताओं की और दूसरी मनुष्यों। की दिव्य और मानवी, सत्य और अनुतात्मक।

चैलारी आदि चार वाणियाँ—पतल्लाल ने वाक्त्वस्य के विषय में उक्त मन्त्र ही। क्वाराया में कहा है कि मनीपी ब्राह्मण ही। उन विभागों को जानते हैं। नागेश ने इसकी क्वाराया में कहा है हन चार विभागों के पारिभाषिक नाम पर, परयन्ती, मण्याम और वैलयी हैं। नाम आदि चार मागों में से प्रत्येक के चार मागा है। मनीपी चित्र गुद्धि के हारा आपत्यवक्त को यश में करके उद्यक्त झान प्राप्त करते हैं। इनमें से तीन पर (नाम, आह्यात और उपसर्ग, परा, परयन्ती और मण्याम) में चेष्टा नहीं है वे झान-सामान्य के विषय नहीं हैं, वे झान-ग्रह्म में गुप्तरूप से रहते हैं। वैवाकरण व्यावरण्यश्वाप से सक्ती प्रत्या कर तरे हैं तथा उस गुह्म के अन्यावरण व्यावरण्यश्वाप से उपले उक्त तीन खार कर ते हैं। परवाल के दूर करके उक्त तीन खार का भी झान प्राप्त करते हैं। परवालने जो यह कहा है कि उसका चतुर्थास मनुर्यों में है उसका अभिप्राय वैयट न स्पष्ट किया है कि सारों पढ़ों में से प्रयेक के चार

१ वन्नानि तानि चन्नारि पनानि । श्रीवारी भदान्याङ्गण्यै याम्म। नामारनाने चोनसाधि पात्रान्येन वैदाररहा । मन्त्र वरनी आदाल चतुर्भी व्यावहारिवाति दादिना । भन्नी यमुण सामानि चतुर्भी न्यावहारिवाति नैरुक्ता । (निरक्त १३ ९)

२ म दै बारु बाह्य चतुर्ध च्यादा । यभि सोकेतु बीविषगुरु तुरीवम् । साविस्ता सार्वा हा रप्पनरे। सानारित सावाये सा सामेन्द्रे । वा निवे सानि से सा इपनि सा स्वतिको । क्य पुरतु नने या सामारित्यन सा साहत्यायप्य । वस्माद् महत्या अमरी वाच बरनि या च देशना या च मनुष्पाराम् । (निरक्त ११)

मैत्रावणो सेहिता १ ११, ५ काठक सेहिता १४,५

माग हैं जीर अवैयाकरण केवल चतुर्यमाग का ही अपयोग करते हैं और उसको ही बोलते, हैं। नागेरा का कथन है कि चतुर्योश ही ज्ञान का विषय है, अतः वेद ने मनुष्यों में चतुर्य भाग की सत्ता बताई है। (कैंपट और नागेश, महा० आ० १)

पत्रश्रांति श्रीर यहरूटा शब्दों का खण्डन — प्रविश्वति ने 'ऋलृकृ" सूत्र की व्याल्या में कहा है कि शब्द की अवृत्ति चार प्रकार की हैं :— जातिवाचक शब्द, गुण्वाचक शब्द, क्रियावाचक शब्द और यहच्छा (ऐच्छिक) शब्द।

चतुष्टयी शन्दानं प्रवृत्तिः, जातिशन्दा गुणशन्दाः कियाशन्दा यष्टच्छा-शन्दाश्चतुर्थाः। महा० श्रा० २

पनस्रुक्ति ने जातिग्रज्यों को नित्य साला है, क्रिया को अत्यन्त सङ्ग, अप्रत्यत्त माना है और गुर्खों को अव्यवहार्य, स्वानुभृतिसंवेद्य माना है। जैसे गुड़ का माधुर्य अव्यवहार्य एवं स्वानुभवगन्य है। ये तीन नित्य, सत्य, अज्ञय, और अज्ञर एवं अविनाशी रूप में सदा विद्यमान रहते हैं। ये अव्यवहार्य, अवय्यवरहित, एवं सामान्य निवंचन से परे हैं, केवल चतुर्थाश जिसको पतुर्शित ने यहच्छा शत्यु कहा है, वही सुख्य रूप से व्यवहार का विषय है, ज्ञान का विषय है और प्रत्यक्त का विषय है। पतञ्जलि का अभिप्राय है कि समस्त भाषाशास्त्र, समस्त भौतिक-ज्ञान यहच्छाशब्द है। जाति, किया और गुण इनके भावों को सप्ट करने के लिए प्रत्येक भाषाशास्त्र में स्वेच्छातुरूप संफेतात्मक शब्द रख लिए गए हैं। अतः संसार का ध्यवदार चलता है, यदि यहच्छा शब्दों की सत्ता हो तो संसार का कोई न्यवहार नहीं चल सकता है। नित्य शब्दों को भौतिक रूप नहीं दे सकते हैं। श्रतः वे श्रव्यवहार्य हैं। यहच्छा शब्द भौतिक राव्य हैं, वे नित्य नहीं हैं, प्रतिच्चा परिवर्तनशील हैं, अतएव भौतिक भाषाशाख प्रतिच्चण परिवर्तनशील है, उसमें विकास श्रीर हास है। यहच्छा शब्दों के समान ही प्रत्येक शब्द के अर्थ भी यहच्छा अर्थ हैं। प्रत्येक शब्द के अर्थ ऐच्छिक और संकेतात्मक हैं, जिस प्रकार भौतिक शब्दों में विकास और हास है, उसी प्रकार प्रत्येक भौतिक अर्थ में भी प्रतिकाण विकास और हास है। पतञ्जलि ने ऋलक् सूत्र में श्रागे जाकर यहच्छा शब्दों के श्रस्तित्व का सर्डन किया है श्रीर कहा है कि शब्द तीन ही प्रकार का होता है, जातिवाची, गुण्याची श्रीर कियावाची। यदण्या राज्यों की सत्ता नहीं है। कैयट ने इसकी व्याख्या में कहा है कि वर्तमान समय में भी जो कोई नाम आदि रक्खा जाता है उसमें किसी न किसी किया या गुण का ही भाव आरोपित किया जाता है, इसका अभिप्राय यह है कि समस्त भाषांशास जो कि यहच्छा शब्द के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, यह माया,

अविद्या, अक्षान का ही प्रवण्त है। उसका दार्शीन हिन्द से वस्तुत कोई आस्तत्व नहीं है। अत दार्शीनकों और तत्वकों की हिन्द में सर्वया अप्राह्म और हेय है। वह बस्तुत विवेचन का विषय होता ही नहीं है। 'सिद्धे शन्दाबंसक्वन्वे'' (महा॰ आ० १) की व्याख्या में कात्वायम और पतञ्जित ने यह मतन्वय दि कि आवार्ष पाशिन ने शन्द्र, अर्थ और सम्बन्ध को नित्य मानकर व्याकरण की रचना की है। वे जातिक्र नित्य अर्थ को ही अर्थतत्त्व मानते हैं और आजित की अनित्यता को सिद्धकर केन्न दव्य जिसको कि आत्मतत्त्व, शक्षतत्त्व आदि कहा जाता है वही सृष्टि में अर्थ है पदाय है, वह नित्य और सत्य है। उसी के लिए पतञ्जित ने कहा है कि वह धुन, कृत्य्य, अपरिणामी, अर्थ्य, आगम-रहित और समस्त विकारों (निकास और हास ) से रहित है। उसकी न उत्पत्ति होती है, न उसकी पृद्धि होती है और न वह कभी व्यय होता है। सर्ल शारों में वह अव्यय और नित्य है, (महा॰ आ॰ १)।

वैवरी श्रादि वाशियों मा स्पष्टीकरण्--- मर्ह हिंद और हेलाराज ने पूर्नेक मन्द्र तथा वैदारी श्राहि चार वाखियों का वाक्यपदीय के प्रक्रकाह में स्पष्टीकरण् किया है। मर्द्र हिंद वैव्वरी, मण्यमा और परवन्ती इंद नीत वाखियों का ही वे चमत्कार है जो कि श्रानेक विमागों में विमक्त होने के कारण् नागारूप है। हेलाराज ने चारों वाखियों का बहुत विस्तार और बहुत गम्भीर एव पृढ शत्तें में विवेचन किया है। महामारत अरवमेय पर्व श्रव्यांता से ब्रह्मरण पृढ शत्तें में विवेचन किया है। महामारत अरवमेय पर्व श्रव्यांता से ब्रह्मरण दिया है कि वैवरी वाणी कहते तालु श्राह्म स्थानों में बायु के निष्टत होने पर जब वह वर्ष का सक्त पारण्य कर तेती है, तम इस वाणी को वैवरी वाणी कहते हैं, इसमें भाणवाय का सचालत रहता है, श्रद वह प्राण्डांत्र से निनद और सच्यांत्र रहती हैं। जयन्त ने न्यायमार्वा (श्राह ६ ९ २४१) में कहा है कि 'दिरदर' श्राह्म का अर्थ है, वेह और इंट्रियों का समृह, उसमें उत्यन्न होने के कारण इसको वैदारी कहा जाता है। यही श्रवण का निष्य हैं।

२—मध्यमा वाणी उसको कहते हैं जो कि अन्त सकल्प रूप है, बुद्धि ही जिसका उपादान कारण है, जो कि कनयुक्त है और प्रायवृत्ति से परे है, वह सूक्ष्म है, हवस्प है है वहां अपने हैं, हवस्प है हवस्प है वहां अपने हों के स्वतंत्र है।

केवलं बुद्ध्युपादाना क्रमरूपानुपातिनी । प्राणकृत्तिमतिकम्य मध्यमा वाक् प्रवर्तते ॥

**१—**स्थानेषु विवृत बाथी कृतवर्णेपरिग्रहा ।

वैसरी बाक प्रयोक्त हुणा प्रायवृत्तिनिविधनी ॥ (पुरुवराज वाक्व० १, १४४) २—विसर शत देहेन्द्रयस्थान उन्दते, तत्र भवा वैसरो । न्यायमंत्ररी फा॰ ६ पृ० १४३

g0

३--परयन्तो वाणी उसको कहते हैं जिसमें न भेद है और न ऋम है। वह केवल स्वप्रकाश रूप है, वह लोक व्यवहारावीत है। वह श्रन्तस्तल में प्रकाश रूप है। वह आकारों से रहित होने के कारण निराकार है। वह असंस्य प्रवारकी है। बैसे (१) परिच्छित्रार्थप्रत्यवभास-श्रयोत जहाँ श्रयंज्ञान या श्रर्य की प्रतीति परिच्छित्र, विविक्त श्रीर सप्ट रूप से होती है । (२)। संस्पृष्टार्यप्रत्यवन भास-अर्थात जहाँ पर अर्थ की प्रवीति संसुष्ट, मंनिशितहर से होवी है। (३) प्रशांतसर्वार्धप्रत्यवभास-श्रयांन् जहाँ पर समस्त श्रयंतत्त्व की प्रतीति प्रशांत हो

जाती है, निश्चेष्ट और निरीह हो जाती है। योगदर्शन के शब्दों में निर्विकल्प समाधि की न्याल्या से स्पप्ट समका जा सकता है। (हेलाराज )। श्रविमागाच परयन्ती सर्वतः संहतकमा।

स्वरूपस्योतिरेवान्तः सुन्ना वागनपायिनी ॥

हैलाराज का कथन है कि बाकुतत्त्व की समस्त व्यावहारिक श्रवस्थाओं में साधु श्रीर श्रसाधु, संस्कृत श्रीर श्रसंस्कृत का विवेचन रहता है। श्रवः वे श्रवस्थाएं पुरुष के संस्कारों के फारण हैं। परन्तु परवन्ती का स्वरूप श्रपश्रंश से रहित है, संस्कृत है, उसमें किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं है, वह लोकव्यवहा-रातीत है। उसी वाणी के व्याकरण ऋर्यान विवेचन और विश्लेषण से साधुत्व का ज्ञान होता है और योग से उसकी प्राप्त होती है।

४ - भर्र हिर श्रादि ने वाक्तत्त्व नी उपर्युक्त तीन श्रवस्थात्रों में चतुर्थेश्रवस्था का समावेश किया है। पाणिनि श्रीर पवञ्जलि ने निपात को भी उपसर्ग श्रीर अन्यय की कोडि में रक्ता है। होनों को प्रथक करके निर्वचन की आवस्यकता नहीं समभी है। नागेश ने उद्योत में क्या लघुमंजूया ( प्र॰ १७२-१७७ ) में परा वाणी का प्रथक भी विवेचन किया है। नागेश का क्यन है कि पश्यन्ती अवस्था में भीयोगियों को प्रकृति श्रीर प्रत्यय के विभाग का ज्ञान होता है, परा श्रवस्था में वह ज्ञान नहीं होता है। भर्छ हरि ने जो बाक्त्रयी को लिखा है, उसका श्रामप्राय यही है कि वैसरी, मध्यमा और परवन्ती तक ही वाहतत्त्व का विवेचन सन्भव है। परा अवस्या में द्वैत बुद्धि का सर्वया अभाव हो जाता है और वाहतत्त्व

के साज्ञात्मार के कारण अधिकार की निवृत्ति हो जाती है। इसको पोड्स

श्चरपूर्वेण योगनाधिगम रेडि । (हेनाराज, बात्य० रे, रे४४) ।

१. परवन्त्री तु सा धनायनाप्रतिरदसमाधाना महिन्निष्यदेशकारा प्रतितीनाग्रस निरासस च. परिन्दिकार्यमायनमासा सम्राध्यार्थमारवनभागा चम्रशान्तमसंबंद्रग्यवमासा चारपरिमितनेदा । (हेराराव)

बाक्य० १, १४४ । २. तत्र व्यारहारिवीय सर्वात् वागरस्थात् व्यवस्थितनाध्यमध्यप्रवाराः पुरप्रमन्त्रारहेत्, परन्तु परयन्त्या स्थमनपश्चरमस्रीर्थः सीकत्यवद्यारानातम् । तस्या एव वाची व्याप्रस्थेन सञ्चरवद्याननम्येन

क्लापूर्ण पुरुष में अमृत अर्था अन्य, अन्र और अविनाशी कला कहा जाताहै।

> तस्यां इट्टस्बरूपायामधिकारो निवर्तते। पुरुपे पोडशकले तामाहुरमृतां कलाम्।।

हेलाराज का कथन है कि यह त्रशी वाक् चतुर्यारा रूप में ही मतुष्यों में प्रतिमासित हो रही है, इसका वहुत थोड़ा सा खंदा व्यावहारिक है और रोप माप सासान्य ब्यवहार से सर्वया परे है। (देलो महा० आ० १ प्रदीत और उद्योत; वाक्य० १, १४४ की व्यार्था; व्यावमंजरी आ० ६ प्र० ३४३; लघुमंजूपा प्र० १६ २३०)।

वैसर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्चैतदद्भुतम् ॥ श्रमेकतीर्यमेदायास्रय्या वाचः परं पहम्॥ वान्य०१, १५४

वाक्तर श्री पुरुवत्य— यजुर्वेद के पुरुष्यक्त में श्रवण्य कहा गया है कि एरमपुरुष ही वर्तमान भूत और भविष्यन है, वही अस्तत्वर अर्थोन् अस्तत्त्व का सामी है। यह सब उसका ही माहात्य है, वह इस सबसे श्रेष्ट है। समस्त भूत अर्थात् पंजनत्व उसका एक पर है। समस्त सृष्टि उसका चतुर्थारा है। उसके तीन पर अमर और अक्ट हैं। ( यजुरु ३१, २-५)। श्रव्येद ने जो यह कहा है कि उसके चतुर्थारा को मनुष्य वोजते हैं, उसकी व्याख्या पुरुष सुक्त में भाग्न होती है कि एरमपुरुष का तीनचीयाई अंश व्यवहारातीत है, वह निर्लेष और निरंजन है। उसका केवल चतुर्थारा हो व्यवहार का विषय है। उसी से ही सृष्टि का माहु-मीव और सुद्धि का विषय है। उसी से ही सृष्टि का माहु-मीव और सुद्धि का विषय है। वह वैरासी बाक् ही सृष्टि में विराद् पुरुष है ( यजुरु ३१, ४-२२)।

याक्तरव-दात श्रीर परमंतस्व जान - जैसा कि ख्रम्बेद ने कहा है कि याक् तस्य के तीन श्रंश न्यवहारातीत रहते हूँ और जिस मान की दार्शनिक न्यास्या यजुर्वेद के ३२ वें अध्याय में की गई है, उसी में यजुर्वेद का कथन है कि उसके तीन पर (जाति, किया और शुक्ताव्य ) चुद्धि में ही निहित हैं। जो यथार्थतः जन तीन पर्ने को अर्थात् मध्यमा, परयन्ती और परा इन तीन अवस्याओं का स्वयं साह्यात्कार करता है. वह पिता का भी पिता हो जाता है अर्थात् परमतन्वहा और पाक्तरवहा हो जाता है।

त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्ता नि वेदस पितुः पितासन्। यजु॰ ३२, ६

भर्य-तान के विना निष्फलता - ऋग्वेद का कथन है कि जो बाक्तत्त्व के

रे. तैश प्रधानक् द्वारवेद भवित सनुष्येषु प्रस्तवसानते । तवारि चास्याः निश्चित्रे भागवारिक सन्दर्भ समान्य व्यवदाराजीजन् । (हेनाराम, बास्य» १,१४४)

साथ सख्यभाव को प्राप्त होता है, वह स्थिर श्वानन्द को प्राप्त होता है। उसकी कोई भी बड़े से बड़े तरवतान के विषय मे स्पर्धा नहीं कर सकता है, परन्तु जो इसके विपरीत वाक्तरूच की माया में ही लित रहता है, वाक्तरूच के प्रतिरुप्त मायाजाल में ही विपरण करता है, उसका समस्त श्रम्थयन और अव्या निष्पल होता है। श्रम्यतत्व (प्रतिमा) याकृतरूच का फल और पूल है श्रम्यांत उपादेय सारांश है। वह व्यक्ति जो श्रम्यंतान से चित्रव है, नमस्त ज्ञान के बाद भी निष्फल रहता है। निरुक्त० १, २०।

उत त्वं सप्ये स्थिरपीतमाहुनैंनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । श्रधेन्वा चरित माययैप वाचं शुश्रुवां श्रफलामपुष्पाम् ॥ श्रमुक, १०, ७१, ४

श्रज्ञरतत्त्व से वाकत्रयी का विकास - याक्त ने निरुक्त १३, २७ में ऋषेत्र १०, १७, ३४ की व्याख्या करते हुए कहा है कि श्रज्जरतत्त्व ही तीनों वाणियों अर्थीत् ऋगेवर, यजुर्वेद, श्रीर सामवेद को प्रेरित करता है। ये ऋत तत्त्व के कर्मों के विवेचन हैं। ये ऋततत्त्व के मनोपा श्र्मांत् प्रविमा रूप हैं, जिसको श्राद्मतत्त्व भेरित करता है। इसकी श्राच्यात्मक व्यार या करते हुए, चारक का श्रवात् विकासत्त्व के ति श्राप्त करते हुए, चारक का श्रवात् वैदारी, मध्यमा, श्रीर परवन्ती का प्रेरक है। विद्या मित श्रीर दुद्धि से सम्प्रज्ञों के कर्म श्रव तत्त्व के कर्म गाने गए हैं। वह श्रादमतत्त्व, श्रव्यत्वत्व, इस स्वका श्रव्यत्वय्व करता है।

तिस्रो वाच ईरयित प्र बहिर्ऋतस्य धीर्ति ब्रह्मणो मनीपाम्। ऋग्० १०.६७,३४

वाक्तरंव की श्रमरता—ऋषेड ने वाक्तरंव को विरूप श्रीर नित्य कहा है। विरूप राज्द के दो श्रमिशाय हैं, एक यह कि वह रूप, श्राकार श्रादि से प्रयक् होते के कारण निरूप, निराकार और श्रमूर्त है। दूसरा यह कि, वह निराकार होते हुए भी श्रमेकों रूपों, श्रमेकों श्राकारों से युक्त है।

वाचा विरूपनित्यया । ऋग्० =, ७४, ६

यास्त्र ने ऋग्वेव के मन्त्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि याकृतस्य विव्य काव्य है, वह ध्यनी महिमा के कारण सद्दा मरता है, परन्तु फिर भी जीवित रहता है, यही उसकी विरोपता है। निरुक्त १३, ३१

देवस्य पर्य कार्यं महित्वाद्या ममार स हाः समान ।

ऋग्० =, ४४, ५

यास्क ने यह सपट रूप से माना है कि अर्थतत्त्वों का विकास वाकृतस्य से ही होता है, वही अर्थों को प्रकाशित करता है। वाक् पुनः भकारायत्यर्थान्। निरुक्तः, १६ व्यर्थतत्त्व के दर्शन से ऋषित्त्र की प्राप्ति होती है और ध्रानन्द का साम होता है।

ऋपेर्र प्टार्थस्य भीतिर्भवत्याच्यानसंयुक्ता । तिरुक्त १०, १० ऋप्वेद ने बाक्तरव को सर्वज्ञ प्रतिपादित किया है । विश्वविद्यं बाचम्० ! ऋग्० १, १६५, १०

वाक्तरत का आधार ब्रह्म-न्छावेद में प्रस्त बढाया गया है कि वाक्तरत का परम तत्त्व क्या है। उसका परम आधार क्या है। उत्तर में कहा गया है कि ब्रह्मतत्त्व ही वाक्तरत का परम आधार है, वही उसमें परम तत्त्व है।

एच्छामि बाचः परमं त्योम । ब्रह्मार्थ वाचः परमं त्योम । ऋन्∘ १, १६४, ३४—३४ ऋागे कहा गया है कि उस एक का स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं होता है।

पकस्य दहरों न रूपम्। इस् ग् ०, १६४, ४४

वाक्तरंत्र और मार्गाविद्यान—चैद का कथन है कि राज्यतस्य ही संसार को नागे हुए है। इस परिमास का परिसाम यह होता है कि वाक्यों की सचा है। वाक्य विभिन्न प्रकार के हैं, किसी में देवल एक ही पढ़ होता है किसी में दो, किसी में नार और किसी में नाथित। यहाँ तक कि एक वाक्य में सहसों अक्यों का समारिय होता है। उसके कारण संसार में कम है, अतप्य पंक्रियों की सचा है। यहीं तक नहीं, उस वाक्तरूप के कितने ही समुद्र फैले हुए हैं अर्थोंन उस वाक्तरूप के कितने ही समुद्र फैले हुए हैं अर्थोंन उस वाक्तरूप के कितने ही समुद्र फैले हुए हैं अर्थोंन उस वाक्तरूप के विभाग में विभन्न भाषाएँ महत्व और मचलित हैं, इससे चारों दिशाओं और उप-दिशाओं में वीचन का संचार है। उसी से अन्नरतत्त्व प्रचलित होता है, उसी से संसार अनुमाणित होता है।

गौरिन्मिमाय स्तिलानि तञ्चत्ये रूपदी हिपदी सा चतुष्टादी। श्रष्टापदी नवपदी वभूदी सहस्राच्या भुवनस्य पंकि-स्नस्याः समुद्रा श्रिष्ठि च चर्पन्ते। श्रप्य १, १, २१ स्त्रस्याः समुद्रा श्रिष्ठि च चर्पन्ते।। श्रप्य १, १६४, १२ तस्याः समुद्रा श्रिष्ठि च चरित्रस्य तत्वाविन्त प्रदिश्यस्वतस्यः। ततः चरत्वदर्यं तद विश्वमुप जीवति॥ श्र्म् १, १६४, ४२

श्रद्धारतस्य श्रीर मातवाणियां—सृग्वेद का क्यन है कि समस्त देव श्रद्धार तत्त्व के द्वारा ही सातों वाणियों श्रयोन् सात हंदों को नापते हैं। श्रद्धारतस्य के द्वारा ही सातों हंदों को नियमित श्रीर परिमित करते हैं।

श्रद्धरेश मिमते सप्त वार्णाः । ऋग्० १, १६४, २४

ऋग्वेद का अन्यत्र कथन है कि एक वाक्तत्त्व को ही विद्वान् और कवि अनेकों स्पों में प्रस्तुत करते हैं। वे वाकतत्त्व के आश्रय से उसको सात विभागों में विभक्त करते हैं अर्थात् सात स्वरों, सात झन्दों को जन्म देते हैं।

सुपर्शं विपाः कवयो वचोभिरेकं सन्तं वहुघा कल्पयन्ति । तं धीरा बाचा प्रणयन्ति सप्त। ऋगू १०,११४,४—७

वाक्तत्त्व श्रीर सायुज्यप्राप्ति—यास्क श्रीर पतञ्जलि ने ऋग्वेद का मन्त्र उद्धत करते हुए कहा है कि जिस प्रकार छलनी से सत्तू को स्वच्छ किया जाता है, इसी प्रकार वैयाकरण ध्यान-शक्ति के द्वारा मनन अर्थात् प्रज्ञान (विज्ञान)का शाश्रय लेकर बाकतत्त्व को संस्कृत करते हैं, उसमें से असंस्कृत अंश को दूर करके संस्कृत श्रीर साधु श्रंश को बहुण करते हैं। इस व्याकरण में वाक्तत्त्व के साथ वे सख्यभाव (सायुज्य) को प्राप्त होते हैं, पतञ्जलि ने प्रश्न किया है कि कहां वे सख्य भाव को प्राप्त होते हैं ? उसके उत्तर में कहा है कि जो कि यह दुर्गम मार्ग है, जो कि यह ज्ञान के द्वारा दीप्राप्य है, श्रीर जो वाक्त्त्य का विषय है। कीन उसको प्राप्त करते हैं, इसके उत्तर में कहा है कि वैयाकरण, क्योंकि इनकी वाणी में भद्र लक्ष्मी का वास है।

ब्याकरण श्रीर श्रद्धीतदर्शन-केयट श्रीर नागेश ने मन्त्र की ब्याख्या में वैयाकरणों के दार्शनिक हाय्टिकोण का विस्तार से प्रतिपादन किया है। केयट का कथन है कि सख्यभाव का ऋभिप्राय यह है कि वैयाकरण् भेद-बुद्धि श्रथीन् द्वेतबुद्धि के सर्वथा निवन्त हो जाने के कारण सब को श्रद्धैत-बुद्धि से देखते हैं। समस्त विश्व को वे एक ब्रह्मतस्य मानते हैं। नागेश ने इसकी व्याख्या में कहा है कि ध्यान-शक्ति के द्वारा असंस्कृत से संस्कृत का विवेचन करने से वे अपने अन्तःकरण को सर्वथा शुद्ध बना लेते हैं। वैयाकरण शब्द से जिसका प्रतिपादन समस्तते हैं, वह है बहा का प्रतिपादन और बहा का विवेचन। शब्द और अर्थ दोनों में अभेद अहैत-युद्धि के कारण वे सरयभाव की प्राप्त कर ब्रह्म के समान ही ज्ञानयुक्त होते हैं। शब्द में ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान होने के कारण वे उसी दृष्टांत से समस्त पदार्थी में बहातत्त्व की श्रमित्रता का श्रमुभव करते हुए सायुव्यभाव की प्राप्त करते हैं। इसकी प्राप्ति का साधन निर्विकल्पक झान है। योगदर्शन के शब्दों में निर्विकल्प समाधि है। कठिन मार्ग से प्राप्य होने के कारण इसको दुर्गम मार्ग कहा है। जैसा कि वेद में कहा है कि "तान्यः पंथा विद्येतऽयनाय" (यजु० ३१, १८) त्रर्थात् उस परमपुरुप के झान से ही मतुष्य मृत्यु वंधन को तोड़ सकता है, उसकी प्राप्ति अर्थात् निर्वाण का अन्य कोई मार्ग नहीं है। अवस्य वेदान्त में कहा जाता है कि (सत्यं ज्ञानमतन्तं ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिपद् २,१)। कैयट ने कहा है कि वेद नामक ब्रह्म में जो लक्ष्मी विद्यमान है, जिसकी वेदांत में परमार्थसंविल्लच्चणा सिद्धि कहा है, वह वाकृतत्त्व के विवेचकों में प्रतिष्ठित है।

नागेरा ने परमार्थसंविद्धत्त्वा का भाव स्पष्ट किया है कि परमाथ अर्थात् ब्रह्ममात्र विषय का ज्ञान जिसका विषय है और जो कि अर्थनत्त्व के साथ असप्डता, अभिन्नता, और अद्गैत रूप है। समस्त वेद उनके मतानुसार ब्रह्मतत्त्व का ही प्रतिपादक है, अतप्त गीना में कहा है कि—

षेदैरच सर्वेरहमेव वेयो वेदान्तरुद् वेदविदेव चाहम्। गीता १४, १४ इह्मतत्त्व ही समस्त वेदों से होय है, वही खद्वैतनर्रात का सम्टा है और वही खद्वैतत्त्व का ज्ञाता है ( केयर और नागेरा, महा० आ० १, निक्क० ४,१० )

> सकुमित्र विवडना पुनरतो यत्र घीरा मनसा बाचमकत । स्रत्रा सत्वायः सबगनि ज्ञानते मद्देगं लक्सीनिहिताघिवाचि॥ स्रत्र् १०,७१,२

श्चर्यक्षात श्रीर शुन्दसंस्कार—वैवाकरणों ने राष्ट्रसंस्कार अर्थात साधु श्रांर असाधु शब्दों के विवेचन पर इसिक्ष्य वहुत अधिक वल दिया है कि असंस्कृत राज्य असंस्कृत अर्थात् दृषित क्वृषित एवं अपवित्र संस्कारों के जन्म देते हैं, उनसे असंस्कृत भावनाओं को उत्पत्ति होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि मतुष्य अपने लस्य अर्थतत्त्व से वंधित रहकर अन्यंतत्त्व अर्थात् माया-भपंच में ही लिप्त रह जाता है। पत्रज्ञाल ने श्रुविवचन उद्धत करते हुए कहा है कि राट्य यदि एक स्वर्या एक वर्ण से भी असंस्कृत या अशुद्ध है और उसका प्रयोग निधि विधान के अनुसान रही हुआ है, असत्य रूप में मयुष्ट हुआ है तो वह अर्थवच्च को स्तय् करने में सर्वधा असमर्थ है। यहाँ तक नहीं, अपितु वाक्तत्त्व पिद्धि का साधन न होकर अनर्थ का साधन, जिनाशकारी वस्र हो जाता है और प्रयोक्ष का नाश नरता है। जिस अतर प्रनृश्यु राज्य केवल प्रयोग में स्वर की अञ्चाद्धि के कारण प्रयोक्षा कुत्र के ही नाश का कारण हो गया। (देलो, तीसरीयसहिता कां० २ ४० ४ और रातपथ सा० वंर ९ ४० ४ तथा केवर और नातिश महा० आ० १)।

दुष्टः शन्दः स्वरतो वर्षतो वा मिण्यावयुक्ते न तमर्थमाह । स वाम्बद्धो यज्ञान हिनस्ति यथेन्द्रसृष्टुः स्वरनोपराधात् ॥ महा॰ आ॰ १

अवपव पतञ्जिल ने प्रस्त उठावा है कि राव्दतत्त्व के ज्ञान में ही धर्म अर्थात् लक्ष्य की इतिश्री है अपचा उसके प्रयोग में ? बहुत विचार के परचात् इस विषय पर जो निर्णय दिया है, बहु यह है कि लक्ष्य की इतिश्री सुख्य रूप से आचार अर्थात् आचरण पर निर्मर है। संस्कृत और साधु राज्यों के तथा संस्कृत भावी प्रयोग पर निर्मर है। साथ ही ज्ञान-तक की उपयोगिता बताते हुए कहा है कि न क्वेल राज्यतत्त्व के ज्ञान में ही इस्ट निर्मह है और न केवल प्रयोग में, अपितु दोनों ने ययार्थ समन्यय में ही है। जिसका खिमप्राय यह है कि शाउतका के झान के साथ ही साथ उसका सरहत और साधु खर्यों में प्रवोग करने से ही खरिन लक्ष्य की सिद्धि होती है, श्रम्युदय होता है, और धर्म की प्राधि होती है।

याचारे निवम , शास्त्रपूचके भयोगेऽभ्युदय । महा० ग्रा० म

शहर की प्रामाणिकता—पवज्जिल ने वैयाकराणों के सिद्धान्त का उल्लेस किया है कि वेश दवन्त (आत्मवन्त्र महावन्त्र अतिमा) को ही अन्तिम प्रमाण मानते हैं, जो शास कहता है, उसीको ने प्रमाणमृत मानते हैं। शास कहता है, उसीको ने प्रमाणमृत मानते हैं। शास कहता है, अतिक संस्कृत राज्यों के ज्ञान में घर्म पत्र अस्पुज्य मानते हैं। शास मं अपस्ट एव अपशासों के ज्ञान में अपमें का उल्लेख नहीं करता है, हाँ, प्रयोग में अवस्य अपमें का उल्लेख करता है, खत असस्कृत, असापु, प्राकृत और अपभें सही हैं। ( महा क्या रें)

शन्दप्रमाणपा वयम्, यच्छुन्द श्राह तदरमान प्रमाणम् । शन्दरच शन्दक्षाने धर्ममाह्य, नापशन्दक्षानेऽधर्मम् ॥ महा० श्रा॰ र

पक्ष श्रा दशन श्रीर इप्टरिसिंड—मव्छाति ने श्रुतिवचन प्रदृत करते हुए वहा है कि एक शब्द का ही ठीम-टीक झान करने श्रीर शाखों ने विधिवधान के अदु-सार शुद्ध प्रयोग करने पर समस्त कामनाओं नी सिद्धि होवी है श्रुयांन् समस्त श्रुर्यतत्त्व की प्राप्ति होती है। यहा पर एक श्रा व से श्रामिश्राप्त स्मोन्स्प शांत्र है। इसी ने झान श्रीर प्रयोग से श्रुपंहान श्रीर श्रुपंतिहिंद होती है।

पत्र श्रादः सम्यग्वातः शास्त्रान्त्रित सुष्युक्त स्वर्गे लोडे कमञ्जूण् मवति । मडा०६१,=४

ऋग्वेद का कथन है कि वाक्तरच को प्रेरणा देने वाला मर्त्य श्रयांत् सर-तस्व नहीं है, वह श्रमर्त्य, श्रविनासी श्रीर असर तस्व है, वह रिवित्तव को वस में किए हुए है। (रिवित्तव की निशेष व्याख्या प्रस्तोपनिषद् प्रस्त १ में की गई है।)

इयिन वाच रियपाडमर्त्य ॥ भ्राग्० ६,६८,८

च्यावररा और मागाशास का सस्करण—याकृतस्व नो कि सहतों धाराओं में अयोत सहसों मापाओं और उपभाषाओं के रूप में सर्वत्र व्यापक है, प्रचलित है। उसमें मीलिक रूप से पवित्रता है, पावनता है, सस्कृति है और सस्कृत है, अतुष्य उसमें जो असरकत अरा का जाता है टसको प्रतिमा-सम्पत्र कवि क्यांत् क्यावरा विद्वान, पैयाकरण, कवि व्याविद्र करने भाषाशास्त्र को सस्वत और प्रवित्र वताये रखते हैं। सहस्रवारे विवने पवित्र या वाचं पुनन्ति कवयो मनीपिए:।

ऋग्॰ ६,७३,७

इत्वेद में चाने राज्यक्त को हिर धर्यान् विप्तु बनाते हुए कहा गया है कि वह सहसों घाराओं वाला है और उन उहसों घाराओं से ( सहसों भागाओं से ) वह सिक्त होना रहता है अर्थान् समृद्ध किया जाना है। वह वास्तृत्त्व को पवित्र करता रहता है।

सहस्रद्धारः परि पिच्यते हरिः पुनानो वाचम्० । ऋग्० ६, ५६,३३

बेर्ने सोननस्व की ब्याल्या में कहा है कि वह बाक्तस्व को कवियों की बुद्धि से अर्थान् भाषासाक्षिमों की प्रतिभा के माध्यम से प्रेरित करता है और समृद्ध करता है।

हिन्यानी बाचं मितिमिः कवीवाम् । ऋगुः ६, ६७,३२

वाक्तरत से वाक्तरत का उद्धार—अंगिरम कृष्य ने इन देवता के मन्य
में कहा है कि है विद्वानों ! वाक्तरत के आश्रय से वाक्तरत को पार करों।
दमका अमित्राय यह है कि प्रतिमा ही मक्तरत के उद्धार का सायन है और उसी
से मतुष्य मवित्यु को पार करता है। इस मान के समान है। गीता में कृष्य
के कहा है कि आल्याकि के आश्रय से ही अपनी आल्या का उद्धार करान
पाहिए, आत्मतत्त का कमी हास महोने हे, क्योंकि आल्या ही आल्या (अपने आप)
का वन्तु है और वही आल्या का दुक्तोंग करने पर आल्या (अपने आप) का
राजु है और वही आल्या का दुक्तोंग करने पर आल्या (अपने आप) का

वाचा विप्रास्तरत वाचम् । ऋग्॰ रे०, ४२, रे उद्घरेतन्त्रनात्मानं नात्मानमवसादयेत् । श्रान्त्रेत्र द्यात्मने वन्तुरात्मेव स्प्रिरात्मनः ॥ गीता ६, ५

वाक्तरत और प्रतिमा - ऋग्वेट में प्राज्ञापत पर्तम ऋषि में मायामेट की क्यान्या में कहा है कि एतंग क्यांन सूर्व (मक्यत्व, अवरतस्व) मतसस्य के द्वारा वाक्त्यत्व को सन्पुष्ट करता है। गण्य उसको अन्तक्वरा में प्रकट करता है, याक्त्रत्व को सन्पुष्ट करता है। गण्य उसमान के अर्थान् प्रतिमातस्व है। अन्तद्शी विद्वान प्रनक्ती छत के स्थान में अर्थान् अत्तरत्व में रहा करते हैं। सन्पुष्ट करते हैं।

पर्वनो बार्च मनसा विमर्ति तां गन्धवींऽवहद् गर्मे अन्तः। तां द्योतमानां स्वयं मनीपामृतस्य पदे कवयो नि पानित॥ वाक्तरत दोगों का संहारक - अन्तरतस्य की सिद्धि का फल बनाते हुए ऋग्वेद में कहा गया है कि इन्द्र वाक्श्रांकि से सहस्रों असंस्थ्रत वाणी वोलने वाले, अपराज्दों ( अपभ्रं सो) का प्रयोग करने वाले अपित्रात्माओं का संहार करता है। यही उसका प्रवर्गन, पुरुषार्थ है। अवलव उसकी उपासना की नाती है। इसका अभिग्राय यह है कि आत्मतत्त्व, वाक्त्यस्य के आश्रय से उसको शक्तिरूप में लेकर वाक्त्यस्य के हाम करने वाले तथा इसका दुरुपयोग करने वालों का संहार करता है। यही आत्मतस्य का पुरुषार्थ है।

यो वाचा विवाचा सुधवाचः पुरु सहस्राधिवः ज्यातः। तत्त्रदिदस्य पींस्यं गृषीमसि पितेव यस्त्रविपी वातृषे व्यः॥

ऋग्० १०, २३, ४,

यजुर्वेद में वास्त्रस्य के गुरों का वर्षन—यजुर्वेद ने वास्त्रस्य के विभिन्न
गुणों पर प्रकारा डाला है। यजुर्वेद का कथन है कि वास्त्रस्य समुद्र है अर्थात्
समुद्रवत् अस्त्य मंद्रार, अगाध और दुर्वोध है, वह सर्वव्यापक है। वह अनादि
और अस्तर है, वह एकतर्य है। वह ऐन्द्र अर्थात् इन्द्रशत्न-मम्मन है, वह सरस्
है, आधारमूत है और उसके कारण मतुष्य में स्वर्त्यता, सम्यता, शिष्टता साथी
शी स्विति है, वह खतत्य चा अर्थान् इक्षत्यच का (शत्यम बाव ४, १, ४, १०)
प्राण् और अपानत्य से द्वार है। वह देववानमागं अर्थान् राजयोग मार्ग एवं
सन्मार्ग पर चलने वालों के मार्ग का रसक, विश्वनिवारक है।

समुद्रोऽसि विश्वव्यचा श्रजोऽस्यैकपादहिरसि वुज्यो वागस्येन्द्रमसि सदोऽस्युतस्य क्षरी।यजु० ४,३३

याक्तरन के प्रतिमा रूप का गुए-विश्लेग्ण करते हुए कहा गया है कि वह चेतनतत्त्व है. बुद्धितरन है, यद्मिय है, अविनाशी है और दोनों और मिरलाला है अधीन द्विविधगुए सम्पन्न है। स्लोट और व्वति दोनों गुर्णे से युक्त है।

चिदिस मनासि घीरसि दिन्निणसि चित्रयासि यक्षियास्यदितिरस्टुभयतः शीर्णी । यञ्च० ४, १६

चाक्तस्य विश्वकर्माञ्चिष है—यजुर्वेद १३, प्रत्में वाक्तस्य को विश्वकर्मा ऋषि कहा गया है। राज्यम ब्राह्मण ने इमकी क्यान्या में कहा है कि वाक्तस्य को विश्वकर्मा ऋषि इसलिए कहते हैं, क्योंकि वाक्तस्य के द्वारा ही यह सब इक्ष किया गया है खयोत् वाक्तस्य के द्वारा ही सारे मंसार की स्रिट्ट हुई है। बावै विश्वकर्मंऽर्तिः (यजु॰ १३,४० ) वाचा होदछसर्वे छतम् । ग्रतपय बा॰ ८, १, २,

ऋपवेचेद और बास्तस्त का विशेषन-ऋपवेचेद का क्यन है कि शब्द-हक त्रिपाद है ऋषीत् वैत्तरी, मध्यमा और परपन्ती तीन परों वाला है। वह हक नाना रूपों को धारए करके प्रतिष्ठित है, बसी से दिशाओं और उर-दिशाओं में ब्यान सनत्त जान जीवित है।

> विपाद् ब्रह्मपुरस्पं वि चप्त्रे तेन जीवन्ति प्रदिशर्चतसः । श्रम्यवं ६,१०, १६

विद्युत बाक्तरत्व है—अथवेदर में विद्युत को बाक्तत्त्व बताया है और क्हा है कि वह युलोक और प्रभ्वी में शक्ति का आयान करता है। वती से समस पगुओं में जीवनशक्ति है, वही वल और अन्न को परि-पुष्ट करती है।

> स्तर्निपत्तुस्ते बारू प्रजापते बुग ग्रुपं ज्ञिपित् भून्यां दिवि । तां परव उप जीवन्ति सर्वे तेनो सेन्मूर्ज पिपेनि ॥ श्रयव ० ६, १, २०

बाहतत्त्व से देवा श्रीर श्रासुरी सृष्टि—बाहतत्त्व को श्रयबेदेद ने पर॰ मेप्डा प्रवापति का स्वरूप माना है, उनको देवी बवाते हुए कहा है कि वह बहतत्त्व के डारा सुर्वास्प होता है, वर्मा के डारा शांत श्रीर श्रोर श्रयान् देवी श्रीर श्रासुरी समस्त सृष्टि होता है।

> ध्यं या परमेष्टिनी वाल् दैवीं ब्रह्म-संग्रिता ! ययव सस्टेंबे घोरं तयेव शान्तिरस्तु नः । श्राप्रवे० १६, ६, ३

बाक्तस्य का बिराट क्स-क्यवंबेर ने कारड ६ के सावहें मुक्त में २६ मन्त्रों में बाक्तस्य के बिराट रूप का बहुत बिल्हत रूप में बर्एन किया है। वेर का क्यन है कि प्रजापति कीर परमेक्षी उनके हो सीन है। इन्द्र उसका मिर है, क्षीन कलाट है, यम उनकी गर्दन है, सीमवस्य उसका मित्रक है, होंगे क जर के कोड है और प्रियों अपरोप्त है, बिगुत जिहा है, है, होंगे क कर के कोड है और प्रियों अपरोप्त है, बिगुत जिहा है, सूत्र कीर कर के हैं, मां उसका बाइन है, बिर्य उनकी प्रारावात्त है, मिन कीर बर्ट उसके करे हैं, महादेव उसकी मुजाएँ हैं आदि! वह प्रजापति रूप में सर्वत्र ज्यान है, उसी के ही ये मारे रूप हैं, बड़ी विश्ववर्ष है, बड़ी सर्वरूप है और यहाँ सन्वत्र करने हैं। (क्यवंब्द, ७, १~२६)

एतद् वै विश्वक्रपं सर्वेक्षपं गोरूपन्। श्रयर्व० ६, ७, २४

वाक्तत्त्व श्रीर ब्रह्मणबी—श्रयबंबेद ने बायड १२, स्क्र ४ के ४६ मन्त्रों में ब्रह्मगबी का विभिन्न दृष्टिकोण से विवेचन किया है; चैसे ब्रह्मणबी की सृष्टि, उसकी प्रतिष्ठा, ब्रह्मगती का गुए-गीरव, उसकी प्राप्ति के सायन। श्रद्धा श्रीर दीना उसके बलात्कार द्वारा श्रपहरण का परिएाम सर्वनारा श्रीर विनास, उनकी हुप्पा-प्यता श्रीर दुःमाध्यता, न्यादि।

ब्रह्मगत्री (प्रतिभा, ब्रह्मविद्या, बार्त्स्त ) के विषय में क्हा है कि अम श्रीर तपस्या के द्वारा उसकी सृष्टि हुई है, बहा ने ही उनका जान पाया है, वह ऋत में स्थित है, सत्य के द्वारा श्राष्ट्रत है, श्री से टकी हुई है, यश से पिरी हुई है, स्वधा से परिधानयुक्त है, श्रद्धा से डोई गई है, दोना के द्वारा गुत्र श्रीर सुरचित की गई है।

> थमेए तपसा सृष्टा ब्रह्मण विचर्ते थिता । सत्येनाञ्चता श्रिया शारुवा चश्रसा परिचृता स्वधया परिद्विता धन्नया पर्युदा दीन्नया गुना० স্থর<sup>ি</sup> (২. ১, १ - ३

ब्राह्मण् ब्रन्य श्रीर श्रर्थ-विद्यान—वेट् में श्रर्थतत्त्व के विषय में जिन भावों का उल्लेख किया गया है ब्राह्मण अन्धों में उन्हीं भावों का विशद विवेचन दिया गया है। ब्राह्मण बन्धों ने त्र्यवत्त्व के कतिपय गृह एवं जटिल मात्रों को स्वष्ट करने के तिए श्राख्यानों श्रीर उपाल्यानों का श्राश्य तिया है श्रीर श्राख्यानक के द्वारा मीलिक एवं रहस्यात्मक भावों को श्रमित्यक किया है। ज्यास ने श्रतएव महा-भारत में कहा है कि:-

इतिहास पुरालाम्यां वेदार्थमुपर्यं हयेत्। ( महा॰ श्रादिपर्य )

इतिहाम त्रयोन् श्राच्यानक एवं पुराखों से वेड के श्रर्यतस्य को विकसित करना चाहिए।

ब्राह्मण श्रीर स्फोटबंद-वेट ने बारतत्त्व को ब्रह्म क्टकर उसकी ब्याल्या की है, वैयाकरणों ने उमनो खार सप्ट करने के लिए स्टोट सिद्धान्त की सिद्धि करके . ब्रह्मतत्त्व की स्थापना की है। ब्राह्मण् यन्थों ने स्पोटमिद्धान्त की व्याख्या वार्तुस्य को महा क्हकर की है। ऐतरेय, शतपय, जैमिनीय उपनिषद् माहाए, गोपय, वैजिन रीय, पट्विंस श्रादि ने वाक्वत्त्व की वहा है कि वाक् ही ब्रह्म है। जैनिनीय ब्राह्मण ना कथन है कि जिसको हम बाक् कहते हैं, बह कहा ही है। वैत्तिरीय काहर का कथन है कि बहा हो बाक्तरत का परमदस्य है। ऐत्रेय ने बाक्तरत को री भागों में रणकर कहा है कि वाक् बद्ध और सुबब दोनों है, इसीलिए उसकी सुत्रहाएय नाम दिया है।

वान्वे ब्रह्म । ऐ॰ ६,३, श० २,१,५,६०

बाज्यस्था गो० पू० २,१० सा या सा बाग् ब्रह्मंत तत् । जै० ड॰ २,१३,२ ब्रह्मंत बाचः परमं व्योम । तै० ३,६,४,४ बाज्ये ब्रह्मंत्र सुब्रह्मंत्रेति । पे० ६,३ बाज्ये सुब्रह्मण्या पे० ६,३

श्रधनस्य से शर्यतस्य का विकास—मर्ग हिर ने शब्दतस्य से समस श्रय-तस्य श्रयोत् समन परायोत्नक जगत् की सुष्टि मानी है, उसके सप्यांकरण में हेनाराज ने श्रुति का वचन उद्भुत किया है कि यह समस ब्रह्मांड कोटरूप राज्यतस्य का ही परिएमा है, उनका ही विकास है। शब्दतस्य ही शब्दा सुष्टि की तिबह श्रीर सम्बद्ध है। राज्य की मात्राओं से श्रयोत् मृत प्रकृति के प्रतिमादस्य से सुष्टि प्रकृतास्या में शब्द की मात्राओं से श्रयोत् मृत प्रकृति के प्रतिमादस्य से सुष्टि प्रकृत्याग्रस्या में श्राठी है, प्रस्यन का विषय होती है। प्रत्यावस्या में यह समस श्रयंतस्य वनी राज्यतस्य में तीन हो जाता है।

> ब्रझेर्द् शन्दनिर्मार्गः शन्दशक्तिवन्यनम् । विवृतं शन्दमावाभ्यस्तात्वेव प्रविर्कायते ॥ वाक्यः १.१

हैताराज ने वाक्या र ,म की व्याल्या में अन्य अतिवासन अहुत किया है कि नित्य और अनित्य जितना भी अर्थनत्व है वह सब शब्द की मात्राओं अर्थीत् मूक्त शक्तिों से उत्पन्न हुआ है, जन्में रुपवाद और रूपरहित अर्थात् साक्षर और निराकार, द्वार और अद्धात, भत्या और परीक्ष, मूर्व और अपूर्व, माब और अपाब, तथा सुरूप और त्यृत समत्त विश्व संस्तिष्ट है, अभिन्न रूप से सन्बद्ध है। यह विश्व शब्दतत्त्व का ही परिएाम है। संमार सर्वत्रयम छन्हों से व्यर्थात् प्रतिमान्तत्त्व से, स्प्रोटतत्त्व से ही विकसित होता है।

પ્રર

शन्दस्य परिणामोऽयमित्याम्नायविदो विद्वः। छन्दोभ्य पत्र प्रथममेतद् विद्यं व्यवर्तत॥वाक्य॰ १, १२१

हेलाराज ने इसकी व्याख्या में ऋग्वेद का मन्त्र ब्हूत करते हुए लिखा है कि बाकृत्त्व से ही समस्त विरव की इत्सित्त होती है। अमृत और मर्त्य अर्थात् देव और मतुष्य, अत्तर और त्तर, नित्य और अनित्य, अपरिखामी और परिखामी, अविनाशी और विनाशी सब इन्छ वाकृत्त्व से ही समुद्भृत है। (देखो, महसूत्र शांकरभाष्य १, ३, २८)।

> वागेष विश्वा भुवनानि जङ्गे, याच इत्सर्वमसृतं यच्चमर्त्यम्। वाक्य०१, १२१

श्राधुनिक विद्वान श्रीर स्फोटचाद की सिद्धि- श्राधुनिक विद्वान ने गहन अन्वेपण के परचात् स्कोट सिद्धान्त को सत्य सिद्ध किया है। डा॰ श्रोस्कर बनलर के अन्वेपण का उल्लेख उपर किया जा चुका है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने जी नवीन अन्वेपण किया है वह यह है कि विश्व के व्यापक अन्तरित्त में प्रतिक्षण स्फोट प्रवाहित हो रहा है, जिसका परिणाम यह है कि प्रतिक्षण मये नये सीर-मंडल उत्पन्न हो रहे हैं। श्रसंख्यों सूर्य, महासूर्य, ग्रह और उपप्रह प्रतिक्षण उत्पन्न हो रहे हैं और टिप्टिगोचर होते जा रहे हैं। उनका कथन है कि हमारे सीर मंडल के सदृश्य ही लाखों और सीर मंडल पहले से विद्यमान हैं। हमारी पृथ्वी जैसे मह बहुत ही साधारण है। इनमें से यह प्रत्यक्त किया गया है कि बहुसंख्यक युग्म (जोड़े) हैं। श्राकाशगंगा के १ खरव तारों में से लगभग एक चौथाई युग्म हैं। नेरानल एकेडमी श्रॉव साइन्स के वार्षिक श्रधिवेशन में शिकागी ( श्रमेरिका ) युनिवर्सिटी की वेघशाला के श्रध्यत्त हा॰ श्रोटो स्ट्रवे, केलिफोर्निया की विश्वविख्यात वेधशालाओं माउन्ट विल्सन श्रीर पालोमार के डा॰ पाल श्रीर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी (अमेरिका ) के हा॰ वार्ट जे वोक, इन तीन क्योतिर्विशारदों ने अपने अनुसंधानों का उपयुक्त फल सुनाते हुए कहा है कि कितने ही नचत्रों का जन्म हुए केवल एक करोड़ वर्ष ही हुए हैं। डा० स्ट्रवे ने कहा है कि प्रहों की सृष्टि बहुत ही साधारण कार्य है। उन्होंने बैज्ञानिकों का ध्यान इस खोर आहप्ट किया है कि नत्त्रों में विकास प्रकाश के कारण ही होता है। (अमृत वाजार पत्रिका, १४ जून ४६, पृष्ठ ४ पर उद्घत )

स्फोट ही सर्वोत्तम ज्योति और प्रकाश है—हेलाराज ने श्रुति का यचन बहत किया है कि सृष्टि में तीन ज्योतियां हैं, तीन प्रकाश हैं, (१) जो यह जाववेदा स्रथीत् स्राप्त है। समस्त स्राप्तेय तत्त्व को जाववेदस् कहा जाता है, यास्क ने निवक ७, १६, २० में जातवेदस की वित्तृत ब्याल्या की है और कहा है कि सूर्य स्वीर विद्युमती जातवेदस हैं, (२) जो पुरुषों में आम्यतर प्रकारा है अर्थान् अव-रात्मा, जीवात्मा, (३) जो इन वोमों प्रकारों को प्रकारित करने वाला है, निसको राज्यम्य नामक प्रकारा कहते हैं अर्थान् नो स्कोट रूप राज्य है और निसे वैवाकरण वाक्यस्कोट कहते हैं, वह प्रकारा स्वासे उत्तम प्रकारा है, सबसे उत्तम प्रकारा है, स्वाने उत्तम जगति है, उसी में स्थावर और जगम जगन् निवद्ध और सम्बद है।

त्रीति त्योतीथि त्रय प्रकाशा योग जातवेदा यस्वपुरपेशान्तरः प्रकाशः यस्य प्रकाशयो प्रकाशयिता शादाच्यः प्रकाशः, तत्रैनत् सर्वमुपनिनद्धं यावतस्थास्तु चरिष्णु च । वाक्य० १, १२

इसीतिए श्रुति का कथन है कि वह सारे राजों और श्रयंतस्वों का कारण-रूप मृत-प्रकृति है।

### स दि सर्वशन्दार्थप्रकृति (वाक्य॰ १, १०, में उद्धत)

सात्र मृत्त नर ए हैं मर्जू हिर ने वाक्य, १, १२७ १२ में अतएव कहा है कि जीवो में यही चेवना है, यह बाहर और अन्यर सर्वत्र व्या है है कोई भी ऐसा प्रार्ण नहीं है निसमें यह चेवना व्याप्त न हो। वाक्वत्स्व ही समस्त प्राणियों को अर्यवस्त में प्रश्च करता है, यह बाक्क्त्य न हो तो सतार में चेवनता ही नहीं रहेगी। हेलारान ने इसकी व्याप्ता में श्रुतिवयन बहुत किया है कि बाक्क्त्य ही दिभित्र मेंनों और विभिन्न सन्वत्यों के परिणामस्त्रक्ष आकार, रूप और सरीर आदि को धारण करता है। अवस्य समस्त आओं में, सारी विद्याओं में बाक्क्त्य को ही परमप्रकृति अर्थोन् मृत-अर्थ समस्त आओं में, सारी विद्याओं में बाक्क्त्य को ही परमप्रकृति अर्थोन् मृत-अर्थित मृत-कारण कहा गया है।

मेदोद्भाइविवर्तेन लन्धाकारपरिप्रद्वा । म्रान्नाता सर्वेविद्यासु वागेव प्रकृति परा ॥ वाक्य० १, १०=

वागेव र्थं परयति वाग् वर्वाति वागेवार्यं समिदितः संतनोति । वाचैव विश्वं वहरूपं निवसं तदेतहेक प्रविभाव्योपमुक्कते॥

वाक्य॰, १, ११६ में उद्धत

शन्द श्रीर श्रर्थ में श्रभिन्नता—हैलाराज ने (वाक्य०१,१) तथा नागेश ने मंजूपा (पृ०्४०) में श्रुतिबचन बद्धत किया है कि शब्दतत्त्व अथनत सुक्ष्म है, अर्थतत्त्व से अभिन्न है, वात्त्विक दृष्टि से उसका अर्थ-तत्त्व से विभाग नहीं किया जा सकता है, यह एक है, ऋदैत है, यह सर्वदा सर्वत्र प्रवाहित हो रहा है, वह पवित्र है, नानारूपों वाला है, वह अन्तरात्मा में प्रविष्ट है, उसकी कतिपय श्राचार्य प्रयक् भी मानते हैं।

> मुच्मामार्थेनाप्रविमकतस्वामेकां वाचमभिष्यन्दमानाम । उतान्ये विदुरन्यामिव ध पूतां नानारूपामात्मनि सीनविष्टाम् ॥ वास्य॰, १, १

हेलाराज ने शब्दवस्य को सूक्सता के कारण ही लिखा है कि वाक्तस्य सूक्ष्म और नित्य है, वह इन्द्रियों की शक्ति से परे है, उसका साचात्कार साचात्कवयर्भा ( श्रात्मसाचात्कार करने वाले ) मन्त्र-रूप्टा ऋषि ही कर प.ते हैं।

यां सुदर्भा नित्यामनं निद्रयां वाचमृषयः साञ्चान्हतधर्माणो मन्त्रदशः परयन्ति (हेनागज वाद्यः, १, ४)

वाक कामधेन है-वाएड्य महाबाहाए ने वाक्तरव को शवली यहा है। सायण ने उसको स्तप्ट करते हुवै वाकृतत्त्व को कामचेतु कहा है, गोपथ ने भी उसको घेतु कहा है।(गो० पु० २, २१)। शतपथ० ने कामघेतु वताकर उसको उपासनीय बताया है और शतपय० १४ =, ६, १ में इसकी विशेष विस्तार से न्याख्या की है और कहा है कि इस घेतु का प्राण वृपम है अर्थात् प्राण बाक्त्वत्व में वीजराक्तिको प्रदान करता है। मनस्तत्त्व उसका बत्स है अर्थात् बाक्तत्त्व से मनस्तत्त्व की उत्पत्ति होती है श्रीर मनस्तत्त्व माउस्वरूप वाक्षेतु के गुण-दुग्ध का सदा आस्त्रादन करना है।

वाग्वै शवली (कामधेनुः इति यायणः ) तां॰ २१, ३१। वाचंधेनुम्पासीत॰ तस्याः शण् ऋषभी मनी वत्सः।

्रं वाक् ही सरस्वती है-पेतरेय० ३, १, कौपीतकि० ४, २, तारह्य० ६, ७, ७, शतपथ २, ४, ४, ६, वैत्तिरीय १, ३, ४, ४, गोपय उ०१ २० आदि। ब्राह्मणी ने बाकतत्त्व को ही सरस्वती कहकर उसको वाग्देवी के रूप में उसके गुणानुरूप प्रतिष्ठिते किया है।

वाक् तु सरस्वती। पे०,३,१ वाग्वै सरस्वती। कौ० ४, २

वाक् अन्नयं समुद्र है—ऐतरेय माहाण ने ऋग्वेद ४, ४८, १ की व्याख्या में कहा है कि वाक्तरव स्थमं समुद्र है। वाक्तरव कभी भी न्य नहीं होता है, न समुद्र कभी समाप्त होना है और नहीं वाक्तरव । ताएड्य महाबाहाण ने कहा है कि वाक् समुद्र है और मन उस समुद्र की वहां है अर्थान अगाप वाक्तरव में मनस्तरव ही वह नेत्र है जो कि प्रकारात्तम का कार्य देता है और जिसके आश्रय से उस समुद्र की यात्रा करना सम्भव है।

वाग्वै समुद्रो न वै व क् सीयते न समुद्रः सीयते । ऐ० ४, १६ बाग्वै समुद्रो मनः समुद्रस्य चन्तुः । तां० ६,४,७

बार् ब्रह्म की माया है— रातथ्य ब्राह्मण ने बाक्त्त्व की ब्रह्म की माया बताते हुवे सुपर्णी कहा है। यह वाक्तत्त्व की ही माया है जो सृष्टि की माया-जाल में फॅसाये हुवे है।

वागेव सुपर्णी (माया )। शत० ३,६,२,२

शतपथ ब्राह्मण् ने यजु॰ ११, ६१, तथा १३, ५८ की व्याख्या में ब्रहा है कि पाकतस्य ही बुद्धि-तस्य है, मति है।

ं यह वाकृत्त्व ही है जिसके आश्रय से सारा संसार मनन करता है और जिसकी सत्ता से मननशक्ति की सत्ताहै।

वाग्वै मतिः। वाचा हीदं सर्वे मनुते। श॰ ८, १, २, ७

जैमिनीय वर्णानपद् नाझण् ने वाकृतत्त्व को ही बृहस्पति कहा है, क्योंकि यह बृहत् अर्थात् महत्ततत्त्व का पालक है, संरक्षक है। (देखो बृहद्गरस्यक उप-निपद् १, ३,२०)

यदस्यै वाचो बृहत्यै पतिस्तस्माद् बृहस्पति । जै॰ उ० २,२,४

बाज् वा विराट् रूप—रातपथ बाइरण ने बाइतत्त्व को ही बडा का विराट्-रूप चताया है। समस्त अझारड वाकतत्त्व का ही विराटरूप है, जिसको वैधा-करण वाक्य और स्कोट कहते हैं।(देवो आन्होग्य उपनिषद् १, १३)

बाग्वै विराट् । श० ३,४,२,३४

वाक्तरव ही देद है—उस विरादह्स का ही फल यह है कि संसार में झात है। यह वाक्तरव ही है जिसको वेद के रूप में ऋषियों ने रक्ता है। सारे देद एक वाक्तरव के ही रूप हैं, अतुष्य शतुष्य ने कहा है कि ऋग्वेद और सामवेद वाक्तरव की ही व्याल्या है और यजुर्देद मनस्तर्य की व्याख्या है। बाक्त्रव्य, प्राण्तरव और मनस्नुत्तरव इनकी व्याख्या ही देद है। वागेवऽर्थश्च सामानि च। मन एव यज्ंपि॰। श॰ ४,६,७,४

बाक् वैद्युनतत्त्व है—ऐतरेय ब्राइन्ए।ने बाक्त्वत्व के गुर्णों को ध्यान में रखते हुए यह कहा है कि वह सृष्टि में ऐन्द्र तत्त्व श्रयांन् वैद्युतत्त्व है, विद्युत्-क्वोति बाक्त्वत्त्व का ही फल है। कीपीतिक ब्राह्मण ने भी इस क्यन की सम्पुष्टि की है।

वाग्ध्यैन्द्री । ऐ० २,२६ वाग्वा इन्द्रः । को० २,७

वाक् भाग्नेय तस्त्र है—जैमिनीय उपनिषद् माझल २, २, १, गोपप उ॰ ४, ११ तथा शतपय माझल ने प्रतिपादित किया है कि वाक्तरव ही सृष्टि में श्रागिन तस्त्र है। इसका परिलाम यह होता है कि प्रत्येक परमाशु में प्रत्येक श्रर्थ में प्रकारा है, ज्योति है तथा स्कोट है।

या वाक् सोऽग्निः। गो॰ उ० ४, ११ बागेवाग्निः। श्र॰ ३,२,२,१३

वाक् और मन का युग्म—ऐतरेय ब्राह्मण ने वाक्वस्व और मनस्तस्व की देवों का युग्म बताया है। ये दोनों अविनामाव से रहने वाले युगल हैं। न वाक्तस्य के अभाव में मनस्तस्य रह सकता है और न मनस्तस्य के अभाव में मनस्तस्य रह सकता है और न मनस्तस्य के अभाव में वाक्तस्य। अवर्ष जीमनीय व्यक्तिय ब्राह्मण ने कहा है कि वाक्तस्य मनस्तस्य की छुल्या (नहर ) है। मनस्तस्य अर्थात् मनोगत माय वाक्तस्य की सहायता से ही अभिन्यक किए जाते हैं।

वाक् च मनश्च देवानां मिछनम् । ऐ० ४,२३ तस्य ( मनसः ) एपा कुल्या यद् वाक् । जि॰ उ० १,४५,३

वाक् और प्राण का युगल—शतपथ आक्ष्ण ने वाक्त्रत्व और प्राणतत्त्व को युगल यताया है। वाक्तृत्त्व के विना प्राणतत्त्व को युगल यताया है। वाक्तृत्त्व के विना प्राणतत्त्व के विना प्राणतत्त्व के विना काक्तृत्त्व। अतर्पेष पड्विंश शक्ष्य १, ६, में वाक्तृत्त्व को प्राणतत्त्व की पत्नी कहा है। शतपथ ने प्राण को विस्मा कहा है। शतपथ ने प्राण को विस्मा कहा है। शतपथ ने प्राण के विस्मा की विस्मा की विकास के विस्मा विज्ञा की विष्मा विज्ञा की विस्मा विज्ञा की विष्मा विज्ञा की विस्मा विज्ञा की विकास की स्वाप कहा है कि वाक्तृत्व का सारा अंश प्राण है। (देशो शहरा उठ ६, १)

ें बाक् च वै प्राणदच मिथुनम्। ग्र० १,४, १, २

सा ह वागुवाच (हे प्राण्) यहवा श्रहं विसप्तास्मि त्वं तद् विसप्ताेऽ सीति। १७० रे४, ६,२, १४ बाक्तरें और मनस्तर की क्षांसकत — राज्य महाए ने बाक्तर की मनस्तर से सूक्त और इस्त बताया है। बाक्त्रिक मन की शांक से भी तीय है; कत्यर युज्य ४०, ४ में (क्ष्रेयरें भनमी जबीयों ) कहा गया है कि वाक् वस्त (क्षा) मन से भी तीय में बाला है। वैनिनीय उठ मान ने वाक् और मन के हैंन-मान को हड़ाकर प्रतिमा की एक्ता के आधार पर बाक्तरच को ही मनस्तरक कहा है और दोनों में क्षांमुश्च की हि। (वेस्त) झानों उपन ६, ४—६)

बाग्वै मनसो हसीयसी। शु. १, ४, ४, ७ बागिति मनः। जै॰ उ॰ ४, २२, ११

वाक् ही सर्वरोप विनासक है—शवस्य ने वाक्त्स्य के एक विशेष गुए की कार सुल्यक्त में ध्वान काक्रय किया है और जो मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक क्षायंत्रों कीर परीवर्धों से विद्ध किया वा चुका है, वह है, वाक्त्यक के द्वारा समल दोगें एवं रोगों का निवारए। शतस्य काक्ष्यत है कि वाक्त्यक ही मर्वोत्तम के सार समल दोगें एवं रोगों का निवारए। शतस्य काक्ष्यत है कि वाक्त्यक ही मर्वोत्तम कींगाय है। यही संजीवनी दूरों है, वही सर्वरोग-विनाशक वाक्ष्या वाक्ष्य कामवाण है। योग-सावनाओं काहि से वर्वरोग-निवारए वाक्शिक्त इंडा अनुभवनित्त है । क्षाल-विक्रित्ता, प्रारा-विक्रित्ता, मनोवैज्ञानिक-विक्रित्ता, मनोवत से विक्रित्ता, विवाराक्ति से स्विविक्रता आदि विक्रित्ता के भेत्र वाक्ष्यक्ति से विक्रित्ता के विभिन्न रुप्यों विभिन्न प्रकार है। अज्ञान, कविधा आदि, जिनके कारए क्ष्येवस्त का ज्ञान नहीं होने वावा, सभी देश हैं। इनकी एकमाव विक्रत्ता वाक्त्यत है।

वागु सर्व मेपजम् । ग्र॰ ७, २, ४, २६

# उपनिषद् और श्चर्यविज्ञान

वेद और ब्राह्मणसम्में आदि में वो वाक्त्यलं की ज्यारचा को गई है वह कर्तर-न्त गम्मीर, सूस्म, दार्गीनक और आध्यात्मिक है। ज्यानपदों का विवेच्य विषय सुरुद्दरूप से आध्यात्मिक हैं, ब्रह्मस्व की ज्यारचा से सम्बद्ध है, क्षतः ज्यानिएहीं में वाक्त्यत्व की ज्यारचा बहुत विकार और उद्यागेंद के साम की है। जपिएहीं ने वेद कीर ब्रह्मरों के मीतिक माजों को ही सम्ब्र कीर विस्तृत किया है। क्षतः क्षतावरंग विलार के भय से चहीं पर उपनिपत्तों में निवेधित बास्त्रस्य का विलार से क्षत्रेल नहीं किया गया है। व्यनिपत्तों में सबसे ऋषिक विलार से इस विषय पर विरोध कहांगोंद के साथ बृहद्दारप्यक, धान्तोत्य और तींचरीय व्यनिपद में विवेचन किया गया है, क्षत्य व्यनिपत्तों में भी वाक्तुस्त का पर्योग्त दिवेचन किया गया है।

वाक् परत्रझ हं--बृहदारस्यक स्मिपर् ने वेदों के मनतन्य को स्पष्ट राज्यों

में स्वीकार किया है कि वाक्तस्व ही सृष्टि का सम्राट् है, वही परब्रह्म है। बाग्वे सम्राट परमं ब्रह्म। २०. ३० ४, १

दो अक्तर श्रीर बाक्तरव-रवेतास्वर उपनिषद् ने बल्लेख किया है कि
सृष्टि में दो अक्तर हैं, वे ब्रह्मपरक हैं, अनन्त हैं, जिनमें विचा और अविचा होतों
ही निहित हैं। कर श्री का नाम अविचा हो और अक्तर अन्त हरा का नाम विचा
है। जो इन दोनों विचा अविचा हो बरा में हिए हुए हैं, वह दमसे प्रयुव्ध अर्था का नाम विचा
श्रीर अक्तप विचा का मी वही अक्तर है। गीता में इसी माब को व्यक्त करते
हुए कहा गया है कि संसार में दो पुरुष हैं एक क्तर खीर दूसरा अन्तर। सांख्यदर्शन के पुरुष की व्याख्या के रूप में दो पुरुषों का उल्लेख किया गया है।
समस्तमृत अर्थात् पंचवत्त्व कर पुरुष हैं। कृत्रस्य पुरुष, आलपुरुष ही अक्तर
पुरुष है, किन्तु इससे आगे सर्वोचन पुरुष इनसे पुरुष है और वह ही परमाला
कहा जाता है, वही तीनों लोकों में सविष्ट होरूर संसार का रहण है, कर और
अक्तर से कत्तम होने के कारण उसकी पुरुषोत्तम पुरुष कहा जाता है। वैयाकरणों
ने बसे प्रथम पुरुष श्रीर सध्यम पुरुष के श्रीरिक्त कता पुरुष कहा है।

द्वे श्रम् हर महापरे स्वनन्ते विद्याविष्ये निहिते यत्र गृहे। मुद्दे त्वविद्या द्वानुतं तु विद्या विद्याविषये ईशते यस्तु सोऽन्यः॥ स्वेता० ४, १ ह्याविमी पुरुषी लोके सुरस्थासुर एवं च।

त्तरः सर्वाणि भूतानि ज्ञटस्योऽत्तर उच्यते ॥ उत्तमः पुरुषस्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । गीता १४, १६—१७

ष्ट्रहार्ययक व्यतिषद् ने वियुत्-दत्त, वायुदत्त्व श्रादि को वाक्त्य ही धवति हुए कहा है कि वो वियुत्क्स में चनकता है और गरवता है, वो वायुरूप में प्रवाहित होता है, वो मेयरूप में वरसता है, ज्यमें वाक्र्राक्ति ही शक्ति है। यह सब वाक्राक्ति का ही परिणाम है।

े बद्दायद्योतते बद्दाविधृनुते तास्तनयति अन्मेहति तद्वर्षति वानेवास्य व.स् । युहदा० उप० १.१

नारद को सनवकुमार का वाक्तरश्रिवण्यक उपरेश—हान्तीन्य उपनिष्ट् के सप्तम अध्याय में नारद को उपरेश देते हुए सनवकुमार ने कहा है कि यिन सृद्धि में वाक्तरब न होता तो न धर्म और न अधर्म की व्यवस्या होती, न सल और असल्य की, न साधु और असाधु की, न सहदय और असहद्वय और चित्तक्ष और अचित्तक की व्यवस्या होती और न उनका विवेचन होता। यह वाक्तरब ही हि विससे यह सब विवेचन होता है। अतएब वाक्ष्मक्ष की उपासना नारद की वताते हुए सनवकुमार ने कहा है कि जो वास्त्री की ब्रह्म रूप से उपासना करता है उसका वास्त्री पर पूर्ण अधिकार होता और वाक्ष्मक में जो शक्ति है, वह शांक भीर सिद्धि उसको भाग होती है। यहै वाङ् नासविष्यप्र धर्मो नाधर्मो व्यक्षपिष्यप्र सत्यं नामृतं न साधु नासाधु न हदपक्षो नाहदयक्षो वागेवैतत्सर्वं विक्षापयित वाचसुपास्त्वैति। स यो वाचं ब्रक्षेरयुपास्ते याबद्वाचो गतं तत्रास्य यथाकामचारो मवति। छान्दो० उप०७, १-२

वाकृतत्व हो पुरुप का सार है झान्दोग्य उपनिषद् ने बहुत सुन्दर शादों में कहा है कि पुरुप में वाकृतत्त्व ही सारमाग है, वाकृतत्त्व का सार ऋग्वेद है और ऋग्वेद का सारमाग सामवेद है और सामवेद का सारमाग उदगीय है। ओंकार अथवा ओम, जिसकी योगदर्शन ने प्रश्न कहा है, उदगीय है। वह अज्ञतत्त्व ही ओम् है, जो कि उपासनीय है, प्राह्म है और प्रत्यद्व करते दोग्य है।

श्रोमित्येतदत्तरमुद्गीयमुणसीत ।

पुरुषस्य वाग् रसी वाचे भ्रम् रसः श्रृचः साम रसः साम्न उद्गीयो रसः। ज्ञान्दो० उप० १, १--२

वाकृतस्य और मनस्तस्य के समन्यय का सुन्दर उपदेश ऐतरेय उपनिषद् के भंगलाचरण और उपसंदार से शाप्त होता है कि वाकृतस्य की मनस्तस्य में प्रतिष्ठा होनी चाहिये और मनस्तस्य की वाकृतस्य में ।

वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्। पेतरेय उप॰ १

## स्फोटबाद और पश्चकोश तथा उपसंहार

तैतिरीय उपनिषद् में पद्भकोशों की व्याख्या विस्तार से की गई है। ब्रह्मानन्दवल्ली और भृगुबल्ली में पद्मकोशों के क्रम से साधना करने से जो आत्मवत्त्व की सिद्धि प्राप्त होती है उसका उल्लेख किया गया है। पाँच कोश निम्न हैं :-श्रन्तमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, और श्रानन्त्र-मय । प्रत्येक को बहा बताकर उसका सफ्टीकरण किया है। इनमें से उत्तरी-त्तर श्रेष्ठ हैं। अन्नमय कोश से प्राणमय कोश सूक्स है । प्राणमय कोश से मनोमय, मनोमय से विज्ञानमय और विज्ञानमय कोश से आनन्द्रमय कोश श्रेष्ठ है। आनन्दमय कोश के ज्ञान से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है। वैयाकरणों ने इस पद्मकोश के भाव को, जैसी कि भट्टोजिदीवित एवं कीएड भट्ट ने वैयाकरणभूषण में और श्रीकृष्णभट्ट ने स्फोटचन्द्रिका में विस्तृत ज्याख्या की है, स्फोटबाद से स्पष्ट किया है। उसका रूप निम्न है: वर्णस्फोट, पदस्फोट, वाक्यरकोट, अध्ययद्वयदवाक्यरकोट और जातिकोट । वैयाकरणें के मतानसार ये उत्तरीतर श्रेष्ठ हैं। वर्णस्फोट-सिद्धान्त श्रयीत् वर्ण सार्थक हैं, इस सिद्धान्त की अपेत्ता पदरकोट अर्थात पद सार्थक हैं, वर्ण नहीं, यह सिद्धान्त श्रेष्ठ है। इससे भी वाक्यरकोट का सिद्धान्त श्रेष्ठ है। वाक्य ही सार्यक है, न प्रत्येक वर्ण श्रीर न प्रत्येक पद । वैयाकरण वर्णस्कोट की श्रन्नमयकोश से तुलना करते हैं। पदस्कोट की प्राणमय कोश से और वाक्यरफोट की मनोमयकोश रहित अनेकता-रहित एक वाक्यरकोट या पदरकोट को क्षेष्ठ सममते हैं. सएड

किया जाता है।

वाक्यरकेट को नहीं। इस प्रकार से वे मनोमयकोश से आगे विज्ञानमय कोश की सिद्धि करते हैं, इससे भी श्रागे श्रवरड वाक्यरपोट के साथ ही जातिवाक्यरफोट को सिद्ध करते हैं। नित्य, निरञ्जन, खजर, खमर, खजर, ्वाक्यात्मक ब्रह्म की सिद्धि करते हैं । श्रायण्ड जाविवाक्याफीट मानने पर नहाएड को बहा का एक मूर्च शरीर सममा जाता है और सृष्टि में बहा को ही एकमात्र तत्त्व । बहा के श्रतिरिक्त किसी भी सत्ता को वे सत्य श्रीर नित्य नहीं मानते हैं। उपनिपदों ने श्रानन्दमयकोश की सिद्धि करके उस भाव को ब्यक्त किया है। इनमें से पूर्व पूर्व स्टोट उत्तरीत्तर सिद्धि के सोपान हैं। वर्श्हान से पद्दान, पददान से वास्यज्ञान, वास्यज्ञान से अन्वरहरू द्यान, श्रखरडहान से ब्रह्मज्ञान। , भरोजी दीचित ने पांच वृत्तियों दा जो उल्लेख किया है, वह भी वक्त भाव को स्रष्ट करता है। पद्मवृत्तियों का परिगणन योगदर्शन के अनुसार पांच वृत्तियों के परिगणन को लक्ष्य में रखकर किया गया है, (देखी योगदर्शन,समाधिपाद)। सांख्य सिद्धान्त के सत्त्व, रजस , तमस् वीन गुंखों के अनुसार मात्त्विक, राजस और वामस वीन वृत्तिया है। पाणिनि के अनुसार कृत्, विद्वत और समास इन तीनों वृत्तियों के ही ज्ञान से सच्चेप में पांची (कृत्, तद्वित, समास, एक्रोप,सना उन्त धातरूप ) वृत्तियों का संकलन हो जाता है। शब्द-नित्यताबाद को स्वीकार करने पर स्कीटवाड को भी तीन रूप में रखकर वर्णस्कीट, पदस्कीट श्रीर वाक्यस्कीट इन तीन पत्तें के विवेचन से हो स्कोट सिद्धान्त के पांच मेह और आठ भेड़ जी

किये गये हैं, उनका संग्रह हो जाता है और शब्द नित्यता के श्राघार पर ही समस्त दर्शनों आदि को तीन भागों में विभक्त कर दिया गया है, वर्शस्त्रीटवादी, 'पदरफोटवादी श्रीर बाक्यसोटवादी । इस प्रकार समस्त विवेचन सन्पूर्ण

### अध्याय २ शब्द धौर धर्य का स्वरूप

शब्द-ब्रह्म की न्यापकता - शब्दतत्त्व श्रीर श्रयंविकात के मूक्ष्मतत्त्वों का वेद , बाह्मण उपनिषद एवं निरुक्त में जो वर्णन मिलता है, उसका उल्लेख करते हुए यह लिखा गया है कि वेद बाइएए चादि राज्य को बड़ा मानते हैं। वाकशक्ति के द्वारा इस संसार की बत्यित का वर्णन करते हैं। वेदादि में जो राज्दराकि या बाक्शक्ति का निरूपण भिलता है वह एकत्र और दार्शनिक विवेचन के रूप में संगृहीन नहीं मिलता है। वैवाकरणों ने उन राज्य और अर्थ सन्वन्धी तथ्यों को एकत्र करके क्षार्शनिक विवेचन द्वारा सम्ब्ट किया है। पराञ्चलि ने जिसको दारानिक रूप दिया, उसकी भद्दिर ने श्रीर तदनन्तर हेलाराज नागेश श्रादि ने अपने सुविशाद विवेचन द्वारा न्याकरण दर्शन के पद पर प्रविष्ठापित किया है। मर्ट हरि की विवेचन पद्धति सर्वया दार्शनिक है। वाक्यपदीय में जोशब्द श्लीर अर्थ का विवेचन प्राप्त होता है, वह न्याकरण तक ही सीमित नहीं है। भर्त हरि में समस्त प्रन्थ में बुलनात्मक विवेचन किया है। मीमांसा, न्याय आदि वैदिक दर्शनों तथा बौद्ध, जैन श्रादि अवैदिक दर्शनों का स्थल-स्थल पर निर्देश किया है और उनके मिसानों का न्याकरण दर्शन की दृष्टि से विवेचन और परोत्तण किया है। भर्त हरि तुलनात्मक विवेचन और अध्ययन के महत्त्व पर तिलते हैं कि विभिन्न श्राममों के सिद्धानों के पर्यालोचन से प्रशा विवेक की प्राप्त होती है। अन्य शास्त्रीय सिद्धान्तों का आलोचन किए विना केवल स्वशास्त्रीय तर्क से उन्नवि नहीं हो सक्वी।

प्रज्ञाविवेकं लमने मिलैरागमद्रश्रेतैः। कियद् वा शक्यमुक्षेतुं स्वतकेमनुयावता॥ वाक्य॰ २,४१२

पुर्विता ने इसकी ब्लाल्यां करते हुए बुलगात्मक काव्ययन और विजेचन की महत्ता का प्रतिपादन किया है और लिखा है कि असिदिग्य रूप से स्व सिद्धान्तों को परिष्कृत करने की शिक्ष विभिन्न शास्त्रों के दुर्शन से प्राप्त होती है। निःसंदिग्धं स्वसिद्धान्तमेव संपरिष्कर्तं निष्माणमदर्शनैः शक्तिवायते।

शब्द-विवर्तवाद और शब्द-परिणामवाद-सर्वहिर ने अपने प्रन्य का मारन्म शब्दमझ के स्वरूप के वर्णन से ही किया है। शब्दमझआदि और

६२ श्रन्त से रहित है, अत्तर है, उसका ही श्रर्थ रूप में विवर्त होता है, जिससे इस

संसार का कार्य चलता है।

श्रनादिनिधनं ब्रह्म शन्दतत्त्वं यदत्तरम् । विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः । वाष्य० १. १

शब्दब्रह्म का ही पारिभाषिक नाम स्कोट है। ( मंजूपा० पृ० ३६० ) वैयाकरण स्कोटवाद के समर्थक हैं। स्कोट अनादि, अनन्त, अन्तर है। उसका ही विवर्त अर्थ है। परिणाम और विवर्त दोनों शब्दों में पारिभाषिक अन्तर है। "विवर्त" श्रतात्विक ज्ञान ( भ्रम, माया ) को कहते है। यथा, शुक्ति में रजतबुद्धि विवर्त है। 'परिणाम' तात्त्वक विकार को कहते हैं, यथा दुख का द्धि रूप होना। भर्छ हरि अर्थ को शब्द का विवर्त मानते हैं। पुरुषराज ने वल दिया है कि भर्त हिर का मन्तन्य पारिभाषिक विवर्त ही है और अर्थ को शब्द का विवर्त बताते हुए लिसा है कि एक ही वस्तु का अपने स्वरूप से च्युत न होते हुए भिन्न रूप में असत्य ज्ञान-विवर्त है, यथा, स्वप्नगत बस्त-दर्शन।

पकस्य तत्त्रादमञ्जूतस्य मेदानुकारेणासत्या विभक्तान्यरूपोपमाहिता विवर्तः । पुरुयराज, वाक्य० १, १ अतस्वतोऽन्यथाप्रथा विवर्त इत्यदीरितः।

स तत्त्वतोऽन्ययात्रथा विकार इत्यदीर्यते ॥ वेदान्तसार ।

विवर्त शब्द का प्रयोग साधारणतया संस्कृत साहित्य में पारिभापिक अता-ल्विक विकार के अर्थ में नियमित न होकर परिखाम या विकार के अर्थ में भी प्राप्त होता है। भर्त हिर ने उपर्युक्त रत्नोक में विवर्त शब्द का प्रयोग किया है. परन्तु इसी भाव को व्यक्त करते हुए अन्यत्र परिणाम शब्द का प्रयोग किया !

शन्दस्य परिखामोऽयमित्याम्नायविदो विदुः ॥ वास्य० १, १२० शान्तरित्तत ने तत्त्वसंग्रह में भर्त हिर के 'श्रनादिनिधनम्॰' श्लीक का श्रनु-वाद करते हुए विवर्त शब्द के स्थान पर परिशाम शब्द का प्रयोग किया है।

नाशोत्पादसमालीडं ब्रह्म शुन्दमयं च यत्। यत् तस्य परिणामोऽयं भावन्नामः प्रतीयते॥

जयन्त ने न्यायमञ्जरी में शब्दविवर्तवाद श्रीर शब्दपरिणामवाद दोनी का खरडन किया है, इससे झात होता है कि यह दोनों ही बाद वैयाकरणों के अभिमत हैं। राज्दविवर्तवाद के अनुसार यह अर्थ रूप संसार राज्द का विवर्त अतात्त्विक रूप है। और शब्दपरिएामवाद के अनुसार यह अर्थ रूप संसार शब्द का परिणाम या विकार है। प्रथम मतानुसार अर्थ की सचा अवास्तविक है और द्वितीय मतानुसार यह बास्तविक है।

राष्ट्रवस और सिष्ट-भर्ग हरि का कथन है कि शासतों का मत है कि वह संसार राज्य का ही परिएाम स्वरूप है। सिष्ट के कादि में यह विश्व छन्दोनची बाक् से ही विवर्त को प्राप्त हुआ है।

शन्दस्य परिशामोऽयमित्याग्नायविदो विदुः। जुन्दोभ्य एव प्रथममेतद् विश्वं स्थवर्तत्॥वाम्य०१,१२०।

श्रुवि का कथन है कि बाक्सिक ही संसार को उत्पन्न करती है। वाणी से ही अविनाससील और विनाससील समल संसार की सृष्टि होती है।

नागेव विश्वा भुवनानि जहाँ , वाच इत्सर्वममृतं यच्च मर्त्यम्।

भर्छ हिए सन्द को तीन अवस्थाओं को मानते हैं। परवन्ती, मध्यमा और वैस्तरी। नागेश ने जिसको चतुर्थ अवस्था अर्थान् 'परा' नाम दिया है उसको भर्छ हिए तृतीय अवस्था अर्थान् परवन्ती अवस्था मानते हैं उसी से इस संसार की सृष्टि होती है।

वैसर्या मध्यमायारच परयन्त्यारचैतदद्भुतम्। श्रनेकर्तार्यमेदायास्त्रय्या वाचः परं पदम्॥ वाज्य० १,१४३

शिवरिष्ट प्रन्य का ब्हरण मिलता है जिसमें यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित है कि परानती ही शब्दब्रहा है, और उसी को परावाक भी कहते हैं। वही खनादि और अत्तव है।

इत्याहुस्ते परं ब्रह्म यदनदि तथाऽस्वयम् । तदस्तरं शन्दरूपं सा पश्यन्ती परा हि नास् ॥ बाक्य० १,१४३, सर्यनारायण शक्त की राजा ।

मर्ह हिर के मवातुसार सृष्टि की उत्पत्ति का स्वरूप निन्न है। सृष्टि के कादि में अनादिनियन, सर्वेमाग्र माहकाकार वर्षित परयन्ती वाणीरूप राज्यका रहता है। वह अपरिमित शांकराली मायायुक्त होता हुआ प्रयम नामरूपात्मक समन्त प्रांच को दुद्धि में स्थापित कर यह संकत्य करता है कि यह करूंगा। तव वह अपनी कला नामक स्वतन्त शींक से युक्त होकर आकाश आहिएं पतत्मात्राओं को अन्तर करता है, उससे पञ्चमूतों की सृष्टि होती है, और तदनन्तर समस्त स्वरूप के वितार होता है। सृष्टि का विनास शांकरवा में वह सुष्टि कीन होती है। सृष्टि का विनास शांकरवा से होता है और उसी

तथेदमस्तं ब्रह्म निर्विकारमिवयमा । कनुपत्वमिवापन्मं मेर्रह्मं विवर्तते ॥ ब्रह्मेदं शन्दनिमाणं शन्दशक्तिवन्यनम् । विवृतं शन्दमात्राभ्यस्तास्वैव प्रवितीयते ॥ परव्रक्ष और शब्दव्रक्ष—नागेश परव्रक्ष और शब्दव्रक्ष को एक नहीं मानते। शब्दव्रक्ष की अन्तयनित्यता को न मानते हुए नागेश तान्त्रिक मत से विशेष प्रभावित हैं। वे शब्दव्रक्ष का तान्त्रिक मतानुसार निरूपण लघुमंजूण में करते हैं। शब्द-व्रक्ष को उत्पत्ति का वर्णन निम्नरूप से किया है। पू॰ १६६-१७४

महाम्रतय के समय मुक्तभाय समस्त प्राणियों का माया में लय हो जाना है और माया चेतन ईस्वर में लीन हो जानी है। लय का व्यर्थ सर्वथा नाश और अप्रतीति नहीं है, अन्यथा स्विष्ट की उत्तरित नहीं हो सकती। प्राणियों के कर्म जब अपिएक्व अवस्था से कालकरात् परिप्त्यावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तब उत्तरि के कर्म के कल्या तम्म के हिल्ला जाना के छिटि करने के हिता है। यह जाना की सिस्तातिसका श्री स्व्हा जाना के छिटि करने की होती है। यह जाना की सिस्तातिसका श्री माया है। उस माया श्री ह कि हो ही है। यह जाना की सिस्तातिसका श्री माया है। उस माया श्री हो हो ही। इसी को शाकि तत्त्व कहते हैं। इसके तीन विभाग हुए थीन, नाद और विन्दु । अपित् अंश थीन हुआ। चिद्रितिस्तात्व अंश वाद और चित्र और विन्दु हुआ। अपित् अंश थीन हुआ। चिद्रितिस्तात्व अंश वाद और चित्र के स्वयोग आवश्य स्वार्थ हो सार्व है। इस विन्दु से राव्यक्र सात्तक, वर्णाहि विशेष रहित, झातप्रधात, स्विष्ट के उपयोगी अवस्था विशेष युक्त चेतना-मिश्रित नाद उत्तप्त होता है। यह जान की उत्तरित किया जाता है। यह उत्तर है से की रच और पर्णा आदि नाम से सम्बोधित किया जाता है। यह रच या परा नामक नाद ही राव्यक्र हान से सम्बोधित किया जाता है। यह रच या परा नामक नाद ही राव्यक्र हान से सम्बोधित किया जाता है। यह रच या परा नामक नाद ही राव्यक्र हान से सम्बोधित किया जाता है।

विन्दोस्तस्माद् भिद्यमानादु रवोऽव्यक्तात्मकोऽभवत्। स पत्र श्रुतिसम्पन्नैः शब्दब्रह्मेति गीयते।

यह सर्वव्यापक होते हुए भी प्राणियों के मूलाधार चक्र में स्थित रहता है। इसमें स्वयं किसी प्रकार की गति नहीं होती। परन्तु जब झात अर्थ के बोध की इच्छा से प्रयत्न होता है तब उसमें गति होती है और उससे शब्द की अभिन्यक्ति होती है।

मागेरा का उपर्युक्त वर्णन परम्नसार, काशी खब्द आदि तान्त्रिक प्रन्यों के अनु-सार है। भास्करराय के लिलसहम्न नाम की ज्याख्या, शारदाविलक, स्त्यहिता आदि में इसका विस्तार से वर्णन है।

भेर्त् हिरि श्रीर नागेरा में मतभेद — यहाँ पर वह वात विशेष ध्यान देने योग्य है कि नागेरा ने भर्छ हीर के 'धनादिनियनम्' रत्तोक को उद्धृत किया है, परन्तु भर्ष हिरि के धनादि और अनन्त राज्दब्हा को धनित्य माना है, उसकी उपर्युक्त रूप से उत्पत्ति बताई है। धनादि नियनम् का अर्थ यह किया है कि ध्यथ-सृष्टि में राज्द के आदि या जन्म की उपलिख नहीं होती अ अतः वह धनादि धीर अनन्त है। परन्तु यह भर्ष हिरि के सिहान्त एवं मत के विरुद्ध है। भर्ष हिरि राज्द के सर्वया धनादि और धनन्त मानते हैं। उनके भवातुसार उसकी वस्ति नहीं होवी। राष्ट्रमझ का वस्तिनाद जिसका नागेरा ने वर्णन किया है, व्याकरणशास के सिद्धान्त के खनुकून नहीं है। यह विक्रिक सवातुसार ही है और व्याकरण में इसका प्रवेश नागेरा के वाव्यिक यत की धीर मुकान का परिणाम है। नागेरा के नाव्युक्तार शब्द के और एक्स हो भिन्न सचाई है। परन्तु मर्ग्ड होने का मृत्युक्तार शब्द की और राष्ट्रका एक ही सचा है, दोनों में कोई अन्तर नहीं है। अर्थ और राष्ट्रका एक ही सचा है, दोनों में कोई अन्तर नहीं है। अर्थ होर अर्थ राष्ट्रका की मिति ही परज्ञ की प्राप्ति है। अर्थ होर कहते हैं कि राष्ट्रमंकार अर्थात् शब्दों का अपने शों से विवेचन परमात्मा की मान का वाप्त है। शब्दों के बास्विषक प्रमुचित्रक को जानने वाला परज्ञ को मान करता है।

तस्माद्वयः शन्दसंस्कारः सा सिब्हिः परमात्मनः । तस्य प्रश्नुचितत्वज्ञस्तद् ब्रह्मामृतमञ्जूते ॥ १, १३२

राज्ये ही संतार को एक धूत्र में विधि हुए हैं—मर्द्रहार ने राज्यराक्ति की व्यापकता का बहुत ही हुन्दर बर्खन किया है। राज्यराक्ति का व्यावहारिक जीवन में क्या अथवाग है, इसका भी विराह विवेचन किया है। इसने के कहा है कि 'चानद महा विदिन्त तावनी वाक' अर्थान जितना महा व्यापक है, उतनी ही वार्षेची भी व्यापक है। रेतरेव, रातनय, जैमिनीत, गोपय आदि महाइस्त प्रत्य उसी वाक्र्यक्ति को साझत हवा मानते हुए कही महा क्षावि महाइस्त रूप अर्था वाक्र्यक्ति को साझत हवा मानते हुए कही महा क्षावि मानव (१० ६, १०) वार्षे महा क्षावि मानव (१० ६, १०) वार्षे महा कि महा है। भर्द हीर वेदों और महाइस्त के (१० ६, २) अर्थान् वाक्र्यक्ति ही महा है। भर्द हीर वेदों और महाइस्त में मित्र विद्वार करते हुए किसने हैं कि राज्यों में प्रतिपादन करते हुए किसने हैं कि राज्यों में सामत वर्षु औं का हापक है। समस्त अर्थ प्रतिमारप है राज्य है। मानक अर्थ प्रतिमारप है राज्य है ने महास अर्थ प्रतिमारप है राज्य है ने समस्त अर्थ राज्य समस्त कर्य स्वाप्त स्वाप्त हो होता है।

शब्देखेवाश्चिता शस्तिविद्यस्यास्य निवन्धनी । यभ्रेत्रः प्रतिभात्मार्थं मेर्ह्हपः प्रतीयते ॥ वास्य० १, ११६

शब्द की व्यवहारोपयोगिता। पुरवराज ने इसकी व्यारया में एक शुनि वचन उद्भुव किया है। शुनि का कथन है कि वाक्सीक ही अर्थ को देखती है अर्थान् वाक्तक्ष हो जब चुद्धिरुप विवर्ष को प्राप्त होता तब अर्थ का ज्ञान करता है। बाक्सिक ही बीतती है अर्थान्त समक्त व्यवहार की सायनमृत है। बाक्सिक हो शिक्स से हिंदि सायन से सार नावा राकि हो शांकरुस से विद्यान अर्थ को विस्तृत करती है। समल सेसार नावा कर्मों को धारण करता हुआ उसी में निवद है। उसी एक बाक्सिक का विमाजन करके समस्य संसार का व्यवहार बतता है।

### श्चर्यविज्ञान श्रीर व्याकरणदर्शन

ξĘ

बागेबार्थे पर्यति बाग् वर्बात बागेबार्थे निहितं सन्तनोति । बाचैव विश्व यहरूपं नियदं तदेतदेकं प्रविभज्योपमुंक्ते ॥ बाक्य०१, ११६

शब्द की त्रिविध स्थित भर्छ हिर का कथन है कि राज्यबह्न यथिए क है वहीं संसार का योजरूप है। उसी से संसार को उत्पित्त होती है। वही त्रिविधरूप में विश्वमान है, अर्थीत भोजा, भोज्य्य और भोग वही है। राज्यब्रह्म हो भोजा रूप पुरुष है भोज्य्य विषय राज्य हो है और विषयोगभोगजन्यसुपदु-साहि का अनुभव रूप भोग भी वही है। संसार में भोजा, भोज्य्य और भोग रूप में जो हुछ विश्वमान है, वह शाब्दब्रह्म हो है। उसके अतिरिक्त हुछ नहीं है।

एकस्य सर्ववीजस्य यस्य चेवमनेकथा। भोक्तमोक्तव्यरूपेण भोनक्ष्पेण च स्थितिः ॥ वान्य० १, ४

अर्थ का आधार शब्द – राव्द के द्वारा ही समस्त भावों की आंमव्यक्ति की जाती है। श्वसमाख्येय और समार्थ्यय सब प्रकार के श्वर्यों के वाध का साधन राव्य ही है। शत्मों के द्वारा ही असमाख्येय पडत, ऋषभ, गान्यार, मण्यम, पंचम, धैवत श्रीर निपाद स्वरों का यदार्थ रूप से विवेचन किया जाता है और समाख्येय गौ श्वाद श्वर्यों का भी राज्यों से ही निरूपण किया जाता है। श्वतप्य समस्त श्वर्यों का श्वापार राज्य ही है।

पब्जादिमेद शन्देन व्यारवातो सत्यते यतः। तस्मादर्थविधाः सर्वाः शन्दमात्रासु निश्चिताः॥ व.स्य० १, ११६

वाचरपति ने तासर्य टीका में इसी भाव को व्यक्त करते हुए लिसा है कि पहुंच खादि स्वरों में शब्द के खपकरें से खर्थशान में भी अपकरें (न्यूनता) होती है। शान के उक्कर्य होने से खर्थशान में भी उत्कर्य होता है। शान का उक्कर्य के उत्कर्य के अपनीन है। शान के उक्कर्य के अर्था है। इसन के उक्कर्य के अर्था है। अर्थ के उत्कर्य के अर्थ होता है। खत्र कुछ को स्वर्ध होतों में ताहात्म्य भाष सम्बन्ध है।

पढ्जादिषु शन्दापकर्षे अधीयत्ययापकर्षात् शहुकर्षे त्यर्धेयत्ययोक्तर्पात् प्रत्य-यस्य च प्रत्येतच्योकर्पत्वात् नामधेयोक्तर्पेशार्थोकर्पः अर्धस्य तादात्म्यं कथयति।

विश्व की शब्दरूपता का स्पष्टीकरण यहाँ पर यह प्रश्न स्वामिक रूप से उत्पन्न होगा कि मर्जुहिर शब्द के खांतिरक बुद्ध नहीं मानते। समस्त संसार को शब्द का ही विवर्त या परिणाम मानते हैं। पदादि को भी शब्द का परिणाम यदि माना जाएगा तो जिस प्रकार मृतिका के परिणाम पट में मृत्तिका के स्वरूप की प्रतीति होती है, उसी प्रकार शब्द का परिणाम मानते पर

पटादि में शब्द के स्वरूप की प्रतीति होती चाहिये। मर्छ हरि इस शंका का समाधान करते हुए लिखते हैं कि वस्तुतः समस्त झान में शब्द के स्वरूप की प्रतीति होती है। संसार में जितना जो कुछ भी लोकव्यवहार है, वह राज्द के ही अधीन है। यदि यह कहा जाय कि नवजात वालक को शब्दझान नहीं है, उसे किस फार प्रतीति होगी। इसके विषय में मर्क हरि कहते हैं कि वालक भी पूर्वजन्म के संस्कार के कारण शब्दों के हारा ही इतिकर्त्तव्यता को जानता है।

इतिकर्तव्यता लोके सर्वा राज्यव्यपाधया । यां पूर्वाहितसंस्कारो वालोऽपि प्रतिपयते ॥ वास्य० १, १२१ ।

चर्य के स्वरूप के वर्तन में आगे यह स्पष्ट किया जायगा कि वैयाकरण प्रतिभा की ही वाक्यार्य भागते हैं। जो इस देखा सुना जाता है उसका झान प्रतिभा से ही होता है करा वस्तुतस्य को प्रतिभा का ही नाम देते हुए 'प्रतिभा-साउधम्' कहा है प्रतिभा का उठ्य गावारण्तना व्यवहार करते समय शब्द के हाता है। वृद्धन्तम के संस्कार से भी इसका उद्य होता है। युप्तिभां ज्ञादि में जो ज्ञानशिक है, वह भावनामूलक ही है, पूर्वन्तम के संस्कार से ही वह प्रत्येक अर्थ का ज्ञान करते हैं। खत: किसी प्रधार के भी ज्ञान को प्रतिभा से प्रयक्त सहीं कर सकते।

सानात् राज्ञेन अनितां भावनाऽनुगमेन वा । इतिकतंत्र्यतायां तां न किच्चद तिवर्तते ॥ वास्य०२, १४=।

ज्ञान की शुब्बरूपेगा भर्त होरे कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो शब्बजान के बिना हो। समस्त ज्ञान शब्ब के साथ संस्पृष्ट सा प्रतीत होता है।

न सोऽस्ति इत्ययो लोके यः शन्दातुगमादते । श्रुत्विद्वमित्र वान' सर्व शन्देन मासते ॥ वास्य० १, १०३ ।

गुद्ध और अर्थ की एकस्पता - भर्त हिर के उपयुक्त कबन के मूल में उनका एक निश्चित मन जो कि वे गरकणों का मिद्धान्त है, विशेष दस से सार-एपि है। मर्त्त होर कहते हैं कि शत्र और अर्थ एक हो आत्ना (स्कीट) के दो सहस्प हैं। होनों की प्रयक्त प्रकृति कि तहीं है क्यान शब्द और अर्थ अमिन्न रूप से सम्बद्ध हैं। इनमें कोई बालांकि भेद नहीं है। जो बाह्य जगन् में भेद आत होता है, यह वास्त्रिक नहीं है।

एकस्पैवात्मनो मेरी शब्दार्शावयुच्यस्स्मिता॥ बाम्य॰ २, २१। शब्दार्थावनिमानेवस्यान्तरस्य तत्त्वस्यसम्बन्धिनी वस्तुतः बहिःस्थिती मेराविव मितमासेने ।(पुरवराव)। कविडुलगुरु कालिदास ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए प्रसिद्ध रालेक लिखा है कि शिव और पार्वती इमी प्रकार अभिन्त हैं वैसे शन् और अर्थ।

बागर्यावित सम्युक्ती बागर्यवित्यचये । जगतः शितरौ बन्दे पार्वतीयरमेण्वरौ॥ रघुवंग्र, १, १,

श्रद्ध श्रांत अर्थ का प्रकाश्य-प्रकाशक सम्बन्ध-इस विषय में एक विद्वासा यह उत्तर होती है कि लोक में श्रद्ध और अर्थ का सम्बन्ध बाध्य और वाचक की सत्ता निश्न होती है अत भर्य होते वाच्य और वाचक की सत्ता निश्न होती है अत भर्य होते ने दोनों को अभिन्न किस प्रकार वर्षा अर्थ का बाच्य वाचक करते हुए गर्य होते ने कहा है कि श्रद्ध और अर्थ का बाच्य वाचक माव सम्बन्ध नहीं है, अर्थित प्रकारयमहाराकमाव या व्यर्शकारणमाव सम्बन्ध है। श्रद्ध प्रकारक है, अर्थ प्रताय है। श्रद्ध कररों है। कोट के हो ताचे में के प्रताय है। श्रद्ध प्रताय है। होती है अर्थ प्रताय है। कार्य करा की ताच्य के स्वर्ण कर करा है। स्वर्ण कर वाच्या है। श्रद्ध प्रताय के स्वर्ण करा है। स्वर्ण कर वाच्या है। स्व

प्रकाशकप्रकारयस्य कार्यकारणरूपता । श्रम्तर्मात्रात्मनस्तस्य शृन्दतस्त्वस्य सर्वदा ॥ पाक्य०२, ३२

राब्द की मकारा-रूपता आन में प्रकारशीलता अयोग् बोधन शिक् तभी तक है, जब तक कि उसमें बाक्शिंच (शा दशीच, प्रतिमा) विद्यमान है। यदि हान में नित्य रूप से रहने वाली बाक्शिंच निक्ल जात तो झान किसी भी बखु का बोध नहीं करा सरता। उन अवस्था में झान की स्थिति ऐनी ही होगी, जैसे बैतग्यहीन आस्मा या ते तोहीन अम्नि की। क्योंकि बाक्शिंक ही प्रकारों की भी प्रचाशिका है।

वारूपता चेन्निष्कामेद्वरोचस्य शान्त्रती। न प्रकारा प्रकारीत सा हि प्रत्यवमर्शिनी॥ वाक्य॰ १, १०४

रीव मताबलन्दी विमर्श और प्रकास को हो तस्व मानते हैं। वे विमर्श को प्रकास का भी प्रकास मानते हैं। नस स्थिति में सन्द्र को विमर्श रूप ही मानना चाहिए। ध्याचार्य दरही ने सन्द्र की इस प्रकाम्प्रीलता को टीन्ट में रखते हुए वहा है कि यदि सन्द्र रूपी ज्योति इस समस्त ससार में न प्रदीन रहेतो तोनों लोगों में ध्यन्यकार ही अन्यकार रहे।

इदमन्धन्तम एत्स्नं जायेत भुवनप्रयम्। यदि शुन्दाह्वयं ज्योतिरासंसार न दीव्यते॥ भकाराप्तीलता के कारण ही शब्द की संसार की तीन क्योतियों और अकारों में गणना की गई है। श्रुनि का कथन है कि इस संसार में तीन क्योतियों और तीन अकारा है जो अपने रूप और पररूप के प्रकाशक हैं। उनमें एक यह जात्वेदस् (अपि) है, दूसरा पुलों में वियमान आंतरअकारा (आत्मा), और तीसरा अकारा राज्य है, जो कि अपकारा और प्रकारा दोनों को प्रकारित करता है। उसी में यह समस्त पर और अपर जगत निबद्ध है।

भीषि ज्योतीपि भयः प्रकाशाः स्वरूपपरक्षपोरवधोतकाः, तद्यथा योऽयं जातवेदाः यस्य पुरुषेष्यान्तरः प्रकाशः, यस्य प्रकाशमकाशयोः प्रकाशियता ग्रन्थाप्यः प्रकाशः, तत्रैतत् सर्वभुपनियद्वं यावत् स्थान्तु चरिष्णु च। वाक्यः १,१२

शब्दमुलक समस्त ज्ञान—भर्ष हरि का सब है कि संसार का समन्त ज्ञान शब्दमुलक है। चलपत वे कहते हूँ कि समस्त विवार्ष और समस्त शिल्पशास्त्र और समस्त क्लार्ष (६४ क्लार्प गीत, बात, तृत्य, आलेल्य आदि) शब्दग्रीक से सम्बद्ध हैं। शब्द ही वह शक्ति है, जिसके द्वारा उत्पन्न हुई समस्त वसुत्रों का विवेचन और विभाजन किया जाता है।

सा सर्वेविद्याशिल्पानां कलानां चोपवन्धनी । तदुवशादीमनिष्पन्नं सर्वे चल्तु विश्वज्यते । वाक्य० १, १२४

शहर की चैतन्यरूपता—शहदशकि ही समल प्राणियों में चैतन्यरूप से विद्यमान है। इसकी सचा बाहर कीर अन्दर होनों स्थानों में है। बाह्यजगत् लेकिन्यवहार का साधन है और अन्दर सुख दुख आदि के ज्ञान रूप है। समल प्राणिमात्र में ऐसा मेंहे नहीं है, जिसमें यह राज्यांकि रूपी चैतन्य न हो। कोई यह मानते हैं कि चिति-किया बाक्यांकि के चिना नहीं रहती। अन्य आचारों का मत है कि वाक्यांकि हो चेतना है।

सैपा संसारिएां संज्ञा बहिरस्तरच वर्तते । तन्मात्रापनतिकान्तं चैतन्यं सर्वजन्तुषु ॥ वाक्ष्य० १, १२६

जो इद्ध भी लेकिक व्यवहार है वह बाक्सिक के द्वारा ही चल रहा है। बाक्सिक ही प्राणियों को प्रत्येक कार्य में प्रेरित करती है। यदि बाक्सिक न रहे तो यह समस्त संसार काष्ठ और भित्ति के तुल्य ,नर्चेतन ही दिखाई पड़ेगा।

श्चर्यकियासु वाक् सर्वान् समीहयति देहिनः। तदुत्कान्ती विसंदोऽयं दृश्यते काष्टुकुड्यवत्। वाक्य०१,१२७

भर्ट हरि बाक्तांकि की जामत् अवस्था में ही प्रवृत्ति नहीं, अपितु स्वप्नावस्था में भी उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि प्रविभाग ( जामत् अवस्था ) क्षपने सुस्मरूप के छोड़कर मनोमयरूप ऋयीत् अन्तःकरण परिणामरूपं, विकार को प्राप्त होता है और मात्रा स्वर वर्ण नामों से प्रसिद्धिको प्राप्त होता है।

स पव जीवे। विवरमस्तिः प्राज्ञेन घोषेरा गुहां प्रविद्यः। मनीवर्य स्ट्रमप्रेत्य रूपं मात्रा स्वरो वर्ण् इति प्रसिद्धः॥

शब्दकान व्याकरण द्वारा—महौद्दर शब्द का व्याकरण से व्या सन्यन्य है इस पर प्रकाश दालते हुए लिखते हैं कि समत व्यावदारिक क्रियाकलाप के क्षाघार शब्द हैं। व्यवदार शब्दमुक्क है। किन्तु शब्दों का यथार्थ हान विना क्याकरण के नहीं होना। करण्य शब्दों के तान्त्विक हान के लिए व्याकरणहान क्षावर्यक है। वाक्य ० १, १३।

सन्द के हो रूप हैं, ६क सम्मन्त और दूसरा साधुरव । राज्य के राज्य का ज्ञान श्रीवेन्द्रिय से हो जाता है, परन्तु उसके साधुरव का ज्ञान व्याकर्ण से ही होता है। खता तुमारित का यह कथन कि सन्तों का तात्विकतान भोजेन्द्रिय के विना नहीं होता. 'तरवाववोध: राज्यानों नात्नि शोजेन्द्रियाटते।" यह युक्ति-संगत नहीं है।

पनञ्जलि ने व्याकरण को राज्यानुसामन नाम से बोधित करते हुए महामाप्य का प्रारम्भ किया है। केयर और नामेरा ने राज्यानुसामन राज्य की ज्याच्या करते हुवे लिसा है कि यह व्याकरण का अन्वर्य नाम है, क्वोंकि व्याकरण के द्वारा राज्यों का अनुसासन अर्थान् विवेचन किया जाता है। पत्रज्ञाल ने व्याकरण का विवय लीकिक और वैदिक दोनों प्रकार के राज्यों को बताया है। "लीकिकानों पैर्कानों च" महा० आर १।

#### शब्द क्या है ? पतञ्जलि का मत

स्तोट और ध्विन शब्द हैं—पवज्ञिल ने शब्द का अनुशासन व्याकरण का विषय बवाया है। अवः यह स्वामाविक है कि शब्द क्या है, उसका क्या स्वरूप है। वह नित्य है या अनित्य, इन सब विषयों का भी विवेचन पवज्ञिल करते। पश्चिल ने इसी लिए अपना मन्वव्य सप्ट करने के लिए मरन उठाया है कि "अप मीतित्व्य कर शब्द" अर्थान गी यह जो ज्ञान होना है इसमें प्रवीत होने वाली वस्तुओं में क्या राज्य है। पनज्ञिल ने शब्द क्या है, इसकी स्पष्ट करने के लिए गो शब्द को उदाइर्स रूप में लिया है। लोक में राब्द और अर्थ में अमेन रूप से अववाद हैना जाता है, यथा, "अर्थ गो." "अर्थ शुक्त." यह गी है, यह शुक्त है, इन प्रयोगों में गो शब्द और गो." "अर्थ शुक्त." यह गी है, यह शुक्त है, इन प्रयोगों में गो शब्द और गोर और उप आदि में नहीं समस्ते। अवः यह जान आवश्यक है कि शब्द आदि इसी को प्रतीन के प्रवास के देश समस्ते। अवः यह जान आवश्यक है कि शब्द ही। सब्द ही को प्रतीन है ही सो सब्द है यह शब्द ही हो रहने को प्रतीन

ডঽ

त्तर द्वारा सप्ट करते हुए पतञ्जलि कहते हैं कि "क्या शब्य सास्ता, लाङ्गूल, कहुद, खुर श्रादि से युक्त वस्तु है" "नहीं, वह तो द्रव्य है"। यदि राद और द्रव्य में श्रन्तर न होता तो रादानुरासन के स्थान पर द्रव्यानुरासन कहा जाता । "क्या दिगत चेष्टित श्रादि राद है" "नहीं, वह क्रिया है।" क्या शुक्त नील श्रादि है। दें हैं, नहीं, वह मुण्ड है। क्या मित्र वस्तुओं में श्राप्त कर रूप से स्थित हिम्मों में भी श्राष्ट्रिन रूप से रहने वाली जाति राद है, नहीं, वह जाति है। इन उत्तरों द्वारा पत्रज्जलि ने सप्ट किया है कि राद्र द्रव्य, गुण्, किया, और जाति से मिन्त कोई पृथक् सत्ता है। वह क्या है, इसका उत्तर देते हैं कि राद्र वह है, जिसके उच्चारण् से साला, लागूल श्रादि से युक्त वस्तु का हात है। ती है।

येनोच्चारितेन सास्नालाड्यूल+कुदखुरिवपाणिना समत्ययो भवति स शन्द । महा० आ० १

फैयट और नाभेश ने पत्तक्षलि के भाग को सप्ट करते हुए लिसा है कि वह सत्ता जिसको शन्य कहते हैं और जिसके द्वारा अर्थवोध होता है, वह रकोट है। स्होट नित्य है। नाद (ध्विन) के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। पहरूर या वाक्यरूर रकोट को चैवाकरण वाचक मानते हैं। प्रत्येक वर्ष को वाचक नहीं मानते। वर्ष पद या वाक्य में से वाचकता किससे रहती है, इस विपण पर भारतीय वाशीनकों में बहुत मतमेंब है। इसका विस्त्य विवे चन रकोटवाद के प्रकरण में किया जाएगा। परज्जिल रकोट के अतिरिक्त लोक के प्रचलित धानि को भी शान्य कहते हैं, जिससे अर्थ की प्रतीति होती है। लोक ज्यवहार में साद के द्वारा ध्विन अर्थ ही समझी जाती है। अवस्य ध्विन को शान्य मानते हुए कहते हैं कि 'शान्य हुत' (शान्य करो) 'मा शान्य कार्य' (शान्य मत करो)। अत झात होता है कि ध्विन भी शब्द है।

श्रयवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनि शन्द इत्युच्यते । तस्माद् ध्वनि शन्द ।

कैयट और नागेश लिएते हैं कि पतछित कोट और ध्विन को भिन्न मानते हैं, तथापि यहाँ परदोनों नो शब्द कहने का यह श्रमित्राय है कि ठ्रब्य गुए। किया श्वाह राज्य नहीं है। राज्य इनसे भिन्न है उसे शास्त्रीय दृष्टि से स्कोट कहते हैं श्रेर लीकिक दृष्टि से ध्विन।

स्फोट खोर 'चिन मे अन्तर - पतञ्जलि ने 'तपरस्तकालस्य' (१,१,७०) सृत्र की ब्याख्या मे स्कोट खौर घानि का खन्तर स्पष्ट किया है। रकोट ही बस्तुत राज्य है। स्कोट नित्य है, उसमे खल्पता, महत्ता खादि की स्थिति नहीं है।ष्यानि राद का गुण है खर्यात् वह राज्य का बाब्जक है। ष्यानि के द्वारा शब्द की क्षतिन्यक्ति होती है, कातपत्र स्कोट व्यंख है और ध्विन व्यंत्रक। व्यंत्रक ध्वित के बिना स्कोट की अभिन्यक्ति नहीं होती। राज्य नष्ट होता है, क्षा शब्द भीषा शब्द आदि जो व्यवहार होता है, वह ध्वित का शब्द सममते हुए होता है। पत्रबिल ने इसको उवाहरश देते हुए समन्त्राया है कि
नैक्षति प्रवाने पर भेरी का शब्द कोई २० गज जाता है, कोई २० और कोई
सेश । स्कोट (शब्द) जतना ही होता है। लावुता, वृद्धि, श्वस्पता, महत्ता यह ध्वित
के कारण होती है।

एवं तिहं स्फोटः शब्दः। ध्विनः शब्दगुणः। कथम् मेर्याघातवत् । स्फोट स्तावानेव भवति । ध्विन्छता वृद्धिः॥ महा० १, १, ७० ।

श्रतः पतञ्जलि यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राज्य के दो स्वरूप हैं, एक स्मेट श्रीर दूसरा ध्वनि । इनमे से ध्वनि को हो श्रन्य या महान् रूप में देख याते हैं। मतुष्यों ने स्मोट श्रीर ध्वनि को होने बत्त होता है, अर्थान्यतुष्य बोतते हैं यह वर्षालक होने के कारण ध्वनि के साथ ही स्मोट का भी भोर कराते हैं श्वन ध्वनि के होते हैं। यह प्रश्निक होता है। यह श्री श्वांद में केवल ध्वनि का ही भूद एहीता है।

ध्वनिः स्कोटर्च शब्दानां ध्वनिस्तु खत्तु सहयते । श्रक्षो महार्च केपाश्चिद्वमयं तस्त्रभावतः॥ महा० १, १, ७०।

शब्द विषयक मत्मेद् - भर्छ हित्ने वाक्यपदीय के प्रथम कारह में स्कोट का विक्तुत रूप से वर्धन किया है। पता कित ने स्कोट की एपनि का जो भेद किया है। इसका वर्धन कुछ वितास से अध्या है। इसका वर्धन कुछ वितास से अध्याद से में किया जाया। भर्ष हित्त ने सम्बद्ध के विषय में विद्यामात कितवय मत्ने में किया जाया। भर्ष हित्त ने सम्बद्ध के विषय में विद्यामात कितवय मत्ने में किया है।

शिक्षाकारों का मत—शिदाकार और प्रातिशाल्यकार वायु को शब्द मानते हैं अर्थात् बायु हो राष्ट्रकर को प्राप्त होता है। वका जब राल्य के प्रयोग की इच्छा करता है, तब इच्छात्तुकुल प्रयक्ष से प्राप्त वायु में किया उत्कल होता है। वह कंट्र, वाल्य आदि क्यांते तो कर वाल्य आदि क्यांते के उत्त शाल्य ताल्य कर्ता को आप्रय होता है। अर्थात् जब शाल्य वाद्य करें, वाल्य आदि क्यांते में भर्पेष को प्राप्त होता है के व्यवस्थात् वाल्य वाल्य वाल्य क्यांते में भर्पेष को प्राप्त होता है वो क व्यवस्थात् वाल्य वाल्य है। वायु व्यवस्थात् वाल्य क्यांत्र के वायु का परिचान बताया है। वायु प्रव्यापक होने पर भी जब साध्यनिक्यों को प्राप्त होता है तभी शब्द कर में अर्थन्यपक होने पर भी जब साध्यनिक्यों को प्राप्त होता है तभी शब्द कर में स्वत्याप होने पर भी जब साध्यनिक्यों को प्राप्त होता है तभी शब्द कर में स्वत्याप होने पर भी जब साध्यनिक्यों को प्राप्त होता है तभी शब्द कर में स्वत्यापता है। से स्वत्यावस्था

. २०० ४ : फारताखान अल १५५ । मर्हे हिर शिह्माकारों के मत के श्रतिरिक्त जैन और वैद्याकरणों के मतानुसार कमशः वायु और झान को शब्द बताते हैं और वहते हैं कि इस विषय में अनेक मिन्न मत हैं।

> वायोरस्यनां बानस्य शब्दत्वापचिरिप्यते । कैहिचद् दर्शनमेदोऽत्र प्रवादेष्यनयस्थितः॥ यास्य० १, १०७।

फैंनों का मत्—जैनों के नवातुसार परमासु (पुद्गत ) सर्वशिक्तम हैं, जनमें भेद और संसर्ग होवा रहता है। वही हावा घावप अन्यकार और सन्दर्भ में पिर एवं होते हैं। (बाक्य है, ११०)। परमासु सर्वदा विधमान होने पर भी सन्दर्भ को तभी प्रान्त होते हैं वब अर्घवीय की इन्द्रा से उत्तन प्रयन्न से प्रेरित सम्बद्धनात्रास्त परमासु अपनी सिक्त (परस्तन्त्रास्ति परक्ष होने पर वा काल में जैसे नेप के परमासु बद्दव एक्ट होते हैं। (बाक्य०१, १११)। प्रमेयक्रमत्वार्विद में राज्य के साक्षात्र में कि नेप के परमासु बद्दव एक्ट होते पर वा प्रमासु स्वत्र के स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र के स्वत्र मान्यस्व स्वत्र स्वत्र के स्वत्र स्वत्र स्वत्र के स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र के स्वत्र मान्यस्व स्वत्र स्वत्र स्वत्र के स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र के स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र के स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र के स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्य स्वत्य स्वत्र स्वत्य स्वत

पतुञ्जिल का मत—चैवाकरखराव्यको झानका परिखान मानते हैं। पतुञ्जिल ने इसका उल्लेख 'आख्यातोपयोगे' (अप्टा॰ १, ४, २६) सूत्र में किया है। पतुञ्जिल का क्यान है कि 'ब्योतिर्वच्दामानि मवन्ति' झान ज्योति के तुन्य होते हैं। ईयट इसको सम्द्र करते हुए लिसते हैं कि यया ज्याला हम व्योति निरन्तर प्रसुत होती रहती है, साहरय के कारण उसे तहरूप सनमते हैं, वह अविच्छित्र है, इसी प्रकार झान भी मित्र हैं, परनु प्रव्हरूपता को प्रान्न होकर बह सम्तत्व (अविच्छत्र) यहे जाते हैं। ऐसा झात होता है कि पत्रज्जलि झान हो रहते हैं कि साल ही राज्यहरूप को प्रान्न होता है। है कि स्वज्जल प्रान्न सात होता है कि पत्रज्जलि झान होते हैं। स्व

भर्त हिर इसकी सम्य करते हुए | तिरते हैं कि आन्तर ज्ञावा ( इतिविशिष्ट इन्तःकरण । सूक्त बाक् के रूप में स्थित रहता है। वही अपने स्वरूप की अभि-व्यक्ति के तिए शब्द रूप में परिचत होता है।

> श्चयायमान्तरो हाता सूत्र्यवागात्मना स्थितः। व्यक्तये स्वस्य रूपस्य राष्ट्रन्वेन विवर्तते॥ बास्य १,११२।

ह्यान स्यूल राज्वरूप को किस मकार मान होता है इसके विषय में मर्र्ट हरि ज़ितते हैं कि वह हाता (अन्तःकरण्) अर्थवोधन को इच्छा वुक्त मनोहर होकर जाठरामि से पाक (दाह, हाता के विषयमहण सामर्थ्य की बोधकता) को मान होकर प्राणवायु को मेरित करता है। तब माणवायु उपर को उठती है। माणवायु मन का आश्रय होकर, मन के धर्म से युक्त हो तेज (जठरामि) के हारा वाहर राज्यरूप हो जाती है। दाह के कारण ही माण अपने मन्यियों (क आदि वर्णी) को प्रयक् स्थापित करके श्रूयमास् ध्वनियों से वर्षों। को श्वामिव्यक्त करके वर्षें। में ही लीन ही जाता है। वाक्य० १, ११३ | ११४।

पाणिनिराज्ञाकार इसी कम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आसा बुद्धि से संयुक्त होकर अर्थ के बोधन की इच्छा से मन को युक्त करता है। मन शरी-रामि को मेरणा करता है, यह प्राय्वायु को मेरित करता है। माणवायु कपर उटकर शिर में टकराती है, यहां से मुख्य के मार्ग में आकर वर्णों को उलम करती है।

> श्रातमा युद्ध्या समेत्यार्थात् मनो युद्ध्व विवद्या। मनः कार्याग्रमादिन्य स प्रेरियत मास्तम्॥ सोदीखाँ मुर्ज्यामहतो बक्त्रमापाध मास्तः॥ वर्णान् अनयते। पालिनीय शिक्षः।

एक खन्य मत का उल्लेख करते हुए भर्ट हार कहते हैं कि सूक्स बायु के तुल्य म्विति रूपी राव्द सर्वव्यापक होने पर भी सूक्स होने के कारण उपलब्ध नहीं होता जिस प्रकार सूक्स बायु व्यक्तन से खिम्ब्यक होती है, उसी प्रकार सूक्स ध्यति रूपी राव्द भी बका के प्रयत्न से ओज प्रदेश को प्राप्त होकर उपलब्ध होता है। वाष्य० १, ११६।

भर्तु हिरि का मत—सिद्धान्त पद्म का निर्देश करते हुए मर्च हिरि कहते हैं कि शब्द दो प्रकार का है, एक प्राण् में ऋषिष्ठित और दूमरा बुद्धि में अधिष्ठित । उसकी प्राण् और बुद्धि में जो शक्ति (बाह्य शब्द रूप होने की) विद्यमान है, वहीं शक्ति कठ, तालु आदि स्थानों में विदर्श को, प्राप्त होकर क आदि भेद को प्राप्त होती है।

तस्य प्रापे च या शक्तियां च दुद्धी व्यवस्थिता । . विवर्तमाना स्थानेषु सैपा मेदं प्रयत्ने॥

वाक्य०१,११७।

शब्द अर्थ का बोध किस प्रकार क्य कराता है, इसका स्पष्टीकरण पुरुषराज ने उक्त रुतोक की व्याख्या करते हुए किया है कि शब्द प्राणाधिष्ठान और सुदूप-धिष्ठान दो प्रकार का है। प्राण और बुद्धि दोनों से अभिव्यक्त शब्द अर्थ का बोध कराता है। पुरुषराज।

अर्थ का बुद्धि और प्राण से धनिष्ट सम्बन्ध है। राज्य बुद्धिगत भाव की

प्रस्तुत करता है, वही अर्थ है।

श्रन्य विभिन्न मत् - इनारिल महुने खोकबार्तिक के शब्दिनित्यवाधिकरण् मे शब्द विभवक श्रन्य विभिन्न मर्वो का उल्लेख किया है। इनारिल का क्यन है कि:— त्रिगुराः पौद्गतो बाज्यमाकाग्रस्यायवा गुराः। बर्रादन्योऽय नादात्मा बायुक्षपोऽर्यवाचवः ॥ पदवादयाऽऽत्मकः स्फोटः साहण्यान्यनिवर्वने।

श्लोकः ३१६ से ३२०। सांच्य का मत है कि शब्द सत्त्व राजस् तनस् त्वमाव युक्त है, अतः त्रिगुणा-लाक है। जैन पीद्रगत (परमाणुहरू) शब्द को मानते हैं। नैपायिक और वैग्नेपिकों का मत है कि शब्द अनित्य है, वृतीय कुए में उनका प्यंस हो आना है, श्वाकाश ना गुण विशेष है। लौकिक व्यवहार में वर्ण से भिन्न नाद (ध्वति) की ही राव्द माना जाता है। शिकाकार उसे वायु रूप मानते हैं। वही श्वयंत्रीय कराता है। बैंपाकरण पद्स्कीट या वाक्यस्कीट की शब्द मानते हैं। आधार्य विन्यवासी सारूप (साहरूप) को शब्द मानते हैं। वीद अपोह अर्थान अन्य की निवृत्ति को राज्द मानते हैं, वे राज्द को चृत्तिक मानते हैं। बौद्धों के मतानुमार शब्द झानखरूप है या असत् खरूप है। मीनांसकों में प्रभाकर (गुरु) का मत् है कि राज्य दो प्रकार का है। ष्यति स्त्य चीर् वर्णस्य। दोनों आकारा के गुए हैं। इनमें सेष्यत्यात्मक राज्य अनित्य है और वर्णात्मक राज्य नित्य है। उपवर्ष, श्वादि सीमांसड़ों डा मत है कि वर्रा ही ग्रन्द है, पढ़ में जितने वर्रा होते हैं, वे सब राज्य बहे जाते हैं। इनारिल (अह) शब्द को जिल्ल मानते है। शब्द वर्णरूप है। प्वति के द्वारा शब्द की श्रीमञ्चक्ति होती है।

श्रर्य का लक्षण - कात्वायन श्रीर पवञ्चलि श्रर्य का लक्ष्ण करते हुए कहते

हैं कि--

सर्वे मात्राः स्वेन मात्रेन भवन्ति स तेगं मात्रः ! किमेमिस्निमिर्मादप्रहरीः कियते । पकेन शब्दः प्रतिनिर्दिश्यते हाभ्यामर्थः । यद्वा सर्वे शब्दाः स्वेना-र्थेन मवन्ति स तेपामर्थः। महा०४, १,११६।

कात्यायन ने धर्य के लज्ञण में 'माव' राज्य का दोन बार प्रयोग किया है। ब्सका सप्टीकरण करते हुए पत्रज्ञति कहते हैं कि प्रयम मात्र राज्य का वर्ष है राज, और अन्य दोनों का कर्ष है कर्ष । अतः क्षर्य का लक्ष्ण यह होता है कि समस्त राज्य स्त्रस्त श्रर्थ बोधन के लिये होते हैं, जिस जिस श्रर्थ के बोध के लिए शब्द का प्रयोग होता है वही उसका क्षर्य है।

र्छयट खौर मानेश उपरुंक माध्य की ज्यारजा करते हुए खर्य का लक्क्स करते हैं कि समझ शब्द जिस प्रकृति निर्मित्त से खर्यान् जिस बाच्य खर्य के बोचन के लिए प्रयोग को प्राप्त होते हैं, वही प्रवृति निर्मित्त रूप खर्य (वाच्य खर्य) उन शब्दों ना खर्य है। प्रदीप खौर उद्योग, महा॰ ४, १, ११६।

भवं हरि वर्ष का तन्ए करते हैं कि जिस राज्य के उच्चारण से जिस धर्षे

की प्रवीति होती है, वह उसका शर्य है।

यस्मिंस्तृब्बरिते शब्दे यदा योऽर्थः प्रतीयते । तमाहरर्थं तस्यैव नान्यदर्थस्य लक्तणम्॥

वाक्य० २, ३३०।

जयन्त न्यांयमंजरी में श्रर्थ का लक्षण करते हैं कि कोई मानते हैं कि यह इस पद का अर्थ है, अर्थात् सांकेतिक है, जिस शब्द से जिस अर्थ का संकेत किया जाता है, वह उसका अर्थ है। दूसरा लक्षण यह है कि जिस शब्द से जिस अर्थ की प्रतीति होती है यही उसका धर्थ है।

> श्रयमस्य पदस्यार्थ इति केचित स तेन बा। योऽर्थः प्रतीयते यस्त्रात् स तस्त्रार्थं इति स्वृतिः ॥ न्याय० पृ० २६६ ।

कुमारिलमट्ट रलोकवार्तिक के वाक्याधिकरण में अर्थ का लक्षण करते हैं कि जो अर्थ जिस शब्द के साथ सन्बद्ध रहता है, वह उसका अर्थ है अर्थात् शब्द का वह अर्थ होता है जो उसके साथ सदा विद्यमान रहता है, उस अर्थ को छोडवा नहीं है।

तत्र योऽन्वेति यं शब्दमर्थस्तस्य भवेदसी । प्रलोकः १६०

### अर्थकास्वरूप

पतव्जिलि का मत पतञ्जलि के अर्थ विषयक विभिन्न सिद्धान्तों का यथा स्थान विस्तार से वर्शन किया जायगा। यहाँ पर श्रवि संज्ञिप्त रूप से उनका निर्देश किया जाता है, क्योंकि मर्तृहरि ने उनको विशेष रूप से स्पष्ट किया है और इसकी व्याख्या में पवल्लाल की भी व्याख्या संग्र-हीत हो जाती है।

अर्थ शब्द से अभिन्न—पवज्ञलि का मत है कि अर्थ शब्द से प्रथक् नहीं है। शब्द और अर्थ अभिन्न हैं। अर्थ शब्द की ही अन्त-रंग शक्ति है। अतएव कहते हैं कि शब्द शब्द से बहिमूंत है, किन्तु अर्थ अबहिर्मत अर्थात् अपृथक् है।

> शन्दर्च शन्दाद् चहिर्मृतः। श्रयोऽबहिर्मतः। महा॰ १. १. ६६।

दो प्रकार का धर्म, स्वरूप ख्राँर वाह्यू-सं रूपम्० (ख्रन्टा० १,१,६७) सूत्र की व्याल्या में पवञ्जलि कहते हैं कि खर्म दो प्रकार का होता है, एक शब्द का स्वरूप खीर दूसरा खर्म। (बाह्य वस्तु या बेल्य पदार्य)। व्याकरण में शब्द खपने स्वरूप का ही बोप कराते हैं। यथा, जब यह कहा जाता है

कि अनेर्टेड् (अन्ति से टक् प्रत्यम होता है), तो यहाँ पर अन्ति ग्रन्थ भौतिक अन्ति हा दोव नहीं कराता है अनितु अन्ति ग्रन्थ को दोवित करता है। परन्तु लोक व्यवहार में अन्ति ग्रान्य के प्रयोग ने दाग्र बस्तु अर्थान् अन्ति नामक पदार्थ हा दोव होता है। ग्राप्त लाओ, दही लाओ, में क्वारित ग्रन्थ से पदार्थ लाया जाता है, और पदार्थ सावा जाता है।

अस्यन्यद् इषात् स्वं शब्दलेति । कि पुनस्तत् ? अर्थाः । शब्देनो-च्चारितेनार्थाः गन्यते । गामानय दश्यशानेति अर्थ आनीपते अर्थस्य पुनस्ते । सहार १,१,६७।

अर्थ-ज्ञान राष्ट्र के द्वारा — पत्रकृति हा हयत है कि अर्थहान राष्ट्र के द्वारा होता है। दव कोई राष्ट्र मुता दाता है वद वह मयन अपने न्वहन हा दोव कराता है और वहनन्वर अर्थ हा। दब तक राष्ट्र डीकन मुना गया हो वह अर्थ का वोष नहीं कराता।

#### राष्ट्रक्षेको हार्षे सम्प्रत्ययः। महा० १, १, ६७।

कैसर ने इसकी व्याप्ता में स्तप्ट लिखा है कि शब्द केवल सत्तामात्र से कर्य का दोव नहीं कराता। क्षानितु जब उसकी उपहिच्य होती है क्यांन् कवए होने पर ही क्यों वा दोव कराता है।

नागेरा का क्यन है कि ग्रब्द अपेक्षान का कारत है। ग्रब्द के ग्रास करने कोर कर्य दोनों की व्यक्तियति होती है। यदि कर्य का बोव कराना सन्मव नहीं होता है, यो ग्रन्य करने स्वरूप काही बोव कराना है। यदि कर्य में कार्य सन्मव होता हो, यो ग्रन्य कर्य का हो बोव करायेगा। अवस्व क्यनियत कर्य का ग्रब्द बोव में परित्याग नहीं हो सकता। क्योत, महा- १, १, ६०।

चार प्रकार के अर्थ—प्रान्तें ही अर्थ में वो प्रश्नित होती है, वह प्रश्नित निम्ति मेर से चार प्रकार की है जब अर्थ चार प्रकार का है। वे चार प्रकार के अर्थ है, वार्ति, तुए, किया और दृष्टा। तो आहि वारिवाची सन्हों से तो आहि वार्तिवाची सन्हों से तो आहि वार्तिवाची सन्हों से तो आहे का वेष होता है। तुएवाची सन्हों से हुत आहि सुए छा। कियावाची सन्हों से किया का, वया, चलना आहि। यह जब सन्द्रे तो कि व्यक्ति विकार खाए की किया का सम्बार्तिक नाम रक्ते तो हैं, वनसे काकि या दृष्ट्य का, यथा हित्य, क्रियस आहि तान।

चतुष्यी गृजानां प्रवृत्तिः, वातिगृज्दाः गुपगृज्दाः व्रिगगृज्दाः यदन्द्रागृज्दारचतुर्याः। महा ब्राहिनक् २ ।

अर्थ-नित्पता पर विचार—अर्थ हो नित्यता या धनित्यता के विघर में कृत्यापन और प्रवृत्ति का मत है कि अर्थ नित्य है। अन्यत कहते हैं कि राष्ट्र व्यर्थ और उनका सन्वन्य नित्य है। 'सिद्धे राज्दार्यसम्बन्धे,' बन्यत्र पतञ्जलि कहते हैं कि राज्य का व्यर्थ से सम्बन्ध नित्य है।

#### नित्यो हार्यवतामधैरिभसन्वन्धः। महा० आ० १।

यहाँ पर आर्य की नित्यता से क्या अभिप्राय है, यह सपट जान लेना आव-रयक है। अर्थ-विषयक इस नित्यता पर यह आदेष किया जाता है कि पतञ्जलि भाषाविकास के सिद्धान्त को सर्वया नहीं मानते । राज्य का एक ही अर्थ स्वा नहीं रहता, उसमें भाषाविकास के अनुसार परिवर्गन होग रहता है। किसी राज्य के अर्थ का विस्तार किसी अर्थ का संकोच तथा किसी अर्थ की अन्यार्थ में प्रशृष्ति होंगी है। महाभाष्य के वर्णन, केंग्रट, नारोश और मर्छ हिर्र की क्याच्या से झात होता है कि पतञ्जलि अर्थनित्या का यह भाव नहीं मानते थे कि अर्थ में कभी परिवर्गन नहीं होता। इस विषय पर निम्न वार्ते च्यान देने योग्य हैं। पतञ्जलि स्वयं नित्स की क्याप्ता करते हुए कहते हैं कि —

तद्पि नित्यं यस्मिंस्तन्त्रं न विद्यन्यते। कि पुनस्तन्वम् ? तस्यमावस्तन्वम् ॥ महा० था० १।

अर्थीन् नित्य उसको भी कहते हैं, जिसमें उसके मूलतत्त्व का नारा नहीं होता। पवज्जित उसका उदाहरण देते हुए सममाते हैं कि जैसे मुक्ले के विभिन्न आमुपए दनाये जाते हैं। उनको गलाकर पुनः अन्य आमुपए वनाये जाते हैं। आकृतियां मिन्न-भिन्न होती रहती हैं परन्तु मुक्ले तत्त्व सदा विधमान रहने के कारण उसे नित्य ही कहेंरे।

नागेरा इसकी व्याख्या में कहते हैं कि नित्य का अर्थ है, जिसके नष्ट होने पर भी तद्गत घर्म नष्ट नहीं होता। यदि अर्थ अनित्य है तो उसे नित्य कैसे कहते हैं, इसको स्पष्ट करते हुए नागेरा कहते हैं कि इसको प्रवाहनित्यता सममना चाहिए। क्ष्यट और नागेरा तीनों ने अर्थ को प्रवाहनित्य वार बार कहा है। शब्द का अर्थ आत्राहि काल से चला आ रहा है उसमें प्रवाह के कारण अर्थ परिवर्तन होने पर भी चह अपने स्वरूप के नहीं बोहता, अतः नित्य ही कहा चाता है। उदोन, महान आत्र १।

कैयट 'सित्हे राज्यार्थसन्दन्ये' की ज्यारण में अर्थ-नित्यता को सप्ट करते हैं कि यदि अर्थ को जाविरूप माने तो जावि की नित्यता के आधार पर अर्थ को नित्य कहेंगे। यदि अर्थ को दूज (व्यक्ति) रूप मानते हैं तो अर्थ को दो प्रकार से नित्य कह मकते हैं, एक तो यह कि राज्यों का सुत्य रूप से बहादत्य ही अर्थ है, गीए रूप से यह हरा जान अर्थ है। मझ नित्य है, अतः अर्थ को नित्य कहेंगे। इस्पा प्रकार यह है कि अर्थ प्रवाह से नित्य है। राज्य अर्थ के सन्मय को जो नित्य कहा गा। है। यह भी इसी लेख कह स्थयहार की परम्पना से अमादि है। प्रशंस, महा- आ॰ ही। इसी लेख कह स्थयहार की परम्पना से अमादि है। प्रशंस, महा- आ॰ ही।

केंग्रट और नागेश ने स्मष्ट शब्दों में लिखा है कि अर्थ अनित्य है। कैंग्रट का कथन है कि शब्द का एक ही अर्थ नियम से नहीं होता। यदि एक ही अर्थ निश्चित होता तो ऋर्थ विषयक सन्देह ही नहीं होता ।

यदोकः शन्द एकस्मिन्नर्थे नियतः स्थात् , तत एतद् युज्यते वक्तम् । यतस्त्वनियमः, ततः प्रकृतेरेव सर्वे श्रर्थाः स्यः । प्रदीप, महा० १, २, ४४ ।

नागेश कहते हैं कि इसके द्वारा प्रकृति श्रीर प्रत्यय की श्रर्थवत्ता की श्रनियतता का वर्णन किया गया है।

प्रकृतिप्रत्ययोरर्थवनाया श्रनैयत्यं दर्शयति । उद्योतः महा॰ १. २. ४४ ।

नागेश ने प्रश्न उठाया है कि यदि ऋर्थ ऋनित्य है तो उसका शब्द से सम्बन्ध नित्य कैसे हो सकता है, तथा पतञ्जलि के 'नित्यो ह्यथवतामर्थेर् भिसम्बन्धः' की व्याख्या कैसे होगी। इसका उत्तर देते हैं कि सम्बन्ध योग्यतालच्छ है अर्थात् शब्द में यह खनादि श्रीर नित्य योग्यता है कि वह श्रर्थ का बोध करावे। राज्य नित्य है, अतः सम्बन्ध को भी नित्य कहा गया है। उद्योत, महा० आ० १।

भर्त होर और हेलाराज ने वाक्यपदीय में इसको सफ्ट करते हए लिखा है कि अतित्य अर्थ को भी नित्य इसलिए कहा गया है कि शब्द का कोई न कोई अर्थ अवस्य रहता है, इस प्रकार अर्थ रूप से शब्दार्थ नित्य मानकर 'नित्यो हार्थवतामर्थरिमसंबन्धः ऐसा पतञ्जलि ने कहा है। यहाँ पर नित्यता का अर्थ प्रवाह-नित्यता है। हेलाराज, वाक्य०३ पृ० ११३।

> श्रनित्येष्वपि नित्यत्वमभिधेयात्मना स्थितम् । वाक्य॰ ३ प्र॰ ११३

फैयट का कथन है कि जब-जब शब्द का उद्यारण किया जाता है तब तब अर्थ-रूप बृद्धि उपन्न होती है। यह शब्द से अर्थ का बोध प्रवाहनित्य है, अतः अर्थ को नित्य कहते हैं। कंयट, महा० आ० १।

वह शब्द से श्वर्थवोधन का न्यवहार अनादि काल से वृद्धव्यवहार परं-परा से चल रहा है, अतः शब्द अर्थ और सम्बन्ध को नित्य कहते हैं। कैयट, महाञ्चा० १।

यहाँ पर यह भी ध्यान रखने योग्य है कि पतञ्जलि ने यह प्रश्न उठाया था कि पाणिनि ने शब्द ऋर्य सम्बन्ध को नित्य मानकर ब्याकरण शास्त्र धनाया हैं या त्र्यनित्य । फैयट और नागेश ने इस प्रश्न को सफ्ट करते हुए लिखा है कि इसका भाव यह है कि पालिति ने पहले से विद्यमान शब्दार्थ सम्बन्ध के विषय में व्याकरण बनाया है या सब को श्रानित्य मानकर नये शब्द और नये अर्थों की सूप्टि की है। इस परन से एक सुन्दर वात यह भी स्पष्ट होती है कि क्या पहले साथा थी तब व्याकरण बना, या पहले व्याकरण बना और किर साथा हुई। इसी के उचर में पत्रज्ञित कहते हैं कि शब्दार्थ सम्बन्ध पहले में विद्यानार थे, उनके विपय में व्याकरण की रचता है। व्याकरण बाद में बनता है, साथा पहले से पद्मी है। यहि शब्द कार्य सर्वे सर्वे प्राचित हो की व्याकरण की तथा हो अपने पूर्ण रूप से अनिस्तर और अध्यवस्थित हों तो व्यावस्था की सेमा शक्त हो करा विद्यान हों तो व्यावस्था हो की व्यावस्था हो की स्थावस्था हो कि स्थावस्था हो कि स्थावस्था हो कि स्थावस्था हो की स्थावस्था है कि स्थावस्था हो कि स्थावस्था हो कि स्थावस्था है कि स्थावस्था है विद्यान के विषय में वैद्य आदि का समाण न देकर तोकस्थवहार को ही प्रमाण बताया है।

लोकतः। लोकनोऽयंत्रयुक्ते शन्द प्रयोगे शास्त्रेल धर्मनियमः। महा॰ आ॰ १।

तोक व्यवदार में राज्य का जो व्यर्थ में भयोग विद्यागन है, उसके विभय में व्याकरत शुद्ध और अशुद्ध का विवेचन करके धर्म की प्रतिश करता है।

पारिति स्वयं अर्थ के विषय में लोकन्यवहार को मर्बक्रेप्ट प्रमाण मानते हैं।

प्रधानप्रत्यवार्यवचनमर्थरवाज्य्यमार्ज्यात् । ख्रष्टाः १. २. १६ । श्रन्योलोकः । शर्वदेर्धामिधानं स्वामाविकम् । लोकत प्रवार्यगते । कारिका ।

अर्थ की परिवर्तनशीलता और अनिर्धितता—तोक ज्यवहार में कर्य में परिवर्तन परिवर्धन आदि होते रहते हैं। मध्य जन परिवर्तित अर्थों में जब प्रवाह-नित्तता के नियमातुनार प्रचित्त हो जाते हैं, उब वे शब्द उन अर्थों का भीच कराने तगते हैं। अर्थ के विषय में प्रवाहनित्यता शब्द विशेष ध्यान रहते गोन है। वो शब्द जब तह उत्त अर्थ में प्रचित्त नहीं होगा, उस अर्थ का बीवक नहीं होगा ।

कर्य की परिवर्धनरीत्वापर प्रवहनि करते हैं कि कत्यार्यक भी शब्द कत्यार्यक है। जाता है। इससे उदाहरण इस्साल प्रकरते हैं कि जैसे, कृत्या (नहर ) देवों की सिचाई के लिए बनाई जाती है परंतु उनसे क्षम्य उपयोग जल पोना आदि भी किया जाता है। इसी प्रकार कत्य प्रमोजन में प्रवृक्त शब्द भी कत्य अर्थ का बोय कराता है। कैसर और नामेश कहते हैं कि कार्य की सिचित्र है, क्ये में नामा शक्ति है विस्ते कि वह विभिन्न कार्यों का बोय कराता है।

पतञ्जलि आगे इहते हैं कि यह जो युक्ति प्रस्तुत की गई है कि जैसे गोपा (गोह) सर्पण किया के कारण सर्प नहीं कहाती, इसी प्रकार अर्थ भी अनुवर्षन से अन्यार्थक नहीं हो सकता। इसके विषय में यह कथन है कि द्रव्यों में ऐसा मले ही हो कि गोह सर्प न हो जाय, परन्तु शब्द में वो ऐसा परिवर्तन होता है। शब्द जिस जिस विशेष से सन्वद्ध होता है, उस उस का विशेषक हो जाता है। वैसे 'भी शुक्तः' में शुक्त राज्य भी की शुक्तवा ववावा है और 'अरवः शुक्तः' में अरव का विशेषण होकर श्रव की शुक्लवा बवावा है।

शन्दात येन येन विशेषेणाभिसम्बध्यते, तस्य तस्य विशेषको भवति । महा॰ १, १, २२।

श्रर्थ की श्रानिश्चितता का उदाहरण पतर्खाल ने दिया है कि ये उच्च और नीच शब्द अनिश्चितार्यक हैं। वही किसी के लिए उब है, किसी के लिए नीच । एक व्यक्ति पढ़ते हुए को कहता है कि 'क्यों उच्च स्वर से चिल्ला रहा है, धीरे पड़ी' इसी को दूमरा कहता है कि 'क्या गुनगुनाकर पड़ रहा है, उच्च स्वर से पड़'! अल्पप्राण (निर्वल) पूरे वल से जितना ऊँचा बोलेगा वह उसके लिये सबसे उच्च ध्वति है, परन्तु महाप्राण (वलयान्) के लिये वह ध्वति सबसे नीची ध्वति है। अतः अर्थ का निष्टचत रूप नहीं बता सकते । उच्च श्रीर नीच किसे कहें, यह निश्चित नहीं बताया जा सकता। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य का अर्थ पूर्ण और निश्चित इयत्ता रूप में नहीं बताया जा सकता है। महा॰ १, २, ३०।

श्चर्य बीद है—शब्द का अर्थ बीद है या बाद्ध। इस विषयं पर पतञ्जलि का क्यन है कि वाह्य श्रर्थ का वीप शब्द कराता है। गाय लाश्री, दही खाश्री कहने पर गाय लाई जाती है छीर दही खाई जाती है। इस प्रकार राज्द बाह्य अर्थ का बोध कराता है परन्तु श्रर्थ मुख्य रूप से बौद्ध हो है। शब्द श्रीर श्रर्थ का सन्वन्ध बुद्धिगत ही है।

युदी रुत्वा सर्वारचेप्टाः कर्ता धीरस्तन्बद्धीतिः। राव्देनार्यान् बाच्यान् हप्ट्वा बुद्धीं कुर्यात् पौर्वापर्यम् । महा० १, ४,१०६ ।

श्रयोत् विद्वान् घीर बुद्धि में ही कंठ, तालु छादि के श्राघात से उन्य शब्दों को करके शब्द के द्वारा वाच्य श्रधों को बुद्धि में ही देसकर, वहीं शब्दों का पौर्वापर्य करे।

#### भर्त हरि का विवेचन : अर्थ के विषय में १२ मत

भर्छ हरि ने ऋर्य के विषय में प्राचीन समय में वर्तमान १२मतों का द्वितीय कारड में विवेचन किया है। अर्थविज्ञान की दृष्टि से बह्मत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। अर्थ के विभिन्न अंगों पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया गया है। इन मर्तों के षर्णन में ही भर्त हरि इनका साथ ही विवेचन करते गए हैं और अपनी सन्मित भक्द करते गए हैं। पुरवराज ने जो मतृंहिर के सावीं की व्याख्या की है, उसको संग्रह करते हुए उन भवों का विवरण नीचे दिया जाता है।

अर्थ (स्राकार हैं—समल राज्य आकारावरोग से रहित केवल अर्थ-गान का वोध कराते हैं। अर्थ निराजार है। जिस मकार वर्ष आपमें देवता सर्गे आदि शर्वों से आकारहीन अर्थक्त की अतीति होती है वसी प्रकार प्रतेक राज्य आकार विगेण युक्त पदार्थ की प्रतीति होती है, वह अविनामांव (समवाय) सम्बन्ध के कारण होती है। खुक्त पदार्थ की अर्थ से प्रकृत हाई कर सकते, अवर्थ में आपूर्व स्वत्य का निराजार अर्थ होते हुए भी तत्तदृत्वाक्तियोग से सम्बन्ध के कारण होती है। खुक्त पदार्थ को आकार आदि से पुत्तक प्रतीति होने कार्या है। अन्यया परि कर्य साकार होते वार्थ, अवर्थ, स्वर्ग, सरक, दुदि आदि सब्वों है। अन्यया परि कर्य सकतार होते वार्थ, अवर्थ, स्वर्ग, सरक, दुदि आदि सब्वों है। अन्यया परि कर्य सकतार होते होती चाहिए।

> श्रस्त्यर्थः सर्वेराज्यानामिति पत्यास्थलस्स्म् । श्रपूर्वदेवतास्त्रीः सप्तमाहुर्गथादिषु ॥ वाक्य० २, १९१।

मों अपरा आदि शर्टों से आभारिकारें आदि की भी प्रकृति देखी गई है जात. अर्थ को निरक्तर न मानकर साक्षर क्यों नहीं मानते ? इस प्रस्त का उन्या की निरक्तर न मानकर साक्षर क्यों नहीं मानते ? इस प्रस्त का उन्या कि मानकर मानकर मानकर साक्षर की मानकर आदि का कि अपने नहीं है। मो शब्द का अपने मानकर के प्रदेश के अपना के देखते का अपना पड़ जाने के अर्था आइती विशिष्ट मों का अर्थ समकते हैं। आकार आदि का बोधन राज्य का विश्वय नहीं है, इसका कारण ऐसे प्रयोग का अर्थ समकते हैं। आकार आदि का बोधन राज्य का विश्वय नहीं है, इसका कारण ऐसे प्रयोग का इस्ता और देखने का आप्यास ही हैं। अत. राज्यों का अर्थ निराक्तर ही है। बाक्यन र, १९२१।

शर्य साकार है—कतिषय अचार्यों का मत है कि अर्थ साकार है। इस् आकारों का बोध साट कराता है और इस आकार व्यक्तिसमान सम्बन्ध से रहते हैं। इस मेर जैसे जाति आदि, यह शब्द के बाध्य हैं। व्यक्तिरत मेर समाया सम्बन्ध से जाति में रहते हैं, श्रदा सब्द कमका भी बोध कराता है। बास्य० २, १२३।

मन् देरि इस वक्त का दारबन करते हुए कहते हैं कि जानिवाची राज्य जाति-सान का ही बोच कराते हैं। ज्यक्ति का ज्याद्यांगक रूप से बोच होता है, क्योंकि जादि जिला व्यक्तियों के नहीं रह सकती। जाविवाची राज्य व्यक्तिगत भेदों का योच नहीं कराता।

> जातिप्रन्यायके शब्दे या व्यक्तिरत्रपङ्गिती । च तान् व्यक्तिगनान् मेदान् जातिश्रन्दोऽव मम्यते ॥

भ्रयं की अपूर्णता—इसको बदाइरण द्वारा सप्ट करते हैं कि जैसे घटाएं राज्य घट जातिमात्र का बोध कराते हैं। घट आदि के विभिन्न आकारों का बोध नहीं कराते। प्रत्येक आकार बाले घट को घट करते हैं, यदि आकार विशेष का बोध कराता तो अन्य आकारवाले घट को घट नहीं कह सकते। पुरुषता कहते हैं कि राज्य में यह राक्ति नहीं है कि वह समस्त विशेषताओं से युक्त अर्थ का बोध करावे। अवत्य अप्रतं को अपूर्ण और अनि-रिचत कहा जाता है।

निह स्वकृत्विशेषसहितामाँ ग्रन्दः प्रत्याययितुमत्तम् ॥ यास्य॰ २, १२४।

व्यक्तिगत मेद आनुपंगिक रूप से जाित में इहने पर भी शब्दार्थ किस प्रकार नहीं होते, इसको भवुं हरि त्यप्ट फरते हैं कि किया दिना साधन के नहीं रहते । जैसे यह करो, इस शब्द से बोध्य यज्ञन रूपी किया कत्ती, कर्म, कर्म, साधन आदि सामगी के दिना नहीं हो सकती । परन्तु 'यजेत' का अध्य कर्त्ता कर्म आदि नहीं होता । इसी प्रकार जाित शब्दों के व्यक्तियों का समवाय सम्बन्ध होने पर भी व्यक्तिगत मेद शब्दे के अर्थ नहीं हैं। वाक्य० २, १२६।

अर्थ आकार का भी वीयक—समस्त आकार मुख्य या गीण रूप से ग्रव्ह के ही अर्थ हैं। जातिहीन व्यक्ति नहीं है और व्यक्तिहीन जाति नहीं है। एक दूसरे के विना अन्य की रिपति नहीं है। अवस्य साप्यसायन-विशिष्ट सब कुछ (व्यक्तिविशिष्ट जाति) शब्द का अर्थ है। गौण या गुरुव रूप से साम आकार जाति में रहते हैं, अब आकारविशिष्ट जाति का भी बोधक शब्द है। द्वितीय मता से इस मत में अन्तर यह है कि द्वितीय मता सत्तन्यी हुछ आकारों को शब्द मानते हैं, अन्य आकारों को अवनामान से हैं मानते हैं। इस आवारविशिष्ट आप आकारों को अवनामान से हो य मानते हैं। इस मताबलियों का मत है कि शब्द कि सी विशिष्ट आकार का नहीं, अपितु समस्त आकार जाति के अन्वर्गत होने के कारण सर्वाकारविशिष्ट जाति शब्द का अर्थ है।

सर्वे पवाकारा गुण्यधानभावेन पदस्यार्थः। पुण्यराज,

वाक्य०२.१३७∤

समुदाय (श्रवयदी) अर्थ है— राज्द का अर्थ समुदाय है, जिसमें विकल्प श्रीर समुज्यय न हों। यदि प्रत्येक राज्द श्रवयय का वोध कराएगा अर्थात् श्राकार समुज्य रूप राज्द को माना जाएगा तो प्रत्येक राज्द यहुवयन होगा, क्वोंकि सममें फितने ही श्राकारों का समावेदा है। यदि वैकल्पिक माने अर्थात् श्राक्य समुज्यय भी है, श्रीर श्रवययी भी है तो कभी यहुवयन होगा श्रीर छभी एकववन। स्तर अवययातिरिक श्रयययी राज्द का अर्थ है।

#### समुदायोऽभिधेयः स्वादविकल्पसमुच्चदः । वाक्यः २. १९= ।

अर्च असत्य (अनित्य) हैं, अर्च संभग रूप है—अर्घ जांत, गुण वा क्रिया रूप है। घट आदि शन्त्रों से घट आदि बत्तुओं का जांति गुण या क्रिया रूप से संस्ता ( सन्बन्ध ) कहा जांता है। संसर्ध सन्बन्ध बातुओं के बिना रहना सन्मव नहीं है, अतः सन्बन्ध अनत्य रूप कृश जांता है। यही असत्य सन्बन्ध शन्त्रों का अर्थ है। पदार्थ जांति से संस्तृष्ट होने पर हो सत्य रूप से है, अन्वभा नहीं।

श्रसन्यो बाऽपि संसर्गः राज्यार्थः केरिचदिष्यते । बास्य॰ २, १२०।

राज्द और अर्थ का सन्बन्य ही अर्थ है। घट आदि राज्द का घट आदि तस्तु अर्थ है। जाति गुण आदि सद अर्थ अतित्य है, अतः अर्थ मी

अनित्य है।

पत्रज्ञांत ने 'क्षाकृतिरानित्या' (महा॰ घा॰ १) घाकृति (जाति ) छतित्य है, कहा है, उत्तको व्यारचा में नागेरा ने इस भाव को सप्ट किया है कि बह्मन्दरान होने पर गोत्व खादि जाति भी छमत्य हात होती है, घटा जाति भी छानत्य है, केवत बहा ही सत्य है, बहा के छातिरिक्त सब छसत्य है। इसलिए जाति छादि से सन्दद्ध छार्य भी छसत्य छीर छनित्य है। नागेरा महा॰ छा॰ १।

संनार की समल बच्चुओं जाति, दृत्य, गुण, क्रिया, रूप वर्ष व्यसत्य है, अनित्य है, अतः असत्य बार अनित्य के साथ सन्बद्ध होने के कारण वर्ष भी अनित्य है। जाति दृत्य आदि रूप क्षर्य से सन्यन्य हीशब्द का वर्ष है।

अर्थ असत्यामास सत्य ई—कर्य सत्य है, किन्तु असत्य वस्तु से सम्बद्ध होने के कारण व्यसत्य प्रतीत होना है।

श्रसत्योपधि यत्सन्यं तद्वा शब्दनिवन्यनम् । सत्यमेवासन्योपधिविचित्रनं शब्दनाच्यम् । यास्यः ३, १२६ । .

पतञ्जलि दृत्य को भी पदार्थ मानकर अर्थ को नित्य बनाते हैं कि दृत्यं हि नित्यम् ( महा॰ आ॰ १ ) दृत्य नित्य है। इसकी व्याप्ता करते हुए नागेश ने वर्षयुंक मन को सप्टिकिया है। क्वंद्र और नागेश का कथन है कि सारे शब्दों का एक ब्रह्मतत्व ही अर्थ है। ब्रह्म हो अत्यत्य रूप में दृत्यक्त प्रधान नाम-क्यानक व्यान अमृत्य है, क्वंत ब्रह्म स्त्य है। शब्द ब्रह्मल अर्थ का बोध क्याते हैं, अन्तः अर्थ मत्य और नित्य है। क्रांकिक अमृत्य बलुओं से सम्बन्ध होने के कारण अस्त्य और अनित्य दर्शन होता है। क्वंद्र और नागेशा।

अर्थ अप्पासरुप हैं, गुन्द और अर्थ में अभिनता—राज्य का स्वरूप ही अर्थ है। राज्य ही अभिजन्यत्वे (अप्यासरुप) को मात्र होकर स्वरूप का ही बोच करता है। शन्तस्य स्वरूपमेवामिधेयम्। शन्ते वार्रमिजन्यत्वमागतो याति वाच्यताम्॥वाश्य० २, १२६।

अभिजन्यत्व या अध्यास पारिमाधिक राज्य हैं। इनका स्वप्यीकरण करते हुए मर्जू हिर कहते हैं कि 'सोऽयम्' वही है। इस, प्रकार के सम्बन्य अर्थान् तादास्य सम्बन्ध के अध्यास या अभिनन्य कहते हैं। वत्र अध्यास के हात्र राज्य का स्वरूप आच्छादित करके एकाकार सा मदीत कराया जाता है, तब उस राज्य में 'अभिनन्य (बाच्य) नाम से वाधित किया जाता है। अध्यास के कारण राज्य और अर्थ में एकालता है। राज्य और अर्थ में तादास्य सम्बन्य है। इसो सम्बन्ध के हारा जब राज्य की अर्थ के ताय एकरपता का वोष कराया ताता है तब अर्थ को राज्य से भिन्न न कहकर राज्य हो कहते हैं। राज्य अभिन्न रूप से अर्थ का वोष कराता है। सरवाता, बाक्य र , १३०।

ागेश ने मजूना में इसी मान को सप्ट करते हुए पाठखल भाष्य का उद्धरण दिया है कि सकेत पद और पड़ार्य में इतरेतराज्यास (पारस्परिक वाडाल्य) का निरुपण करता है, स्मृति रूप है कि 'तो यह शब्द है वही अर्घ है और जो यह अर्घ है वही राज्य है'। मजुना पुरु २०।

अर्थ की निधानता—यित अर्थ शत वा अभिन्न रूप है तो शताश ही। प्रधानता है या अर्थ अश की। इस पर पुरुवराज कहते हैं कि शत और अर्थ की एकात्मता होने पर भी अर्थ अश की ही प्रधानता होती है, क्योंकि सका ही प्रयोग होता है।

> शन्दार्थयोरेकान्मत्वेऽप्यर्शाग्रस्यैव प्राधान्यमुपयोगवशात्। बाक्य०२,१३०।

मर्नू हरि करते हैं कि राज् और अर्थ की अभिजार्यकता होने पर भी विषय-भेड से डोनों की भी प्रयानवा देखी जाती है। कहीं पर राज्य का श्रमा प्रयान होता है और कहीं श्रम्य का श्रमा। वाक्य २, १३१।

भर्तृ हरि का मत है कि लैकिक प्रवोग में क्यांग्रा की ही प्रधानता रहता है। लोक में क्षर्य के साथ एरवा दो प्राप्त हुआ सा ही राज्य प्रयोग में क्षाता है। यया, 'क्षय गी' यह गी है, ऐसे प्रयोगों में क्षर्य बाह्य जगत् में विद्यमान होने के कारण मुख्य रूप रूप से प्रतीत होता है। वाक्य० २, १३२।

वहा तक शास्त्र साम्बन्ध है, सास्त्र में विवज्ञा के छतुमार डोनों रूप ही देखे जाते हैं। कहीं पर शास्त्र अपने स्वरूप का ही बोध कराता है तब शब्दारा की मधानता रहती है कहीं पर अर्थ का सुरत्य रूप से निरूपरा होता है, तब अर्थारा की प्रधानता होती है, बचा की इच्छा के द्वारा प्रधानता का निर्देय होता है। बाक्यर २, १२२। अर्घ अधर्वशिक्तिमान है—अर्थ मे प्रथक् शक्ति नहीं है, अपितु वह राजों के अधीन है। राजों के द्वारा जिस मकार अर्थ का वीध कराया जाता है, उसी प्रकार उनसे बाब होता है। अतरूप अर्थ शाज के स्वकीय माहालय से अध्यापित किया हुआ हो हैं अतरूप अर्थ असर्पशिक इस प्रकार से निरूपित है। बाच्य अर्थ कभी किया रूप से कहा जाता है और कभी द्रव्य रूप से। इस प्रकार नियम से शाजार्थ के रूप में क्रिया या द्रव्य का प्रतिपादन किया जाता है।

> श्रग्रके सर्वगन्तेर्वा ग्र दैरेब प्रमृत्यिता । पत्रस्यार्थस्य नियता क्रियादिपरित्रस्यना ॥ वानय २, १३३ ।

अर्घ परिवर्तनहीं हैं — अर्घ को असर्वराक्त इसलए कहा गया है कि उसमें जो सिक्त है वह राज के द्वारा आप्त होती है। अर्घ की सत्त राज के अधीन है। राज के तिना अर्घ की अभिज्यक्ति नहीं होती। पुण्यरान कहते हैं कि अर्घ निरासक (आत्महीन) और असर्यभूत है क्यों कि निवत्ता के अनुसार अर्थ निरासक (आत्महीन) और असर्यभूत है क्यों कि निवत्ता के अनुसार अर्थ नित्त कार तिहरण किया जाता है, वह उसी प्रकार की अवस्था को आप्त होता है। विवत्ता के अनुस्प हो अर्घ का निरुपण होता है। यहा पर अर्थ के लिए निरासक राज का प्रयोग इस यात को स्पष्ट करता है के अर्थ में निरुवतन या स्यायिता नहीं है, अवस्य अर्थ में परिवर्तन होता है। पुण्यराज, वाक्य २, ४४१।

अर्थ सर्वस्तिमान् है—अर्थ सर्वसिनमान् है। साद ने द्वारा प्रत्येक नियव शक्ति का बोध कराया जाता है, अत अर्थ को सर्वसिनमान् नहते हैं। (वास्य ॰ २, १३३)। मर्ट हिर कहते हैं कि सन इन्द्र कर्य है। है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो अर्थ न हो। चिसार की सब इन्द्र बस्तुर्य वस्य हैं। अवस्य अर्थ भी सर्वासाहोता है। चिसार कार राज्य सर्वनीयकार कि कारण सर्वशिक्षान् है, इसी प्रकार सन इन्द्र जोज्य होने के कारण और से संवेशिकमान् है। उत्तर के द्वारा वचदू रूप से निर्हारत अर्थ बोध का विषय हो जाता है। पुरुष्तान।

सर्वा मक्त्याद्यंस्य नैरात्स्याद् वा व्यवस्थितम्। श्रत्यन्तयतराचि वान्छन्द एव नियन्यनम्॥ वाक्यः २, ४३१

कैयटने कहा है कि शाद में समस्त कवाँ को वीयन करने बीशक्ति है। श्रीर कवाँ में यह शक्ति है कि वह समस्त शादों द्वारा वीव्य है।

सर्वार्यप्रत्यायनयक्तियुक्तो हि शन्तः, रूबरा दमत्याय्ययक्तियुक्तरस्य र्थ इति व्यवहाराय नियम क्रियते। प्रदीप, महा० १, १, ६७।

नागेरा ने वैयाकरणों का सिद्धान्त लिखा है कि 'सर्वे सर्वार्थव, एक ' समल शान्तों में यह शक्ति है कि वह समल अर्थो काबोध करा सर्के। व्यवहार के द्वारा शब्द की शक्ति को नियमित किया जाता है। जिस प्रकार शब्द के विषय में कहा गया है, उसी प्रकार केंग्रट के भाव हैं कि प्रत्येक खर्च प्रत्येक शब्द हारा-वाच्य है। व्यवहार के लिए यह नियम किया जाता है कि यही श्रय इस शब्द का वाच्य है। महान से महान, सहम से सहम, असमाव्येय तस्त्र तक अर्थ के रूप में बोध्य है, अतः अर्थ को सर्वराक्तिमान् करा गया है।

श्चर्य नोंद्र है दुद्धिगत श्चर्य ही शब्द का श्वर्य है, बाद्य नहीं । शब्द बुद्धिगत रहता हुआ बुद्धिगत अर्थ का बोध कराता है अर्थात् शब्द और अर्थ का सम्बन्ध बौद्ध है, बाह्य नहीं। बाह्य बस्तुएँ अम उत्पादन द्वारा बौद्ध श्रर्थ से सम्बद्ध हैं। यह विकल्पात्मक श्रयं श्रम के कारण दृश्य वस्तु के साथ एकाकार रह कर यद्यपि बौद्ध है तथापि बाद्य वस्तु के साथ अध्यास की प्राप्त होकर बाह्य श्रयं का बोध कराता है। पुरवराज ।

> यो व।र्यो बुद्धिविषयो वाह्यवस्तुनिवन्यनः। स वाह्यबारित्वति सातः शब्दायः केरिचिद्दिष्यते। बाक्य॰ २, १३४। विद्युपारुद्व एव शब्दार्यार्थी, न बाह्यः। पुरावराज ।

श्रर्य बौद्ध ही है या बाह्य भी है। इस विषय पर शब्दाय -मन्दन्य के श्रन्याय में विशेष विचार किया गया है। नागेश इस मठ को मानते हुए श्रव्य को बीद मानते हैं श्रीर राज्यार्थ-सम्बन्ध को भी बाद्य मानते हैं। वे बाद्य श्रव्य को अना-सम्बद्ध ज्ञान मानते हैं। यतञ्जल, मर्ज हिंदि एवं पुरवराज व्यादि वींड व्यर्थ की मुख्य मानते हुए भी वाह्य व्यर्थ की भी शब्दार्थ मानते हैं।

शर्थ वीद श्रीर वाह्य दोनों है-राज्यों का श्रास्तर विशेष से युक्त वाह्य श्रर्य होता है। श्रपूर्व देवता स्वर्ग श्रादि शब्दों का श्राकार्रावशेष रहित बौद श्रर्य होता है।कतिषय शब्दों से बोध्य श्रर्य श्राकार्रावशेष से बुक्त है श्रीर बाह्य बातु की स्मृति के कारण है। कविषय शब्दों के द्वारा निराकार बीद अर्थों की प्रतीति होती है, वदनुसार ही अर्थ की व्यवस्था की जाती है। पुरुवराज ।

> श्राकारवन्तः संवेशाः व्यक्तसृतिनिदन्धनाः । ये वे प्रत्यवनासन्त संविन्नात्र स्वतोऽन्यथा॥

बक्षिक २, १३४।

श्चर्य श्रानिश्चित है-प्रत्येक व्यक्ति की श्रपनी-श्रपनी नियत वासना (संस्कार) के श्रनुसार ही श्रय का स्त्ररूप होता है। वस्तुत: कोई भी निरिचत श्रय शब्द का नहीं होता।

श श्या । प्रतिनियतवासनावरानेव प्रतिनियतावारोऽय न नस्वतस्तु करिचः वि . नियता नामियायते । पुरुवराज, वाक्य॰ २, १३६ ।

मर्ट हिर्द कहते हैं कि जिस प्रकार एक ही बाह्य वस्तु को बासना या दृष्टियोध के कारण इन्द्रिय नाता रुपों से युक्त प्रदृशित करती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपनी-व्यक्ती वासना के अनुसार शब्द का व्यक्त विभिन्त रूप में प्रहुण करता है। अत्रुपन्न शब्द का कोई एक निश्चित वर्ष नहीं है। वास्य ०२, १३६।

> नास्ति करिचन्नियत एकः शब्दस्यार्थः। पुरवराज ॥ वाक्य० २, १३६।

अर्थ श्रोता की बुद्धि के अनुरूप-भन् हरि अपने भाव को स्वय्ट करते हुए लिखते हैं कि वक्ता अपनी बुद्धि के अनुरूप अर्थ में शब्द का प्रयोग करता है, किन्तु भिक्त-भिक्त श्रोता अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उस शब्द का विभिन्न अर्थ सममते हैं।

> वक्त्रान्ययेव प्रकाश्तो सिन्नेषु प्रतिपत्यु । स्वप्रत्ययातुकारेष शब्दार्या प्रविसञ्यते ॥ वाक्ष्य० २, १३७ ।

पुरवराज ने इस रहोक का भाव स्पष्ट करते हुए बहुत ही मुन्दर उदाहरण दिया है कि सांह्य, जैन, चौद्ध आदि सभी अपने अपने जान के अनुसार विभिन्न रूप से अर्थ को प्रह्म करते हैं। यथा, घैरोपिक दर्शन के बिहान ने अपने जान के अनुसार घट राहर का प्रयोग किया। वह यह माय प्रकट करना चाहता बात के अनुसार घट राहर का प्रयोग किया। वह यह माय प्रकट करना चाहता बात के अनुसार घट राहर का प्रयोग किया। से निर्मत है, परन्तु सांहय-वादी घट राज्य से सममस्ता है कि यह सत्व, रजस्, तमस्—इन तीन गुणों का समा-हारमाज है। जैन और वौद्ध यह सममते हैं कि यह परमागु-संचयमात्र है। प्रत्येक को वैसा ही ज्ञान होता है। एक घट राज्य की वक्ता ने अपने ज्ञानाग्रतार पर अर्थ में अपना का नामार विभिन्न सम्बार के स्वार परन्तु विभिन्न अर्थाता की मन्त्र सम्बार । एसे पिता में यह निश्चन नहीं कहा जा सकता कि वस्तुत. यह का वस्तुता कि इस अवयथी है, गुण-समाहार है या परमागु-संचयमात्र है।

ज्ञान के अनुसार ही अर्घ भी परिवर्तनशील हैं—मर्गृहिर कहते हैं कि यही नहीं है कि एक ही दृश्य बस्तु को विभिन्न व्यक्ति अपने झान और बासना-भेद से विभिन्न सममते हैं, अपितु काल वा अवस्था भेद से एक ही व्यक्ति एक बस्तु को विभिन्न रूप में देखने लगता है।

> एकस्मिन्नपि इड्येडर्थे दर्शनं मिद्यते पृथक् । कालान्तरेख् वैकीऽपि तं पद्यत्यन्यथा पुनः॥ वास्य० २, रेदः।

पुरवराज, काल या श्रवस्थाभेद से एक ही व्यक्ति के विचारों में किस प्रकार परिवर्तन हो जाता है श्रीर वह कालान्तर में एक ही शब्द का श्रर्थ विभिन्न समन्त्रेन लगता है, इतका च्दाहररा देते हैं कि एक मनुष्य जब कि बसने वीद-इर्रोन का अध्ययन किया था, एक शब्द के अर्थ को एक समस्ता था, परन्तु कालान्तर में वैगेरिक दर्रोन के अध्ययन से उसी शब्द के अब को बुद्द अन्य समस्त्रेन लगता है।

भतृं हरि श्रवएव कहते हैं कि निमित्त श्रव्धवस्थित है अर्थोत् प्रत्येक व्यक्ति का झान और उसकी वासना सदा एक सी नहीं रहती। झान के चायन प्रत्येक का झान थी। उसने एक ही शर्य दा अर्थ नहीं बताते। श्रद्ध एक हि शर्य दा अर्थ एक हरिक साम श्री रामना की अनियत्वा के कारण श्रमशः विभिन्न रूप में समनता है। विभन्न व्यक्ति एक ही शर्य का स्वज्ञानातुसार विभिन्न अर्थ सममता है। विभन्न व्यक्ति एक ही शर्य का स्वज्ञानातुसार विभिन्न अर्थ सममते हैं। याक्य ९,११६।

पुरवरात वहते हैं कि प्रत्येठ व्यक्ति के ज्ञान के अनुसार ही अर्थ विभिन्न श्रीर परिवर्तित होता रहता है, यह स्वामाविक है, इसमें क्रिसी का क्या वरा है।

पुरवराज ।

अर्थ और ज्ञान के परिवर्तन का कारण मानवीय अपूर्णता—मर्गू हरि रायुंक विवेचन से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मनुष्य पूर्ण तत्त्वज्ञ नहीं है। उसता ज्ञान अपूर्ण और अञ्चवस्थित है। अवस्वदर्मिता के कारण उसका ज्ञान शुट्टिपूर्ण और अनेक स्पत्नों से गुक है। अवस्व उसका शान्त्रप्रयोग भी सर्वया अञ्चवस्थित, अवास्विक, मुद्दिपूर्ण और स्प्रतनों से गुक है।

> तस्माद्दण्टतत्वानां सापराधं चहुच्छलम्। दर्शनं चचनं दापि नित्यमेवानव स्थितम्॥

वास्य० २, १४० ।

अर्थ पक्ता की उच्छा के अनुरूप—भर्त हरि ने अर्थ के विषय में इस् अन्य आवर्यक वर्क्टम उपर्युक्त १२ विभिन्न नर्तो के अतिरिक्त दिये हैं। भर्तृ हरि और पुल्यराज कहते हैं कि अर्थ का कोर्ट रूप नहीं है। वक्ता जिस अकार राज्य के अर्थ मानिरमण करता है वही उसका अर्थ हो जाता है। एक ही उसका को एक बता पक क्षेत्र में अर्थन करके एक माव को क्यक करता है और दूसरा बच्चा को शान्य को दूसरे रूप में अर्थाण करके दूसरा अर्थ बोधित करता है। पुल्यराज, बाक्य २२, ४४४।

> लक्षराद् व्यवतिष्ठन्ते पदार्या न तु बस्तुतः । उपभारात् स प्रवार्यः क्यंबिदनुगम्यत॥ वास्य०२,४४४ ।

शृष्ट अर्घ का केवल संकेत करता है—भर्ट हीर और पुराराज का क्यन है कि शह्य अर्घ के स्वरूप को सर्शा नहीं करते, व्यापतु दूर रहते हुए ही व्यर्घ का

संकेत मात्र करते हैं तथा इस प्रकार व्यवहार के लिए उपयोगी होने हैं। शब्द में यह शक्ति नहीं है कि वह अर्थ के स्वरूप को स्वर्श कर सके। पुरुपराज, वाक्य० र. ४४र।

> वस्तृपलज्ञएंशब्दो नोपनारस्य कारकः। न स्वर्गाकः पदार्थानां संस्थप्टुं तेन शक्यते॥ बाक्य॰ २, ४४२।

श्चर्य श्रतुमेय हैं, संकेत से भी श्चर्य ज्ञान-शब्द का श्चर्य जो वका के इद्दर में है, वह है, या जो श्रीता के हृद्दर में है, वह है। क्या बका जो मान प्रकट करना चाहता है वह मान उत्ती रूप में भोता के हृद्दर में उत्पन्न होता या विभिन्न रूप से । इम निगय पर मर्गृहरि और हैताराज का क्यन है कि अर्थ की जो बावत्या की जाती है, वह बक्ता के अभिप्राय पर ही निर्मर रहती है या राव्द शक्ति भी उसमे कुछ कार्य करती है। इसका बत्तर मर्जुहरि देते हैं कि, जहाँ तक अर्यहान का सम्बन्य है यह शब्द-व्यर्ष है। शब्द ही विभिन्न व्यर्थों का निमावन करता है। व्यक्तिकीच (आँस वन्द करना) श्रादि संकेतों से भी जो अर्थबीयन कराया जाता है यह शब्द के आश्रित ही है।शब्दों के द्वारा ही अर्थों का सूक्स विवेचन करके जनका विस्तार किया जाता है।अर्थकान प्रत्यच है या अनुमेय, इस विभन्न में उत्तर है कि श्रोता वक्ता की दिवसा का अपने अनुमान द्वारा अर्थ समस्ता है। श्रीता बका के द्वारा उच्चरित शब्द को सुनकर यह अनुमान करता है कि बक्ता अमुक अर्थ का बीध कराना चाहता है। श्रीता अनुमान द्वारा खज्ञान के अनुरूप बका का अर्थ प्रहण करता है। हेला-राज, बाक्य॰ ३, पृ० ४४० ।

> वक्तुरमियायादर्थानां व्यवस्था न शुब्दधर्मतः। श्च्यादर्याः वतीयन्ते स मेदानी विधायकः॥ श्रतमानं विवद्यायाः शुक्तादन्यस विवदे ॥ वाक्य॰ ३, प॰ ४४०।

अर्थ कारानिक है, शब्दसृष्टि में व्यक्तिका महत्त्व महृंहरि और पुरव-राज ने इम बात पर मी विचार किया है कि किसी शब्द का ऋषे और उनका बाच्य-बाबक मात्र व्यक्ति की कल्पना का फल है या अनादि। इस पर उनका षयन है कि यह समन्त साध्य-साधन ( बाच्य-बाचक ) व्यवहार काल्पनिक है। इत दोनों साध्य और साथनों का परत्पर सन्वन्य आपेत्तिक है। अर्थान् व्यक्ति की करमना का फल है, दान्तविक नहीं है। अवएव पटार्थ असत्य है। पुरवराज २,४३४।

यह साध्य ( वाच्य ) है, और यह सावन (वाचक) है, इन दोनों का यह संबंध है,

यह सरकातांतिक है। अन तारियक रूप से शून्य ही है। प्रयोक्ता के कल्पना मात्र से माध्य-साधन और दोनों के सम्बन्ध की स्थिति है। प्रयोक्ता ही किसी को साध्य (अर्थ) और किसी को साधन (शन्त्र) मानकर उनका तर्क्य में सम्बन्ध करता है और प्रयोग करता है। हेलारान, वाक्य॰ २, ४३४।

प्रयोक्तेवापिसन्धते साध्यसाधनस्पताम् । श्रर्थस्य वाऽपिसम्बन्धनरपना प्रसमीहते ।

बाक्य॰ २, ४३४ ।

पुष्यराज बहुत स्पष्ट राजों में कहते हैं कि यदि साध्य-साधन और इनका सम्यन्ध वास्ति कहोता है तो वस्तु राभाव नो ब्रह्मा भी अधीन ससार की नोई भी बड़ी से बड़ी राक्ति उसकी वदल नहीं सकती, और यह राज अधी तथा इनका सम्बन्ध निरिवत ही होता परन्तु ऐसा देवले में नहीं आता, अत यह तात होता है कि यह काल्पिनिक और वैयक्तिक मृद्धि है। इसी भाव का भर्तृ हिर के प्रतिपादन किया है। साधान-समुद्देश में भर्तृ हिर ने यह विस्तार से प्रतिपादन किया है। साधान-समुद्देश में भर्तृ हिर ने यह विस्तार से प्रतिपादन किया है कि यह सब हुक वैविच्छ (काल्पिनक है। सुर्य प्राप्त वास्त्व २, ४३६।

यदि हि बास्तवमेतन स्यात् तदा वस्तुस्यमायस्य प्रह्मणाऽपान्यया वर्तमग्रक्यवाद् व्यवस्थितमवेतद् भवेत्, न च तथा परिदृश्यते । पुर्पराज, वाक्य० २, ४३६ ।

अर्थ परिवर्तनग्रील हैं—मर्वुहिर का क्यन है कि इस विषय पर एक मत यह भी है कि अर्थ वद्यपि सर्वशिल युक्त है तथापि प्रयोक्ताओं के द्वारा निस उरेश्य से जिस रूप में विवित्तत होता है, यही उसका रूप हो नाता है।

> योऽसी येनोपकारेख अयोक्तृणा विवक्ति । अर्थस्य सर्वयक्तिवात् स तथैव व्यवस्थित ।

वाक्य॰ २. ४३७।

अर्य तीन नकार को हैं—सीरदेव ने परिभाषाशृत्ति भेवतायाहै कि व्यर्थवत्ता ३ प्रकार की है, १, लौकिक, २ व्यन्वय्यतिरेक्समधिगम्य ३, प्रतिज्ञाज्ञापित। सीरदेव के मतानुसार व्यर्थ को तीन भागों में विमापित किया जा सकता है। परिभाषा, १२६।

१—लींकिक धर्म को सप्ट करते हुए सीरदेव कहते हैं कि लीकिक धर्म पर में नहीं रहता। जोक में महील थीर निवृत्ति से शब्द व्यर्थवान होता है। धर्मात तोक में सार्थक शब्द उसी को कहते हैं, निसके अवण से प्रवृत्ति यानियत्ति होती है। जोक में प्रवृत्ति या निवृत्ति वाक्य में हो होती है, खत वाक्य है। सार्थक है। वाक्य वा खर्म हो लांकिक खर्म है।

लीक्कि ताषत् पद एव नास्ति । प्रवृत्त्यैव निवृत्त्यैव ग्रादो लोकेऽ-र्थवान् भवति । वास्य एव प्रवृत्तिनिवृत्ती रप्टे इति तस्यय लीक्कि।

भर्तु हिर इस विषय पर अपनी सम्मति बहुत स्पष्ट शब्दों मे दे चुके हैं कि प्दों में तब तक सार्थकता नहीं आती, जब तक कि वे वाक्य रूप की प्राप्त नहीं होते। वाक्य के अतिरिक्त पढ की कोई सार्थकता नहीं है। वाक्य ही सार्थक होता है ।

> तथा पदानां सर्वेषां प्रथमर्थनिवेशिनाम् । बाम्येभ्यः प्रविभक्तानामर्थनता न विद्यते ॥ वाक्य॰ २,४२७ ।

२ - अन्वयव्यतिरेकसमधिगम्य, अर्थ की व्याख्या सीरदेव करते हैं कि शब्द में प्रकृति श्रीर प्रत्यय का प्रयम्-प्रयक् व्यर्थ क्या है, इसका निर्शय श्रान्य श्रीर व्यतिरेक के द्वारा होता है। पतज्जित ने महामाध्य में सबसे प्रथम अन्वयव्यति-रेक के महत्त्व पर ध्यान आरुष्ट किया है और अर्थ-निर्णय या अर्थज्ञान के लिए श्रन्वय और व्यतिरेक की मुख्य साधन बताया है। श्रन्वय और व्यतिरेक के द्वारा यह निर्णय स्पष्ट रूप से किया जाता है कि शब्द में इतना या यह अर्थ प्रकृति का है और इतना या यह ऋर्ष प्रत्यय का।

### सिद्धं त्वन्वयव्यतिरेकाभ्याम् । महा० १, २, ४४ ।

३-प्रतिज्ञाज्ञापित, ऋर्य वह है, जो कि लीकिक धीर अन्वयन्यतिरेकगन्य नहीं है, अपितु पाणिनि आदि आचार्यों ने उन शब्दों को उन अथों मे पढ़ा है, श्रतः उन शब्दों का वहीं अर्थ लिया जाता है। पतञ्जलि ने इस प्रकार के अर्थ को "आचार्याचारात् संज्ञासिद्धि" ( महा० १, १, १) अर्थात् आचार्यों के व्यवहार से अर्थ-निर्णय को बताते हुए आचार्य व्यवहारमृतक अर्थ बताया है। पाणिति ने जो वृद्धि, गुए, उपधा निष्ठा, घि, नदी आदि पारिमापिक शब्द दिए हैं, उनके अथे प्रविज्ञाज्ञापित ही हैं।

### श्चर्य १८ प्रकार का है, प्रएयराज का विवेचन

पुरवराज ने भर्त हरि के उपर्युक्त विभिन्न विचारों को सफ्ट करने के ऋति रिक्त लिखा है कि अर्थ १८ प्रकार का है। अर्थविज्ञान की टप्टि से पुरवराज का यह विवेचन विशेष उपयोगी है। प्रथ्यराज ने जो १८ अर्थों का विवर्ण दिया है, वह निग्न है।

> श्रर्थोऽष्टादशघा, तत्र वस्तुमानमभिधेयश्च० । पुरुषराज, वाक्य०२,5१, पृ०११०।

१--वस्तुमात्र, समस्त बाह्य श्रर्थ जो कि प्रतिपादन का विषय नहीं है, वाह्य श्रर्य जो कि स्वसत्ता रूप से विद्यमान है, परन्तु जिसका वीवन नहीं कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अर्थ वस्तुमात्र होगा।

२ - अभिषेय, बाह्य अर्थ ही जब प्रतिपाद्य विषय होगा, तब उसे अभिषेय

(बोध्य या बाच्यं) कहेंगे।

3—सास्त्रीय, खिमचेय दो प्रकार का है, एक शास्त्रीय खौर दूसरा लेकिक। वेद और शास्त्रादि द्वारा पितपाय खर्ष शास्त्रीय कहा जाता है। इसमे आवाप और उद्धार होना है। धर्यात् एक खर्य को निकालना और अर्यान्तर का खास्त्रेप किया जाता है, खता शास्त्रीयखर्य को 'आवापोद्धारिक' कहते हैं।

४ लॅकिक, लोकप्रसिद्ध श्रर्थ, ऊपर लिया जा चुका दे कि लॅकिक श्रर्थ वाक्यार्थ रूप श्रर्थ होता है। लौकिक श्रर्थ में श्रावापोद्वार नहीं होता, अतएव लौकिक श्रर्थ को श्रस्टण्ड मानते हैं।(लौकिकस्वययट.)।

४—विशिष्टावधहमम्प्रत्यबहेतु, पतञ्जलि ने महाभाष्य में 'कंसं पातयति' (कंस को मारता है), 'वर्लि वयवति (विल को वाँपता है), उदाहरखों द्वारा इसका खर्ष स्पष्ट किया है। कंस और विल ध्यतीत के पुरुप हैं उनका मारता या वींपता वर्तगात काल में केसे सम्भव हो सकता है। यहाँ पर अर्थ वखुतः तइरूप नहीं है, किन्तु विशिष्ट आकारपुक ज्ञान से उसका प्रत्यक्त किया जाता है। यसे अस्प मिस्त अर्थ के तीन सराव अर्थ के तीन सराव अर्थ के तीन से लाया जाता है। ऐसे अर्थ को विशिष्टावमस्तमप्रत्यबहेतु इसलिए कहा जाता है, क्योंकि अर्थ इस प्रकार निशिष्ट आकार से तुक्त हाकर प्रस्तुत हुआ है कि वह वस्तुतः आवश्यनाना वस्तु में भी विश्वमानता का ज्ञान कराता है। इसको काल्पनिक धर्य कह सकते हैं।

६ - बिशिष्टावमहसम्प्रत्ययहेतु के विपरीत खर्यात् खसत्य या काल्पतिक न होकर नास्तविक खर्य, जैसे, शुक्त गाय ख्रादि खर्य पास्तविक रूप मे बाह्य जगत् में विद्यमान है ।

७— सुब्य, राज्द का श्रामिया शक्ति से जो खर्य बोधित किया जाता है वह सुब्य खर्य है। यथा सारना श्रादि से युक्त गाय, इसमे गो शब्द श्रपने सुख्य श्रर्य गौ का बोध कराता है।

म-परिकल्पितस्विषयाँस, लन्न्णा शिक्त या व्यंजना शिक्त के द्वारा जो अर्थ लिन्न था व्यक्त किया जाता है, उसे परिकल्पितस्विषयांस अर्थ कहते हैं, क्वोंकि इसमें रूप अर्थात् जाता है, उसमें किसी निमित्त विशेष के कारण विषयांम परिवर्तन आदि किया जाता है, अवद इसे गौण अर्थ कहते हैं वथा, 'गौबोंडिक' में गो शब्द वाहीक पंचनदमत्तीय की निमित्त-विरोष मूर्वता के बोधन के लिए प्रयुक्त हुआ है। अपने मुख्यार्थ गो-यगु की होड़कर गौण अर्थ 'मूर्य' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

६—न्यपदेरय, जिसका वर्णन किया जा सके, ऐसे खर्ब को ज्यपदेरय खर्ब कहते हैं। जैसे जाति या द्रव्य ख्रादि। भर्तृहरि ने ऐसे खर्ब को "समान् ख्येय" नाम दिवा है।

१०--अव्यपदेश्य, जिसका वर्णन तात्त्विक रूप से भ किया जा सके,

ऐसे कर्य को करपरेरव कर्य कहते हैं। मतुंहरि ने ऐसे कर्य को 'क्समारचेय'' नाम दिया है। इन्द्रिय से क्षहरय सूच्म कर्य जिसका ठीकरीक वर्षन नहीं किया जा सकता

- ११ सत्त्वमावापन्न, जो कर्य किमी बाह्य बस्तु का बीघ कराता है, जो हरय कारए है, उसको सत्त्वमावापन्न कर्य कहते हैं, क्चोंकि वह सत् बन्तु का बीघ कराने के सदस्य होता हैं।
- १२ अनल्लभूत, जब कर्ष असन् बलु का वोच कराता है, तब वह असल-मृत कर्य होता है। क्योंकि उन स्थिति ने बाग्र कोई सन्वन्त नहीं है।
- १३—ित्यरत्वरण, जो अर्थ त्यार रूप से विचनान रहे, उसे त्यिर लक्ष्ण कहते हैं। यथा, 'राजपुतर'' में पुरुष शब्द राज सम्बन्धी पुरुष का ही बोध करावा है। त्यार रूप से अर्थ बोध कराने के कारण इसे त्यार लक्षण अर्थ कहते हैं।
- १४ विवक्त,मित्तसिह्यान, स्थिर तक्का के विपरीन वहीँ पर कर्य विवक्त के अवीन रहता है उसे दिवक्ताभिष्ठितनिष्यान कर्य कहते हैं। यथा, "राहः पुरुत्तर" में निश्चित कर्य नहीं है क्योंकि दोनों राज्य पट्यन्त हैं। विवक्ते चाहें क्योंकिया मानें क्योंद दूनरे को विरोध्य। यहाँ पर कर्य ववका पर निर्मर है। अवः क्योंकियत है।
- १४- अमियीयमान, जो अर्थ प्रसुत रूप से वर्णन किया जाता है, उसे अभि भीतमान अर्थ कहते हैं। वया, 'राजस्ता' में 'राजा का नित्र ऐसा अर्थ प्रसुत रूप से वर्शित होने के कारण अभियीयमान है।
- १६ प्रतीपमान, प्रमुत वर्ष के व्यतिहिक वो वर्ष वर्षना या ध्वित से झात होता है, उसे प्रतीपमान वर्ष कहते हैं। यथ 'राउसपा' में ही राजा का नित्र यह वर्ष दोड़कर 'राजा है निय जिसका' इस प्रकार का बहुबीहि समास का वर्ष प्रतीत होने से यह वर्ष प्रतीपमान है।
- १७ ऋमिसींहत, बाच्य अर्थ । यथा, गो शब्द से वाति या व्यक्तिरूप जो भर्य झात होता है, वह ऋमिसींहत है ।
- १=- नान्तरीयक, अविनामाव से रहते वाला अर्थ । यथा, गो शाय से जो विभिन्न गुरू, नंल, पीत आदि वर्ष विशेष का भी ज्ञान होता है, वह अर्थ गो शब्द में अविनामांत्र से रहता है, बदः उसे नान्तरीयक अर्थ कहते हैं।

### श्रोग्डेन और रिचाईस का विवेचन

क्षोन्डेन क्षीर रिचार्ड्स ने कपनी पुस्तक 'मीनिह काव् मीनिह' अच्याय (१९४१:-४ से २०=) ने ब्राइनिक विद्वानों के बताये हुए १६ क्षर्य के लस्त्यों का बन्त्स्य किया है तथा उनका विवेचन भी किया है। प्यर्जेस्व विवेचन से उसकी बहुत सुद्ध श्रंशों में समानता है। दोनों की तुलना बिशोप उपयोगी प्रतीत होती है।

# श्रोग्डेन श्रौर रिचार्ड्स का विवेचन

आधुनिक भाषाविशेषश्चें द्वारा धर्म के १६ लक्षण

श्चोग्डेन और रिचार्ड्स ने श्रपनी पुस्तक 'मीनिङ्ग शाव मीनिङ्ग' (श्रप्याय ६ पृष्ठ १=४ से २०=) में श्राप्तृतिक भाषाविशेषतों द्वारा वताए गए श्रयं के १६ तत्त्राणों का विशेष ज्हापोह-पूर्वक विवेचन किया है। वे श्रयं के १६ लक्षण निन्म हैं:-

(ফ)

१—तात्त्विक भाग खर्य है। २—अन्य वस्तुओं के साथ एक अनुपम अनिर्वचनीय सम्बन्ध अर्थ है।

(स)

३-शाखकोश में एक शब्द के साथ जोड़े गये खन्य शब्द खर्थ हैं।

४-शब्द का लक्ष्य श्रर्थ है।

४-सारांश अर्थ है।

६--वस्तुरूप में निरूपित कियात्मकता ऋर्थ है।

७-(क) अभिमत तथ्य अर्थ है।

(स) संकल्प वर्ष है।

द—शास्त्रीय प्रक्रिया में निर्दिष्ट भाव श्रर्थ है।

ध-हमारे भावी घतुमवों से सिद्ध किसी वस्तु के कियात्मक परिएाम प्रयं हैं।

१०-- किसी वक्तव्य में वाच्य या लक्ष्य रूप में निहित विचारात्मक परिणाम ऋषे हैं।

११ - किसी वस्तु के द्वारा उद्वोधित मनोभाव अर्घ है।

(ग)

१२—फिसी निर्पारित संबन्ध के द्वारा किसी संवेत से बस्तुत: संबद्ध पदार्थ ऋषं है।

१३—( क ) किसी पेरणा के स्मरणोद्वोधक परिस्णाम ऋर्य हैं। मन्त्राप्त संवन्य ऋर्य हैं।

पर । (स) कोई अन्य घटना जिससे किसी अन्य घटना के स्मरणोद्बोयक परिएम संबद्ध हैं, अर्थ हैं। (ग) किसी संकेत का श्वभिमत पदार्थ अर्थ है।

(प) जिस अर्थ को कोई बात अभिन्यक करती है, वह अर्थ है।

(संकेतों के विषय में -)

वह वस्तु, जिसको संकेत का प्रयोक्ता वस्तुतः संकेतित करता है, अर्थ है। १४—संकेतों के प्रयोक्ता को जिसका निर्देश करना चाहिये, वह अर्थ है। १४—संकेतों के प्रयोक्ता को जो त्वर्थ अभिमत भाव है, वह अर्थ है।

१६-(क) व्यक्ति संकेत के द्वारा जिस अर्थ के समझता है, वह अर्थ है।

५~(क) व्यक्ति सकत के द्वारा जिस अर्थ की स्वपने हृद्य में मावना (स्र) व्यक्ति संकेत के द्वारा जिस अर्थ की स्वपने हृद्य में मावना

(स) ज्याक सकत कहार। । नस अथ का अपन हृद्य में मावनी करता है, वह अर्थ है! (ग) ज्यक्ति संकेत के द्वारा जिस माब को वका का अमित्रेत माब

समफ्रता है, वह अर्थ है। अर्थ के इन १६ लहलों की उपयुक्त अर्थ के लहलों से तुतना विरोध उपयोगी प्रवीत होती है।

#### श्रध्याय---३

#### श्चर्य विकास

अर्यविकास के कारण-पूर्व अध्याय में इस वात पर ध्यान आकृष्ट किया गया है कि राज्द का एक ही अर्थ नियमित रूप से नहीं रहता है। वक्ता और बोड़ा के विवसातुक्त एक ही राज्द का अर्य अर्थ में भी विरोप भावाभिक्यिक के लिए प्रयोग किया जाता है। इस अध्याय में अर्थ-विकास के कारणों पर अकार डाला जायगा कि किन कारणों से एक राज्द के अर्थ का कभी विस्तार, कभी संकीन और कभी अन्यार्थ नोधकता होती है। कभी एक राज्द नानार्थक हो जाता है और कभी अनेक राज्द एकार्यक हो जाते हैं।

### श्चर्य की परिवर्तनशीलता

फैयट ने ऋषे के विषय में लिखा है कि यदि एक राष्ट्र का एक ही ऋषे नियमित रूप से प्रयोग होता तो झर्ष विषयक सदेह ही उत्पन्न न होता, परन्तु ऐसा नियम नहीं है, श्रद: संदेह होना है।

यद्येकः शब्द एकस्मिन्नधं नियतः स्यात् , तत एतद् युज्यते वक्तुम् , यतस्त्वनियमः ततः प्रकृतेरेव सर्वे श्रयाः स्युः। प्रदीपः, महा० १, २, ४४।

नागेश ने कैयट का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि प्रकृति श्रीर प्रत्ययों का श्रार्थ श्रान्यत है।

> प्रकृतिपत्यययोगर्थवत्ताया श्रवेदत्यं दर्शयति । दशोतः, सहर० १,२, ४४

इसी श्रमियतता के श्राघार पर पत्रज्ञाल ने कहा है कि "प्रकरण दाव्यों वहर्यः" एक राज्य के नाना श्र्यं होते हैं। महा० १, २, ४४। श्रम्, माप श्रीर पाद हन तीन राज्यों को बदाहरख के रूप में रखते हुए उन्होंने बताया है कि ये तीनों राज्य नाना श्रमों के बोधक हैं। एक राज्य के नाना श्रमों का होना श्रमें विकास का परिचायक है। वेद ने कहा है कि इस संसार की समस्त वस्तुएँ जगत हैं, चल हैं। "यन कि च जात्यां जात्त्य" बजु० ४०, १। भाषा श्रीर श्रमं का साचात् संबन्ध मत्रुष्य से हैं, मतुष्य मत्युष्य से हैं, मतुष्य मत्युष्य से हैं, मतुष्य मत्युष्य से हैं, मतुष्य मत्युष्य से हैं। वस से संबद्ध वस्तुश्रों की भी वहीं गित होती है। इसमें परिवर्तन श्रीर चलत्व श्रा जाता है।

#### श्चर्यविकास के तीन स्वरूप

यास्क ने इस विषय पर निरुक्त में विचार करते हुए अर्थविकास पर प्रकाश डाला है। गमनशीलता के कारण सर्वत्रथम पृथ्वी को गो नाम दिया गया। यह अर्थ वहाँ से विस्तार की दिशा में प्रगतिशील हुआ और गमनशीलता के साधर्म्य से गाय को भी गौ कहा जाने लगा। इससे भी आगे चलकर वासी को भी प्रगतिशील देखकर गो कहा गया। इपु, श्रादित्य, रिम श्रादि में इस अर्थ का साधर्म्यनिरूपित विस्तार हुन्ना । इसके त्रतिरिक्त मुख्यार्थ गाय को छोड़कर गौए अर्थ दुग्य, चर्मासन, चर्म, स्लाव आदि के लिए भी इसका प्रयोग होने लगा। यह एक स्वरूप है अधीन अर्थिक्तार की श्रोर पृष्टीत, जिससे एक राज्य अपने मौलिक अर्थ से परिवर्तित होता हुआ नाना अर्थों में प्रयुक्त होने लगा। यास्कुने बेद्द के ब्दाहरणों द्वारा अपने कपन की युष्टि की है कि किस प्रकार चैदिक काल में ही एक शब्द का व्यापक रूप में प्रयोग होता था।

इसी प्रश्न का दूसरा स्वरूप भी है। एक शब्द ही जो कि अपने निर्वचना-त्मक अर्थ के आधार। पर नानार्थक होना शाहिए या, वह अर्थसंकोच के द्वारा संकुचित अर्थ में ही प्रयुक्त होने लगता है। इसका विवेचन शब्दशक्ति के रुढि और योगरुढ़ि के विवरण में किया गया है। यास्त्र ने इसी प्रश्न को निम्न रूप में रक्ता है कि यदि तन्न एकिया के आधार पर ही तन्ना (बर्ड्ड) कहाता है, तो प्रत्येक तज्ञश्यक्रिया करने वाल को तज्ञा क्यों नहीं कहा जाता। प्रत्येक मार्ग पर चलने वाले को अपन (घोड़ा) क्यों नहीं, और प्रत्येक होंद्र करने वाली वस्तु को तृष्य क्यों नहीं, (निरुव्य १,१२)। इसका उत्तर देते हुए यास्क ने अर्थसंकीय की ओर ध्यान दिलाया है और कहा है कि लोक में ऐसा ही देखा जाता है कि निर्वयनात्मक अर्थ के आधार पर वह नाम सब को नहीं दे दिया जावा (निरुक्त १,१४)। पतञ्चलि ने भी इसका विवेचन करते हुए लिखा है कि "क्या यह उचित है कि शब्दों का किसी रुट अर्थ में प्रयोग हो। उत्तर दिया है, "हाँ यह युक्त है। सौकिक व्यव-हार में भी ऐसा ही देखा जाता है।"

युक्तं पुनर्यत् नियतविषया नाम शन्दाः स्युः। वाढं गुक्तम् । आन्यप्रापि तद्विपयदर्शनात्। महा॰ २, २, २६।

इस प्रस्त का एक वीसरा सहस्त भी है, वह है अयोदेश । कभी-कभी शब्द अपने सुर्य एवं स्वामाविक अर्थ को झोड़कर अन्यार्थ में भी प्रयुक्त होने लगवा है,। ऐसी स्थिति में उसकी अयोदेश कहते हैं । इससे एक और अर्थसंकोच है, दूसरी और अर्थवित्तार। पाणिनि के 'शालीनकीपीने' अर्थप्टर-कार्येयोः' ('अप्टा-यायी ४, २, २०) सूत्र की ज्याल्या करते हुए प्रविक्ति ने

कोपीन राज्य का अर्थ अकार्य अर्थान् दुष्कर्म किया है और इसका संबन्ध कृपपतन के योग्य कार्य से किया है। परन्तु यह राज्य कृपपते के साथ संवन्य और अकार्य दोनों को क्षेड़कर कोपीन नामक यक के लिए प्रशुक्त को निया है। आहुक्य राज्य का खेड़कर कोपीन नामक यक के लिए प्रशुक्त को विवाह यो में कैयट ने इस अर्थोदेश का विवरण भी दिया है। आहुक्य राज्य का सुख्य अर्थ आता का पुत्र या, परन्तु पद- छात्र ने 'क्यन् संपत्ने' (अप्टा॰ ४, १, १४४) सूत्र का माप्य करते हुए वताया है कि आहुक्य राज्य अपने अपत्यायं को होड़कर रात्रु के अर्थ में चल पड़ा है। कैयट में कहा है कि आहुक्य राज्य राज्य प्रमान के किए प्रयुक्त होत् है, ऐसा नहीं है कि समस्त राज्य मार्ड के ही पुत्र हो। इस प्रकार आहुक्य राज्य सुख्यार्थ को छोड़कर राज्य का पाणित ने राज्य अर्थ में प्रयोग किया है। कारिकाकार ने इसका संवन्य सपत्नी राज्य से बताया है, परन्तु सपत्न राज्य सपत्नी के अर्थ को छोड़कर प्रत्येक राज्य के लिए प्रपुक्त होता है, पारे उसका सपन्नी (सीतेली माँ) से संवन्य हो या नहीं। (कारिका, अपटा) १, १४४)।

# तीनों स्वरूपों का विवेचन श्रर्थसंकोच

अर्थीवकास की तीन धाराएँ हैं, अर्थेक्कोच, अर्थेब्रिस्तार और क्योंदेश। पट अध्याव में रुदि, योगरुदि, और योगिकरुदि शक्तियों के विवेचन में वताया गया है कि शब्द के मुख्यार्थ या निर्वचन के आधार पर नानार्थक और व्यापक होता चाहिए था, परन्तु उनके अर्थों में संकोच हो जाने से उनका व्यापक रूप से प्रयोग नहीं हो सकता है। सर्वप्रथम यास्क ने इस पर ध्यान आकृष्ट किया है और नामकरण के मूल पर प्रकाश डातते हुए लिखा है कि निर्वचन के आधार पर शब्द का सामान्य रूप से प्रयोग नहीं हो सकता है। गो, अरब, एण, मूमि, परि प्राजक, जीवन के अर्थों में संकोच होने के कारण इनका निर्वचनात्मक अर्थ-सामान्य में प्रयोग नहीं हो सकता है।

पतञ्जलि, भर्त हरि, कैयट, नागेरा और देलाराज आदि ने अर्थसंकोप के विभिन्न अंशों पर विशेष महत्त्वपूर्ण विचार किया है।

फैयट ने कहा है कि यदापि शब्द की शक्ति अनन्त है, बह सर्वायंबोधक है, तयापि जब एक शब्द विशिष्ट अर्थ में व्यवहार के लिये नियन्त्रित कर दिया जाता है, तय वह उसी अर्थ का बोध कराता है, अन्य का नहीं।

सर्वायाभिघानराक्तियुक्तः शब्दो यदा विशिष्टेऽथे संव्यवद्वाराय नियम्यते, तदा तत्रैव प्रतीति जनयित नान्यत्र । क्यट, महा०१. २. २२ ।

नागेश ने लिखा है कि रुढि शब्दों में किया का निर्देश केवल उसकी न्युत्पि

के झान के लिए होती है। जैसे 'भण्डतीति भी'' वस्तुतः उसका कार्य हाडिसंजा हो जाने के कारण समाप्त-प्राय हो जाता है, क्षनएव गमनक्रिया के कारण बसे भी कहते हैं श्रीर अन्य वस्तुरं जो गमनक्रिया करती हैं, उन्हें भी नहीं कहते।

रूदिशब्देषु क्रिया देवलं स्युत्पन्धर्यमधीयरं, गच्छुतीर्त गौरिति । तेन गमनक्रियारद्वितोऽपि गौर्मविति, गोपिल्इ।चान्योऽयीं गमनविशिष्टोऽपि गौर्न मवति । नागेस, महा॰ ३. २. १६ ।

हैलाराज ने अतरव कहा है कि गमनिकया के कारण मनुष्य को गी नहीं कहते, और प्रचरणिकया के कारण न्यप्रोध को प्लब नहीं कहने लगते। रूड होने से शब्द अपने निर्वचनात्मक अर्थ की छोड़ देता है।

क्रदस्त्राञ्च लौक्षिकस्यार्थस्य अनुरुष्मात्राहु न्यक्रोघः प्लस्तो न्रोच्यने, त हि गमनाद् गौरिति पुरुपोऽपि गौरित्यमिधीयते। वाक्य॰ का०३ ए० ४६४।

श्रतएव विरवनाथ ने साहित्यदर्पण में कहा है कि शब्दों की ब्युत्पत्ति का आधार कुछ होता है और प्रवृत्ति का कुत्र अन्य ।

> श्चन्यद्धिशब्दानां व्युत्पसिनिमित्तमन्यक्य प्रवृत्तिनिमित्तम् । सा० दर्पेण । २, ४ ।

नागेरा ने लघुमंजूषा में लिखा है कि प्रवृत्ति प्रचलित कर्य को सेकर चलती है। इसके उदाहरण लिखे हैं कि ज्याम, मिए, नुपुर, मच्डप क्यादि शब्द हट हैं, इनमें ज्युत्तस्वर्य का बोध नहीं होता। देव शब्द भी रूढ हो गया है। (मंजूषा पृठ १०७, महा॰ ३, २, ४६)।

नागेश ने परिभाषेन्दु में लिखा है कि माह शन्द के दोनों अर्थ है', सावा और तोलने बाला । परन्तु प्रसिद्धि के आधार पर अर्थसकीच हो जाने से मावा का अर्थ माता जननी हो लिया जाता है, तोलने वाला नहीं।

ग्रवय प्रसिद्धेः समुदायप्रसिद्धिर्वलीयसी । परिभाषेन्दु, परि० १०० ।

कितने ही राज्य पहले नारा क्यों के बोधक रहते हैं, परन्तु प्रसिद्धि के कारण उनके क्यों में संकोच होने से कोई क्या रोप रह जाता है, अन्य क्या अप्रयुक्त हो जाते हैं। पुरवराज ने लिखा है कि घेतु राज्य प्रत्येक दूध देने वाले प्रयुक्त बाचक था, परन्तु उसका क्या संकोच होने के कारण गाय ही क्या रेग रह गया है। बाच्य० २. ३१७। यास्क ने लिखा है कि देव में न राज्य निपेष कीर उपना हो क्यों का बोधक था, परन्तु वह संकोच से निरोपार्यक ही रह गया है।

नेति प्रतिवेदार्थीयो भाषायाम् , उभयमन्वध्यायम् । निष्क १, ४

वेद में पशु शब्द का व्यवं बहुत ब्यापक है। रातपथ माद्यण ने पांच पशुकों में मनुष्य का भी उल्लेख किया है। रातठ ६, २, १, २। यजुर्वेद २३, १७ में व्यक्ति, वायु ब्योर सूर्य के लिए भी पशु शब्द का प्रयोग हुवा है। कीपीतिक, रातपय, तितिरीय व्यादि माद्यणों में व्यात्मा, यजमान, व्यव्न, श्री, सोम व्यादि के लिए भी पशु शब्द का प्रयोग होना वताया है। परन्तु इसका व्यर्थ केवल गाय कादि पशु ही रह गया है।

इसी प्रकार ब्राह्मण प्रन्यों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि श्राम, इन्द्र, सोम, श्राम, (तृत, पुरुष, यज्ञ, ब्रह्मन्, विस्तु, वृत्र, हिर्एय, समुद्र, मार्गरस्वन् श्रादि राज्य बहुत ही व्यापक श्रयों में प्रवुक्त होते ये। परन्तु संस्कृत साहित्य में इनके श्रायों में बहुत संकोच दिखाई देता है।

याक ने निरुत्त के खष्याय तीन, चार और पांच में वेद के नानार्थक शब्दों की वेदमनों के उद्धरख्यूर्वक बहुत बिस्तार से ज्यारया की है। संस्कृत साहित्य में उन शब्दों में बहुत संकोच हो गया है। उदाहरखार्थ कितयम शब्द तथा उनके वैदिक अर्थ निम्न हैं:—गी (कृष्यी,सूर्य, गाय, किरसा, वास आहि।) काश (दिशा, उपदिशा, सूर्य, जल।) शिरस् (आहित्स, सिर!) रजस् (च्योत, जल, लोक।) अन्य (अप्न, अन्यकार, अन्या पुरुष।) अर्क (देव, भक्त, अन्न, अन्यकार, अन्या पुरुष।) अर्क (देव, भक्त, अन्न, अन्यकार, व्याप्त सीम, वायु, सीम, सूर्य, इन्द्र।) अपि (शब्दु, इंश्वर।) वृक्क (चन्द्र, सूर्य, श्वा, ग्रुगाल, हल।) आहित (शब्दु, इंश्वर।) वृक्क (चन्द्र, सूर्य, श्वा, ग्रुगाल, हल।) आहित (शब्दु, इंश्वर।) इक्क (चन्द्र, सूर्य, श्वा, ग्रुगाल, हल।)

अर्थसंकोच कई प्रकार से होता है। पतझाल और भर्न हिर ने लिखा है कि समास से अर्थसंकोच या अर्थ का विरोपायस्थान हो जाता है। यथा, अव्भन्तः, बायुभन्तः (जल या वायु पर ही जीवित रहने बाले), कर्लेजप (पिग्रुन), परयतीहर (स्वर्णकार), त्यन्चक, त्र्यज्ञ, कर्लेकाल (शिव)। महा० आ०१, वाक्य० का० ३, प० ४४६।

उरसर्ग के संयोग से व्यवसंकोच या विशोपावस्थान हो जाता है। यथा, हू घातु के ब्याहार, विहार, महार, सहार, नी थातु के प्रखय, व्यतनय, विनय, निर्णय, भू धातु के प्रमाव, व्यतमाव, व्यनुभव, सन्भव, प्रभाव व्यादि।

विशोपणों के संयोग से अर्थ का संकोच हो जाता है और वह राष्ट्र विशोप अर्थ का वाचक हो जाता है । जैसे "शुक्लः पटः" "शुक्लो गीः" आदि ।

सर्वेश्च शब्दोर्ऽन्येन शब्देनाभिसंबध्यमानो विशेषवचनः सपद्यते । महा०२, १, ४४ ।

पतञ्जलि ने वताया है कि शब्दों का अर्थ लोकप्रसिद्धि के आधार पर संकु

चित हो जाता है और उस राज्य का विशेष स्थान पर ही प्रयोग हा सकता है सर्वेत्र नहीं !

युक्तं पुनर्यन्तियतविषया नाम शन्दा स्यु । वाड युक्तम् । श्रन्यप्रापि नियतविषया शन्दा दृश्यन्ते । महा० २, २, २६ ।

रफ, लोहित और शाए शद पर्यायवाची हैं। परन्तु लाल अरब को "अरब शोए" ही कहेंगे। शोए शन्द का अरब के साथ ही प्रयोग होता है। इसी प्रभार कृष्ण अर्थ में अरब के लिए हेम, अरबो हेम। शुक्त अर्थ में अरब के न्यि कर्क राज्य है अरब कर्क। शोए हेम कर्क ये रफ कृष्ण और खेत के पर्यात हैं पर इनका प्रयोग अरब क साथ होने से अर्थ सकुचित हो गया है।

जिस प्रकार व्याकरण में पारिभाषिक सलाएँ या नाम हैं, उसी प्रकार वेद, बाइएए, व्यानगर्द, स्मृति, वर्डोन, ग्रुप कीर बीन दून तथा साम्नित्य के प्रत्येक क्षम में अपने क्षमें वर्षा तिसाषिक राज्य हैं, जो राज्य एक क्षमें में एक राख में करवोग में लाये गये हैं, वही यह अन्य शाल में दूसर अप में एक राख में करवाग में साम के प्रकार का कही पारिमाणिक अर्थ तिया जाता है, प्रचलित और व्यावहारिक अर्थ नहीं। इस प्रकार एक राज्य का व्यापक अर्थ होते हुये भी सञ्जित अर्थ में हो राख में प्रयोग होता है। जैसे व्याकरण में आगम का अर्थ है किसी वर्ण की पृद्धि, परन्तु अन्यम इसका अर्थ है शाल आय या आगमन। प्रत्येक पारिमाणिक राज्य के व्यावस्था में सुलाना से इस प्रकार का अर्थसकीच बहुत व्यापक रूप से हिस्टिनोपिर होता है।

सब प्रकार के तामकरण अर्थसकोच के वडाहरण है। प्रत्येक सबा अपने चेंगिक अर्थ के अनुसार बहुत ब्यापक अर्थ का वोध कराती है, यह व्यापक अर्थ का महण किया जाए तो कोई ऐसी वस्तु नहीं निसकों कि ऐसा नाम दिया जा सके वो अव्यामि और अितक्यामि से रहित हो सके। इस प्रकार व्यवहार भी असभव हो जाएता। अतप्य नामकरण के मूल मे हा असभकोब है। जो नाम निस भाव को दे दिया नाता है, वह उस अर्थ मे हुद हो जाता है और गोमिक अर्थ का वोध नहीं कराता। निस प्रकार प्राण्यों तथा व्यक्ति कें तो नाम निह भाव को दे दिया नाता है, वह उस अर्थ मे हुद हो जाता है और गोमिक अर्थ का वोध नहीं कराता। निस प्रकार प्राण्यों तथा व्यक्ति कें नाम हट हैं, उसी प्रकार शास्त्रों, सहकारों एव अन्य सभी भावों की सचार्ये रुट हैं। व्याकरण का गौगिक मर्थ है विभागन या अपो-स्नार, यह प्रकृति मतस्य आदि के विभागन के अधार पर व्यक्ति (वरवर्ग्रा), हे विश्व रुट हो गया है। साहित्य (सहितस्य भाव ), क्यंत (वरवर्ग्रा), वेद (शान), निरक्त (निर्वचनशार) अपनिषद (आत्मा का सामीण्य प्रप्य करना) आर्दि नाम गौगिक अर्थ के आधार पर एड हैं, परन्तु वे विरोप आर्थे

में रूड हो गए हैं। संस्कार का अर्थ है शुद्धि, परन्तु वह संस्कारविशेषों के लिए रूड हो गया है। संस्कारविशेषों के नाम भी इसी प्रकार रूड हो गए हैं। निष्क्रमण् (निकलना ), उपनवन (सीग लाना ), समावर्वन (सीटकर आना ), गृहस्य (गृह में रहना), वान प्रस्थ (वन में लाना), संन्यास (त्याग) आदि शर्वों का वौशिक अर्थ में प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

पाधिति और पत्रञ्जलि ने विद्वत और कुरून्त प्रकरण में कविषय जगहरण् देकर बताया है कि विद्वत और कुरून्त प्रत्ययों के बोग से शब्द किसी विशेष कर्य में रूड हो जाते हैं। कितने ही स्थानों पर उनका धात्वर्ष या प्राविपदिकार्य क्रथंजान में विशेष सहायक नहीं हो पाता। पत्रञ्जलि ने कहा है कि: —

> श्चन्यश्चाप्यजिशेपबिहिताः ग्रन्दा नियतविषया दर्यन्ते । महा०७. रे. ६६ ।

घातुओं के अर्थ सामान्य रूप से लिखे गये हैं, परन्तु इतिपय प्रत्यों के योग से राद्य हिमी तोग से उत्तरा अर्थ नियत हो जाता है। उन प्रत्यों के योग से राद्य हिमी नियत अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं। पत्रञ्जित ने इसका उदाहरण देते हुए लिखा है कि पृ घातु का सामन्य रूप से सेचन और दीक्ष अर्थ उन्तेख किया गया है, परन्तु पत्र भी), पृष्णा ( इपा, दया ), धर्म ( उर्प्ण, प्रीप्त प्रदु ) राद्य विरोध अर्थों में ही प्रयुक्त होते हैं। राद्या, राद्य, राद्य राखा से हो वर्ने हैं, पर स्वत विभिन्न विरोध अर्थों में हा प्रयुक्त होते हैं। मन् ( मनन करना) घातु से ही मित, मान, मनम, मनस्, मन आदि राद्य वने हैं, परन्तु सब विदिधय अर्थों में हा प्रयुक्त होते हैं। मन् स्वत विदिधय अर्थों में निविन्ति हैं।

खमा (साथ) राज्य से खमात्व राज्य सचिव के क्यों में रूट हो गया है, परन्तु खमावारवा का खर्ष विशिष्ट ही है। महा० ४, २, १०४। सनपद (साव पैर) राज्य से समपदी (विवाह संस्कार की एक विधि) के लिये रूट हो गया है और सामपदीन का खर्थ मित्रवा हो गया है। खप्टा० ४, २, २२। इन राज्य से पवर्जील ने झात्र राज्य की ज्युलाचि स्वाई है, यह रिद्यार्थी के क्या में रूट हो गया है। पवज्ञ शान्य की ज्युलाचि स्वतं हु चे बचाया है कि गुरु हम है, क्यों कि गया है। पत्रज्ञाल ने इसकी ज्याल्य करते हु चे बचाया है कि गुरु हम है, क्यों है । जिस प्रकार झन उप्यादि के दूर करता है, उसी प्रकार वह खन्नान को दूर करता है। है। हान इनवन् गुरुवी सेवा शुमुग करता है, क्या विद्यार्थी झन है।

गुरणा शिष्यरहत्रवत् हाद्यः। शिष्येण च गुररहत्रवत् परिपात्यः।

महा॰ ४. ४, ६२।

पाणिनि और प्रञ्जलि ने श्रव्याय चार और पाँच में श्रर्यसंकोच वाले कितने ही राव्यों वा उल्लेख किया है, वो विरोप श्रयों में ही रूढ हो गए हैं। जैसे, आस्तिक, नासिक, श्रोन्यि, शेविय, सादी, इन्द्रिय श्राहि। पतञ्जिल ने उल्लेख किया है कि कुछ शब्द श्रपने भाव के आधार पर विरोध का बोध कराते हैं, उनके साथ वाक्य में स्व शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। जैसे संबन्धी शब्दों का प्रयोग।

संबन्धिशब्दैर्या तुल्यम् । मातरि बर्तितव्यम्, पितरि वर्तितव्यम्, न चोच्यते स्वस्थां मातरि, स्वश्मिन् वितरि । संबन्धाच्वेतद्व गम्यते, या यस्य माता या यस्य वितेति । महा॰ १.१. ७० ।

माता के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिये, पिता के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिये ऋदि स्थलों पर बिना कहे ही अपनी माता और अपने पिता का बोध होता है। व्यवहार में प्रसग और सामर्थ्य के आधार पर विशिष्ट अर्थ का ही बोध होता है।

### श्चर्य विस्तार

भर्ट हिर ने अर्थविस्तार और अर्थादेश के विषय में अत्यन्त महरवपूर्ण वार्तो पर ध्वान आकुष्ट किया है। भवे हिर्र का क्यन है कि कहीं पर अर्थ का गुरू-प्रधानमाथ विवक्तित नहीं पहता है, कहीं पर अर्थ का सामित्य झान में कारण नहीं होता, कहीं पर जो शब्द के झारा संप्रहीत नहीं है उसका झान होता है और कहीं पर प्रधान अर्थ ही अन्य अर्थ का भी नोध कराता है।

> कविद् गुण्प्रधानस्वमधीनामविवित्तिम् । कवित् साक्षिष्यमयोगं प्रतिपत्तावकारणम् ॥ यबातुशार्त्तं ग्रव्देन तत् किस्मिदियम् प्रतीयते । कवित् प्रधानमेवायों सवस्ययस्य लक्ष्मम् ॥ वाक्ष्य० २, ३०६—३२७।

इसको सफ्ट करते हुए पुरवराज ने कहा है कि भवूं हरि ने अर्घ के विषय में चार वार्तों का निर्देश किया है। १—गुष्मभान का विपर्वय, २—पदार्ध के एक-देश की अविवज्ञा, २—समस्त पदार्ध की अविवज्ञा, ४ –उपात्त अर्थ का परित्याग किए विना ही अन्य अर्थ का संग्रह।

श्रत्र च गुणक्रधानताविषर्ययः पदार्थैकरेताविवत्ता, सकलपदार्थाविवत्ता, उपात्तपदार्था परित्यमेनीवान्यार्थापलक्षणम् इति प्रकारचतुन्त्र्यस्योदेशः इतः । पुरुवरात ।

इतमें से प्रथम श्रीर तृतीय अर्घादेश का निर्देश करते हैं, श्रयांत् १ – प्राव्ट का जो मुख्य श्रर्थ या, वह मुख्य श्रर्थ न रहकर गौण हो जाता है और जो गौण श्रर्थ था, वह मुख्यार्थ का स्थान ले लेता है। २ –- शब्द का जो वास्तविक श्रर्थ था, यह श्रवियन्तित हो जाता है श्रीर जो श्रर्थ नहीं था, उसका उदय हो जाता है।

१४

खर्थ की इन दो खबस्याओं को खर्थादेश नाम से स्पित किया जाता है। द्वितीय खीर चतुर्य क्षर्यविस्तार का निर्देश करते हैं। १—राव्द के अर्थ के एक अंश की खिवचा द्वारा राव्द के अर्थ का बिस्तार करना। २—अपने अर्थ का बीध कराते हुए अग्य संवद्व के खर्थ का भी बीध कराना। इन दोनों प्रकारों से राव्द का अर्थ विस्तृत हो जाता है और उसका एक से अधिक प्रसंगों में प्रयोग होने लगता है।

अर्थविस्तार के विषय का भर्तु हिर्दि ने विराद विवेचन किया है। भर्तु हिर्द कहते हूँ कि जिस प्रभार ही पक घटादि के दर्शन के लिए प्रमुक्त किया जाता है, परन्तु वह घट के साथ ही साहचर्य श्रीर सामीप्य के कार्ए अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। इसी प्रकार राज्य भी जिन अर्थों में प्रयुक्त होता है, उनके साहचर्य से अपन्य अर्थों का भी प्रकाशन करता है। राज्य अपने मुख्यार्थ का भी बोध कराता है, परन्तु जो अर्थ विवित्तत नहीं है, उसका भी सांक्रिय्य के आधार पर बोध कराता है।

संसर्मितु तथाऽवेषु शन्दो चेन प्रयुज्यते । तस्मान् प्रयोजकादन्यानिष प्रत्याययत्यस्यौ ॥ तथा शन्दाऽषि कस्मिद्धित् प्रत्याय्यायो विवक्तिते । श्रीववित्ततम्पर्ये प्रवाशयति सप्तिथेः॥

वाक्य० २, ३०० —३०३।

अर्थविस्तार किस प्रकार होता है, इस विषय में भत् हीर ने लिखा है कि किसी समानता के आधार पर अर्थ का तदनुरूप प्रतिपादन होता है।

र्किचत् सामान्यमाश्चित्व स्थिने तु प्रतिपादनम् । दाक्य० १ ांड ३, पृ॰ ३१४ । पतञ्जलि का कथन दै कि ऋर्यविस्तार विशेष की श्रविवज्ञा और सामान्य की विषत्ता से होता दै।

विशेषस्याविविज्ञतत्वात् सामान्यस्य च विविक्तित्वात् सिद्धम् । महा० १, २, ६८।

कैयट ने क्यंविस्तार का ज्याहरण लिस्सा है कि प्रयोग शब्द का कर्य है "प्रकृष्टो बीणायाम्" (बीणाबादन में सुगोग्य), परन्तु वह शब्द अपने संकुष्तित अर्थ शीणाबादन की विशेषता की छोड़कर किसी भी कृत्य में कीशल के लिए प्रवीण राव्य का प्रयोग होने लगा। अपने सुख्यार्थ के विस्तार हो जाने से वीणा में ही चतुर के लिए "बीणावां प्रवीणः" (बीणा में प्रवीण्) प्रयोग होता है, क्योंकि प्रवीण शब्द बीजा में प्रवीणता का नियमित रूप से बोध नहीं कराता।

कांशलं त्वस्य प्रवृत्तिनिमित्तम्। तेन बीलायां प्रवील इत्यपि भवति। महा० ४.२,२६। हुराल राज्य का मुख्यार्थ था हुर्सी के होदन की योग्यता, परन्तु अर्थवित्तार से योग्यता और कीराल का बोधक रह गया। विरोप अर्थ हुराहोदन होडकर सामा-न्यार्थ योग्यता के आधार पर इसके अर्थ का विस्तार हो गया है।

पवञ्चलि ने अर्थिवतार के कविषय अत्युचन ब्दाहरण "सप्रोदरण कटन्" (अप्टा॰ ४, २, २६) सूत्र के भाष्य में दिये हैं। कैवट ने अपनी टीका में इस विषय का बहुत बचन रूप से सप्टीकरण किया है। पवञ्चलि ने गोष्ट तैल, गोष्टुग, कट और पट इन पान रात्रों के अर्थिवत्वार के ब्वाहरण दिए हैं। ये पाचों रा द सुल्यार्थ के आधार पर विरोध के नोधक थे, परतु से अपने मुख्यार्थ की होड़कर साम्य के कारण अन्य अर्थों का सानान रूप से बीध कराते हैं। अपनार्थ में स्व क न रहने के कारण उत्तर प्रकार "बीखाप्रवीण" प्रयोग होने लगा, बसी प्रकार इन रात्रों का भी सुख्यार्थ के नोध के लिए पुन प्रयोग होता है।

गोष्ठ शब्द का मुखार्य था गायों के रहने का स्थान, परन्तु सान्यमूलक अर्थ-विक्तार से गोष्ठ शद का अर्थ रह गया "रहने का स्थान", इसमे विशेष गो शब्द का अर्थ अविविज्ञित हो गया। अवस्य कात्यायन ने गोष्ठ शत्र को स्थान का पर्यायवाची प्रत्यय बना दिया है। "गोष्ठादय स्थानित्यु व्युनामादित्य " यद्या अदिगोष्ठम् (भेक्षें के रहने का स्थान) स्पष्टार्ययोतकता के लिए गाय के विवासस्थान के निए "गोगोष्ठम्" प्रयोग हुआ। पत्छार्लि ने "उपमानाद् वा विद्यम्" साम्य के आधार पर वह प्रयोग होने लगे हुँ ऐसा उल्लेख किया है। वर्षमान गोशाला शत्य हम प्रयोग भी इसी प्रकार है।

मोयुग का अर्घ था गायों का बुग्म, परन्तु सामान्यवचनता के कारण केवल युग्म अर्घान् जोडे का वाचक रह गया। अत कात्यायन ने कहा है "द्वित्वे गोयुगय्", यया छ्ट्रगोयुगय्, ( उँटों ना युग्म ), रारगोयुगय् गर्मभयसम् आदि।

कट रान्द् का मुल्यार्थ या रखु, बीराए एक धास आदि का समूह, परन्तु यह केनल समृह का शांक रह गया । अतएव कात्यायन ने "सपाते कटच्" लिखा है। यथा, अविकट (भेडों का समृह), बष्ट्रकट (बष्ट्रसमृह)।

पट का मुख्यार्थ था बक्ष, उसके साहरय से सानान्यवावक होकर केवल विस्तार का वाचक हह गया। बत कात्यावन ने 'विस्तारे पटव्" लिसा है। वैसे, अविषट (भेड़ों का विस्तार)। उपूषट (ज्टों का विस्तार)। उपट ने तिसा है कि अमहन समृह के लिए कट शब्द और मसृह समृह के लिए पट शब्द का प्रयोग होता है।

तेल शब्द का मुख्यार्थ था तिल का सारमाग, परन्तु मुख्यार्थ तिल शब्द का

वर्ष होडकर सामान्यवचनता से देवल स्नेह (इव) का धाचक रह गया। धतएव कात्यायन ने 'स्तेहने तेलच्", द्वारा तेल शान्त्र को स्तेह का पर्याय बताया है। जैसे, सर्पपतेलम् (सरसों का तेल ), इंगुदो तेलम् (इगुदो वा तेल)। तिल के स्नेह के लिए स्पष्टार्थकता के लिए तिलतेलम् ( तिल का तेल ) प्रयोग होने लगा ।

पुंगव पृषम श्रीर ऋषम शब्द बैल के मुख्यार्थ रूप से बोधक थे। परन्तु धेष्टता और उत्हच्टता गुल के कारण सामान्यवाचक होकर ये शळ केवल शेष्ट अर्थ के बोधक रह गए हैं। अतएव भरतर्थम ( भरतों में श्रेष्ठ ) , नर्पुगन ( नर्पे मे श्रेष्ठ ) प्रयोग होने लगे।

लत्त्रणों का विवेचन पष्ट अध्याय में हुआ है। लात्त्रणिक प्रयोगों के द्वारा अर्थ का विस्तार होता है। इसके उदाहरण भी विरोध रूप से वहा दिए गए हैं। भर्त हरि ने जो प्रकार श्रयंतिस्तार के वताए हैं, उनमें एक प्रकार श्रयांत् राजार्य के एक अश्विरोध की अविवक्ता कर देना के उदाहरण गोष्ट, तेल आदि शन्द हैं। द्वितीय प्रकार अर्थात् अपने अर्थ का बोध कराते हुए साहचर्य से अन्य अर्थ का बोध कराना है। मर्द हिर ने उसका ज्वाहरण क्रिया है "काकेम्यो रह्यता सर्थिः" वाप रेपीय दो गर्थ रहर करा करा कर कर हैं "कारेन्यों इचि रहरवाएँ ( वीबों से ची वहीं दी रहा बरता ), में ऐसा नहीं होता कि कीबों से ची वहीं को बचाया जाब खोर हुने बिल्ली है। रिस्ता हिया जाय। यहा पर बाक राज्व उपलक्ष्णमात्र हैं, खत. कारु तथा क्ष्रेंचर सुभी से घूं श्रीर दही की रचा इप्ट होने से काक राज काक से इतरों का भी बोध कराता है।

> काक्रेभ्यो रदयतां सर्विरिति वालोऽपि चोदित । उपवातपरे वास्ये न स्वादिस्यो न रच्चति॥

इसी प्रकार 'मोजनमस्योपपायवाम्" (इसके लिए मोजन बना वो) में मोजन बनाना मुज् थातु या क्यर वेजल मोजन बनाना ही नहीं है क्यितु पात्रों का मार्जन, प्रसालन खादि उसके क्यंग भी उसी क्यन से ऋतुक होने पर भी गृहीत होते हैं।

पतञ्जलि ने पच् धातु का उल्लेख न्दाहरण तप में बरते हुए बताया है कि पच् घातु का अर्थ पराना है, परन्तु पच् धातु से पात्र चड़ाना, पानी डालना, अप्रि जलाना आदि सभी कियाएँ तदन्तर्गत होने ने रारण उसी राज्य से पृक्षीय होती हैं। महा० १ ४, २३।

साहरय, सामीप्य, साइचर्य श्रादि के कारण शाद के श्रर्थ का विस्तार हो जाता है।

यधेन्द्रियं संनिपतद् वैविष्येखोगदर्शकम् । तथैव शन्दादर्थस्य प्रतिपत्तिरनेस्घा । त्रास्य० २, १३६ । ४

'नास्ति किरचित्रवत एक राज्यस्मार्य' खर्यान् राज्य का निरिचत कोई एक खर्य नहीं है। इनी को सम्य करते हुए जिसते हैं कि क्ला खपनी भावना के अनु-सार एक राज्य का एक खर्य में अयोग करता है, परन्तु भिक्त-भिन्न श्रोता खपने-अपने ज्ञान के खनुसार उनका पृथक्-मुथक् खर्य सममने हैं।

> वस्त्रान्यथैव प्रमान्तो भिन्नेषु प्रतिपत्यु ! स्वप्रत्ययानुकारेषु शुब्दार्थः प्रविभन्यते ॥ वान्य० १, १३७ ।

व्यक्तियों का श्रमुमव समयानुसार परिवर्तित होता रहता है श्रीर उसके पल स्त्ररूप यही व्यक्ति जो पक बन्तु इन्न श्रम् वृत्ते दूसरे रूप में देखता या सममना या उसी के। कालान्तर में श्रम्य रूप में देखता और सममना है। इसी की मर्ह हरि लिखते हैं कि –

> पकस्मिम्नि इस्वेऽर्थे दर्शनं भिचते पृथक्। कालान्तरेल् वैकोऽपितं पश्यत्यन्यथा पुनः॥ वाक्य०२,१३०।

एक व्यक्ति जो कि वैद्ध दर्शन के श्रध्ययन में श्रध्य को तरनुसार ही सममता है वालावर में वैरोपिक दर्शन के श्रध्ययन से वह ऐसी वस्तु को श्रन्य रूप में समक्ते लगता है, वह पट को परमाग्रुपृक्ष न समक्त कर एक श्रवयवी सममने लगता है।

इस प्रकार भर्ष हरि ने दिखाया है कि एक ही अर्थ का नाना व्यक्ति अपने अवुन्नय के अनुरूप नाना रूप में समफ़ते हैं और एक व्यक्ति भी अपने परिवर्तन होते रहने के नरस्य समयान्यर में विभिन्न रूप से सममने लाता है। वाल्यव २, १३६। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर भद्दि आने लिस्तते हैं कि इसका अर्थावकास पर किस प्रमार माना पहला है। अर्थ की अनुमवजन्यता के कारण व्यक्तियों का ज्ञान अपूर्व और अनिरिचत है। उसका यचन भी उसी प्रकार अपूर्व, अनिरिचत और अन्यवस्थित है।

तरमाद:प्टतस्त्रानां सापराधं यहुच्छलम्। दशंन वचन धापि नित्यमेवानवस्थितम्॥

वाक्य०२, १४०।

अर्थ की इस अनुभवजन्यता के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति का अर्थविषयक ज्ञान प्रतिक्तण बदलता रहता है। समूल में भी इसी परिवर्तन के कारण अर्थविकास एक ग्रुव सत्य है। वैयक्तिक और सामृहिक ज्ञान में परिवर्तन का प्रतिविन्य कर्यविकास है।

# श्चर्य श्वनिश्चित और अपूर्ण

क्यं अनिरिचत और अपूर्ध होता है, इसका विवेचन मर्ग् हरि ने द्वितीय और वर्तीय कारड में कई स्थानों पर किना है। अर्थ को इस अनिरिचतता और अपूर्णता के कारण शब्दों के क्यों में अन्तर हो जाता है। मर्ग होर और पुरस्ताच ने तिस्ता है कि परों के अर्थों का स्वत कोई निरिचत स्वरूप नहीं है, जिन दिना प्रकार से उनका निरुप्य किया जाता है, उसी प्रकार से उनका अर्थ है। जाता है। पुरस्ताच, वाक्य २, ४४४।

> तत्त्वाद्व व्यविष्ठन्ते पदार्था न तु वस्तुतः। उपकारात् स पवार्थः कथंचिदनुगम्यते॥

बाष्य० २, ४४४ ।

पर का ऋर्य बस्तुत: व्यवस्थित नहीं है, विरूपण से ही उसकी व्यवस्था होती है। एक ही क्षर्य निरूपण मेद से कन्यमा ज्ञाव होता है।

अर्थ की अनिश्चितवा के कारण अर्थ में विकास किस प्रकार होता है इत्तक एक सुन्यर बदाइरण पतन्नित ने दिया है। भीगे राख के अर्थ के विषय में बन्दों तिलता है कि इसका अर्थ है दूक्य की भीगवानय देशा का अर्थ है। जिस देश में गी अन्य आदि प्रचुत माता में है। भीग राख का अर्थ उपमोग भी है। जैसे भीगत्वानमं प्राव्यण का अर्थ है की प्राव्यण स्वादि का सम्मक्त्या उप-भीग करता है। कैमट ने तिलता है कि इसीतिए धनवान का भी जी कि धनादि का बस्ते में बरता है उसे भीगवान, नहीं कहते। अपितु 'निर्माण' (कृपण्य) बहुते हैं। इसका हतीय अर्थ है रारिश । यह अर्थ सर्थ के सारीर के तिल्प स्व हो इसका स्वीय अर्थ है रारिश । यह अर्थ सर्थ के सारीर के तिल्प स्व है इसका स्ववन्त करते हुए निल्ला है कि भीग राज्य सस्तुग्य अर्थात् रारीरमात्र के तिर था, परन्तु उनका एक्ट्रेश क्ला के तिये प्रयोग होने लगा। केतिय आवार्में का करन है कि सर्थ के क्ला को ही भीग कहते हैं, उसके समन्य रारिश को नहीं। कैपट ने इस क्यन की प्रयुक्त बतान है और महत्वपूर्ण राज्यों में कहा है कि प्रयोग का विषय अनन है, उसकी इयचा निर्धारित नहीं की आ कहती है।

> अनन्तत्वात् वयोगविषयस्यावषारएस्य कर्तुनरुक्यत्वात् प्रवीप, महा० ४. १, १ ।

क्यट के क्यन से यह सच्य है कि किसी शब्द के अर्थ की इरसा या निरिचवता निर्पारित नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक ही शब्द का विभिन्न रूप से विभिन्न अर्थों में प्रयोग होता रहता है, खतः प्रयोग का विषय श्रनन्त है। हेलाराज ने श्रवएय लिसा है कि-न

विवद्योपारुढोद्यर्थः शन्दानाम् । वाक्य० ३ पृ० ४६७ ।

शन्दों का श्रर्य वक्ता की इच्छा के खधीन होता है। वक्ता एक ही शन्द का विभिन्त रूप से प्रयोग करता है श्रीर उसके खर्य में खन्तर हो जाता है।

अर्थ अनिरिचत हो नहीं, अवितु अपूर्ण भी होता है। इसका विवेचन प्रथम अध्याय में किया जा चुका है। मर्छ हिर ने लिखा है कि अर्थ अपूर्ण होता है, अर्थ वतु के हिसी एक अंश का बोध कराता है, सम्पूर्ण का नहीं। इसका परि-ए। मा यह होता है कि अर्थ संदिग्ध और अपूर्ण होने के कारण निकल्यों का कारण होता है। इसी अपूर्णता और अनिरिचतता से अर्थ में भी विकास और परिवर्तन होता रहता है।

> श्रकृत्स्तिविषयामासं शृद्धः प्रत्ययमाधितः । श्रर्थमाद्यातम्यरूपेण् स्वरूपेणानिरूपितम् ॥ चान्य०३ प्र०१२४।

हैलाराज ने इसकी ज्यारण करते हुए लिसा है कि राज्य अपूर्ण अर्थ का बोध कराता है। राज्य से विकल्पात्मक (संजिप) ह्यान उत्पन्न होता है। अत कहा गया है कि राज्य विकल्पों के कारण हैं और विकल्प राज्यों के।

तदक्तम् विकल्पये।तयः शन्दा विकल्पाः शन्द्ये।तयः । हेलाराज ।

पत्झिल ने (महा०२, १, २४) दिथ रात्र के निपय में लिखा है कि दिथ के कई भेड़ हैं। दिथ कहते ही मन्डक (कमजमी हुई), उत्तरक (मलायी बाली), निलीतक (त जमी हुई) आदि का बोध होता है। अर्थ की अतिश्चित्तता और अपूर्णेल के कारण दिथ राज्य से दिथ के निश्चित और पूर्णे स्वरूप का झान नहीं होता अतः दिथ के जितने प्रकार मिलते हैं उन सब को ही दिथ राज्य के झारा सन्त्रीपित किया जाता है।

#### शाब्दबोध थाँर श्वर्थ विकास

पष्ठ अप्याय में शान्यवोध किस प्रशार होता है, इसका निवेचन करते हुए लिखा गया है कि शान्यवोध आप्तानों के न्यशहार, आवाप, उद्वाप उपदेश, अन्ययन्यविरेक आदि के द्वारा होता है। मनूं हिर ने लिखा है कि अर्यक्षान प्रत्येक की अपनी प्रविद्या के अनुरुष ही होता है। जिसकी नैसी प्रविद्या होती है, उसी प्रकार उसकी अर्यप्रदूष शीन या विलम्य से होता है।

> श्रम्यासात् प्रतिभाहेतुः शृत्रः सर्वे। परैः स्मृतः । बालानां च तिरदचां च यथार्थप्रतिपादने ॥

वास्य० २,११६ ।

भत् हिरि ने आगे वताया है ि प्रत्येक की प्रतिभा समान नहीं होती है, किसी की मन्द्र और किसी की तीज । मतुष्य अपनी प्रतिभा के अतुरूप प्रत्यों का अर्थ मी गुद्ध या अगुद्ध समस्ता है। खूल वस्तुओं का अर्थ हरव होने के कारण अगुद्ध सात होने एर भी झानहिद्ध के साथ साथ गुद्ध हो ताता है। पर्नु सुक्त तस्यों का झान हरव न होने के कारण प्रतिभा पर ही निर्भर रहता है और प्रत्येक का अपना अपना विचार कन सुरूम तस्यों के विषय में भित्र रहता है और प्रत्येक का अपना अपना विचार कन सुरूम तस्यों के विषय में भित्र रहता है। अत- एव भर्तू हीन ने कहा है कि वक्ता एक अर्थ में शाब का प्रतेगा करता है, परन्तु भिन्न भिन्न अगेता उसको अपनी अपनी बुद्ध के अगुसार भिन्न भिन्न अयों में तेते हैं। ग्राक्य ० २,१३७।

मर्तृहिर ने इस प्रकार से राज्यवीय की प्रक्रिया को हो अर्थायकास का मुख कारण बताया है। सब की प्रतिमा, अनुभव, झान और प्रह्मण शक्ति समान नहीं है, अतएव अर्थ समान, ध्यवस्थित और निश्चित नहीं रहता। एक शब्द का जाना व्यक्ति ही नाना अर्थ नहीं समझते, अपितु एक ही व्यक्ति एक शब्द के अर्थ को बाल्यादस्था से इन्न अप्य समझते है और युवा था बृहाबस्था में अन्य। एक शास के अध्यवन से एक तत्त्व की इन्न समझता है, दूसरे शास्त्र के अध्यवन से इन्न अन्यवन से एक तत्त्व की इन्न समझता है, दूसरे शास्त्र के अध्यवन से इन्न अन्यवन से एक तत्त्व की इन्न समझता है, दूसरे शास्त्र के अध्यवन से

> पकस्यापि च शज्दस्य निमित्तौरव्यवस्थितैः। पक्तेन बहुभिरचार्थो बहुधा परिकल्पते॥ बाक्य २,१३६।

# श्चर्यं व्यावहारिक है वैज्ञानिक नहीं

भर्ण हरि ने लिखा है कि "शब्दा लेकिनवन्धना" वाक्य० २,२२६।

धर्षात् राज्यं लोक व्यवहार के चलाने के लिए हैं। पुरवराज ने इसका सण्टोकरण करते हुए लिखा है कि अर्थ के बोधन के लिए राज्य है. वे लोक-व्यवहार के निमत्तमूत्र हैं। धर्म की गीए खीर मुख्य की व्यवस्था इसी आधार पर की जाती है कि वह शिक्षिल है या अशिथिल। स्वलद्गति वाले कर्म का गीए कहा जाता है, खीर अस्वलद् गति को मुख्य, अर्थीत् प्रचितत अर्थ मुख्य होता है और अप्रचलत गीए। पुरवराज।

अर्थ सर्वया शुद्ध और वैद्यानिक नहीं होता है। अतः भर्छ हरि और पुरवराज ने कहा है कि साद अर्थ के स्वरूप को वस्तुतः रस्त्री नहीं करना है, केवल दूर से अर्थ का संकेतभाव करना है और उसकी व्यवहारोपयोगी बना देता है। शब्द अर्थ का सुद्ध रूप में घायक नहीं होता है। सब्द में बस्तुतः वह शक्ति नहीं है कि वह अर्थ की शक्ति को सर्श कर सक्त । पुरवराज वाक्वण २, ४४२।

> वस्त्पत्तत्त्रशंशन्दो नोपकारस्य बाचकः। न स्रशक्तिः पदार्थानां संस्प्रपुं तेन शक्यते॥

मर्वहीर ने इमी भाव को व्यक्त करते हुए किसा है कि राज्य की राक्ति नियमित है, कर्य की राक्ति बहुत व्यापक है, क्वर राज्य कर्य के पूर्ण स्वरूप का सर्रो नहीं कर पाता।

भनेक्सिक्तिप होयों न राज्यैः साकत्येन स्तरपते, नियवविषयस्वान् राज्यः राजीताम् । पुरवराज, बाल्य॰ ३ ए॰ ४०३ से ४०४ ।

महें हीर ने लिखा है कि शान्त्र और अर्थ का सम्बन्ध कका की इन्छा के अधीन रहता है। प्रयोक्ता जिस शान्त्र का जिस कर्य में प्रयोग करता है, जमी प्रकार क्लका सक्तर हो जाता है, अब राज्य और अर्थ का मन्दर्य वालिक नहीं है, अबितु काल्पनिक है, असल है। युप्पराज।

प्रयोक्तेत्रामिसन्वरे साध्यसाधनस्पताम्। ऋर्यस्य वामिसंबन्ध करपनां प्रसमीद्वते॥ चास्य०२,४३४।

राज्य और अर्थ के सन्यन्य में प्रयोश का इन्हा का बहुत ही महत्त्व है। प्रयोक्ता ही एक राज्य का विभिन्न रूप में प्रयोग करके विभिन्न अर्थों का बोध कराता है। पुष्पराज्ञ ने इनीलिए आगे लिखा है कि यदि राज्य और अर्थ का सन्यन्य वास्तविक होता तो वस्तु के स्वभाव की म्हा भी अन्यधा नहीं कर सक्ता । क्योंकि वस्तु स्वभाव की अन्यधा नरों की सामर्थ्य करने भी नहीं है। अर्थ न्यवित्य होता चीहिए था, परन्तु देसा इच्छिनोचर नहीं होता है। मर्च हरि साथ कर उन्होंने किया है कि यह राज्य कि साथ आहे होता चीहिए था, परन्तु देसा इच्छिनोचर नहीं होता है। स्वर्य सम्बन्ध आहे सम्बन्ध विद्यापित है। सम्बन्ध काल्यानिक ही है। पुष्पराज्ञ, वाक्य २, १३६।

यदि हि नालबुनेवत् स्थान् चदा बल्तुन्यभायस्य अस्त्याऽध्यन्ययाकर्तुंनशस्य-त्वाद् व्यवस्थितमेवतद् भवेत् न च तथा परिहरूतवे । पुरागराज बाक्यः २, ४३६ ।

ऐतरेच ब्राइस्स (२, ४४), और नोरस ब्राइस्स उत्तर (४, १०) यह यताते हैं कि सूर्य न कभी घरत होना है और न कभी घडव होना है, जो कि सूर्य को " अस्त होता है" कहा जाता है वह हिन को ममानि को देसकर और जो कि 'मूर्य चड्य होता है' कहा जाता है वह रात्रि को समानि को देसकर, बसुतः न तो सूर्य चड्य होता है' कहा जाता है वह रात्रि को समानि को देसकर, बसुतः न तो सूर्य चड्य होताहै और न कभी अस्त होता है।

स वा एए (आदित्यः ) न वदाचरास्त्रमेति नोदेति, तं यदस्त्रमेतीति मन्यन्वेऽह्न एव तदस्तमित्वाऽय यदेनं मातहदेतीति मन्यन्वे रात्रेदेव तदस्त-मित्वा । स वा एए चदाचन निम्नोचति । ऐतरेच शक्षण् ३. ४४ ।

यपपि मूर्ण दर्य होता और मूर्य अन्त होता है ये बाह्य बैज्ञानिक हिन्द से अमंगत है, परन्तु ज्यवहारिक हिट से ऐसा प्ररोग किया जाता है। मर्क्टरि ने अर्थ अवैज्ञानिक है, इसके बहुत से ब्डाइरर्स हिए हैं। बाह्य०२, २००० से २६६। यथा, व्यावहारिक्ता के श्राधार पर ही गन्धर्वनगर, खपुरा, श्राकारा-कुमुम, वन्ध्यामुत श्रादि की स्थिति है। चित्र में भी नदी, पर्वत, नगर श्राद्धि की सत्ता प्रत्यत्त की जाती हैं जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से श्रसंगत है। मुन्तिर्मित सिह हस्ती, अस्व श्रादि वेचे वाते हैं। श्राज्यत्त भी चीनी के वने हुए सिंह, श्राद, जष्टू, पर्वं विविध प्रशार के पशु पत्ती खाते हैं, वस्तुतः व्ययुक्त मान कको देना वैद्यानिक दृष्टि से श्रद्याचित है। गगन में तल की और खवात में श्राम की सत्ता का प्रयोग किया जाता है। परन्तु ये सभी प्रयोग और इनके श्रार्थ श्रयीकातिक श्रीर श्रद्ध हैं। श्रतप्रव भवे हिर्द कहते हैं कि:—

> तलबद् दरसते च्याम खद्योते हृत्यवाडिव । न चेन्नास्ति तलं च्याम्नि न खद्योते हृतारानः । बाक्य० २ १४२ ।

बसुतः न तो आकारा में तल है और न खयोत में श्रिष्ठ । यह केवल व्याव-हारिक बिक है। मर्वु हिर ने श्रय की व्यावहारिकता का बल्लेस करके लिखा है कि जिन करनों का बचेन शब्दों हारा ठीक-ठीक नहीं किया जा सकता है, उनके विषय में बिहानों को भी बचित है कि जैसा विषय में लोकव्यवहार में प्रयोग होता हो उसे ही श्रपना कर व्यवहार चलावें।

> श्रसमारपेयतत्वानामधीनां लैक्कियेया । व्यवहारे समारयानं तत्प्राहो न विकल्पयेत् । वाष्य० २ १४४ ।

इस व्यवहारोपयोगिता के कारण कितने ही राज्यों का अन्य धर्य में प्रयोग होने लगता है यथा, अर्थगाम्भीर्य, ज्ञानालोक, ज्ञानदृष्टि, प्रज्ञानख्र, गुणगीरव आदि।

> तरमात्यत्यसम्पर्यं विद्वानीतेत् युक्तितः । न दर्शनस्य प्रामाण्यात् दश्यमयं प्रकल्पयेत् । ज्ञानस्य २. १७३ ।

#### श्चर्य की धस्पष्टता और श्चर्य-विकास

पतञ्जलि ने जातिवाची श्रीर गुणवाची शान्तों के विषय में विरोप रूप से लिसाहै कि इनका श्रव्यं श्रस्पष्ट रहता है। ये जो वस्तु जितनी श्रीर जैसी होगी, वैसा श्रीर उतना हो उसका श्रव्यं वोधित करेंगे।

फेचिद्याववेष तद् भवति ताववेषाहु, य एते जातिशन्दा गुण्यन्दास्य। महा० १, १, ७१ ।

उदाहरण के रूप में उन्होंने लिया है कि जैसे वैल या चून कहने से उसके परिणाम रूप चादि का बोध नहीं होता। एक वृंद तेल भी तेल है औ मन भर भी। गो शब्द के कहने से कीन सी गाय, रिसरण की, कितनी वड़ी इत्यादि का बोध स्पट रूप से नहीं होता। प्रत्येक प्रकार की गाय का गाय शब्द बोध करती है, इसे प्रकार गोणवाची शब्द। यथा, शक्त, क्रच्ण, नील चादि वड़ी से वड़ी चौर होती को होने वहां की शुक्तता, को इवक करते हैं। प्रत्येक वस्तु की शुक्तता क्राय्णा चौर नीलता में क्यतर होता है। जिस वस्तु मे जैसी शुक्तता चादि होणी, वैसा ही शुक्त चादि राज्द चर्च होता है। जिस वस्तु मे जैसी शुक्तता चादि होणी, वैसा ही शुक्त चादि राज्द चर्च होता जाएगा। वाक्य० का० ३ ए० ११६

स्कृष्टिक के ऊपर जिस रंग की वो वस्तु रसी जाती है, उसका रूप रंग तहत् है। जाता है। इसी प्रकार राज्यों का अर्थ भी जिस-जिम वस्तु के साथ सम्बद्ध होता है वैसा ही अर्थ व्यक्त करता है। हेलाराज ने इसकी व्याप्या करते हुए लिया है कि राज्य के अर्थ में प्रवास्तर के साथ सम्बद्ध होने के वारण निरोप रूप आ जाता है। अत राज्यार्थ औपचारिक सत्ता से युक्त होता है। हेलाराज, वीक्य २ पूरु ११६।

पतञ्जलि ने ऐसे स्वलीं का क्या श्रीर कैना श्र्या होता है, इमके विषय में लिखा है कि इस प्रकार के सामान्य शब्दों (जातिवाची श्रीर विरोषण शब्द) का जिस प्रकार इन्होंने या जिस विरोष शब्द के साथ प्रयोग होता है, उसी प्रशार से श्रपना श्रुप्र वीधित करते हैं, श्रीर विरोष श्रयं में व्यवस्थित होते हैं।

सामान्यरादास्य नान्तरेण विशेषं प्रकरणं वा त्रिशेषेत्रविष्ठन्ते । ई प्रकरणदिसापेद्यतयाऽर्थप्रत्यायकस्यं सामान्यराज्यत्वम् ॥ ( उद्योत् ) । महा० १, २, ४४ ।

' इस प्रकार से सामान्य राजों था मतुष्य या वासु, मली या धुरी, छोटे या बड़े जिसके साथ प्रयोग होगा, तरुतुसार खर्च परिवर्तित होना जाएगा। जैसे 'सुन्दर सी' और 'सुन्दर चित्र'' में सुन्दर राज के खर्य में खन्तर हैं। 'राभनोत्वामः'' और 'राभनो जन.'' में शोभन राज्य के खर्य में समानता नहीं हैं। गुण्याची राज्यों के खर्यों में किस प्रकार सामान्यवाचिता के कारण विशेष खर्यविकास उपलब्ध होता है।

# साद्श्य और अर्थ-विकास

यास्त्र ने साहरय के। अर्थियकास का मुख्य कारण माना है और नानार्थक राज्दों के अर्थ का विस्तार प्रदर्शित करते हुए साहरय के। ही मुख्यता ही है। यथा, पाइ शब्द का मुद्द अर्थ था पिर। उसी से साहरय के आधार पर पग्न के एक पैर का चतुर्थाश देशकर चतुर्थाश के लिए भी पाइ शब्द अयोग होने लगा। साहरय के आधार पर इसका इतना अधिक अर्थवित्तार हुआ कि साट आहि के पाये के लिए पाइ गब्द (पाइप) का प्रयोग होने लगा। साहरय के आधार पर हो सूर्व की किरण (वालस्थापि रवे: पाइ), अभ्याय का चतुर्थ भाग (अयमपाट), स्वर का चतुर्थीरा (सपादो क्रव्यक), एक स्वीक का चतुर्थीरा आदि के लिए पाइ शब्द अनुकहोंने लगा। निरूक्त २, ७।

किया सम्य के कारण एक शब्द के अर्थ का विस्तार हो जाता है। याक ने गो शब्द का निर्वेचन करते हुए लिखा है कि गम बातु के आधार पर पृथ्वी को गो कहा जाता है, क्योंकि वह दूर तक विस्तृत है, गितरील है, इसी गमनशीलता के कारण गाव को भी गो कहा गया। गमनीकता के साहश्य का देखकर वाणी, वाण, सूर्य की किरण आदि का भी गो कहा जाने लगा। निरुक्त २, ४ से स्

इसी प्रकार किया सान्य अर्थात कान्त होना, ज्याप्त होना, अर्थ के लेकर काग्र शत्य का दिशा, वर्षाद्रशा, आहित्य, जल और गन्तव्य स्थान के लिए प्रयोग होने लगा। ( निरुक्त २, १४, )। यस्तु के साहर्य के कारण कह शब्द जिसका अर्थ अर्थ की कह कांख था, मतुष्य की कह के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। ( निरुक्त २, २)। गुण के साहर्य के कारण मधु शब्द जो सोन रस के लिए प्रयुक्त होता था, मादकता के कारण शहद, सुरा, आदि का भी वाचक हो गया। निरुक्त ४, ६।

पिस्पिन ने सादृश्य के आधार पर चित्रों, मूर्तियों आदि के तिए भी उसी शन्द का प्रयोग होना लिखा है। यथा चित्रों और मूर्तियों को भी शिव, विद्यु, अर्जुन, युधिप्तिर। ऋष्टा० ४, ३, ६६ से १००।

#### लक्षणा श्रीर श्रर्थ-विकास

पतञ्जलि ने लघुणा के द्वारा श्रयीवकास होना वताया है। पतञ्जलि ने लिखा है कि "चतुर्गि प्रकारेस्तरिमन् स इत्येवद् भवति, तात्स्य्यात्, वाद्वम्यीत्, तत्सामी-प्यात्, तत्साहचयोदिति"। महा० ४, २, ४=।

ताज्ञणिक त्योगों के मूल में चार तथ्य हैं, जिनके आधार पर अन्य के लिए अन्य राव्द का प्रयोग किया जाता है। तत्य्यता, तद्यमंता, तत्समीपना और तत्साहचर्य के कारण अन्य को हो उसी राव्द से लांचित किया जाता है। इनके उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा है कि 'मंचा हसन्ति' (मचान हंसते हैं) 'गिरिद्धते' ( 'पर्यंत जलता है), इन प्रवोगों में मंचस्य वालकों को मंच श्रीर पर्वतस्य बृहादि की गिरि राष्ट्र से लिइन किया है। गुर्खों की समानता (वाह्वस्य) के कारण 'मिंहो माणवकः' श्रीर 'गीर्वाहोकः' में माणवक को सिंह श्रीर चाहीक को भी बहा गया है। पहते में वालक की श्रूरवीरता को लिइन किया गया है दूमरे में वाहीक देखाबारी को मूर्यता के कारण गाँ कहा गया है। समीपस्थता के खाधार पर गंगा में पोण, श्रीर श्रूप में गर्गकुल, ग्रह्लानीर के लिए ग्रह्लाशस्त्र श्रीर कृपके समीप पस्य स्थान के लिए कुम शब्द का प्रयोग किया गया है। साहवर्ष के कारण 'कुनजार मबेराय' श्रीर 'बच्टीः प्रवेदान' में माले वालों को कुन्त श्रार विष्टयारियों को यिन्द्र नाम से सम्बोधित किया गया है।

श्चर्य-विकास में लक्षण का स्थान श्चरयन्त महत्त्वपूर्ण है । श्चर्यविस्तार श्रीर श्रमीदेश में मुख्य रूप से लज्ञणा की प्रवृत्ति कार्य करती है। एक शब्द का ही गुण, किया, रूप या अन्य साम्य को देखकर उसकी उस नाम से सन्वोधित करने की भावना सर्वत्र समान रूप से बार्य करती है। भर्य हिर और नागेश ने इसका बहुत विस्तार से विवेचन किया है। शब्दशक्ति श्रम्थाय में सम्मण के विवेचन में इसके विभिन्न रूपों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। यास्क ने साहरय के उपर जो बल दिया है, वह लक्ष्मण का ही एक श्रंग है। लक्ष्मण के श्राधार पर शब्द के श्रर्य का विकास होना प्रारम्भ होता है । विभिन्न श्रर्य जो कि लज्ञ्णा के आधार पर प्रथम लाज्ञ्यिक वा गीख अर्थ रहते हैं, शनै: शनै: समय परिवर्तन से वे गीए अर्थ मुख्य अर्थ की समानता करने लगते हैं और मुल्यार्थ के तुल्य ही उनका प्रयोग होने लगता है। यास्क ने गो शब्द के उदाहरण में गों का मुख्यार्थ पृथ्वी तथा निर्वचनसाम्य के श्राधार पर गाय के लिए भी गो राज्य का प्रयोग लिया है। दोनों अर्घसाहित्य में गो राज्य के लिए प्रचलित हैं। चारक जिन अर्घ (गाय) को गौण बताते हैं, वह संस्कृत साहित्य में मुख्य अर्थ पृथ्वी की अपेता अधिक प्रचलित है। पार और कन शब्द के उद्देश में जिन अर्थों का उल्लेख किया गया है वे सभी अर्थ मुख्यार्थ के रूप में व्यवहत होते हैं। तक्षणा के आधार पर अर्थों में विकास इस विरोध गति से होता है कि पर काल में यह बताना कठिन हो जाता है कि शब्द का प्राथमिक या मुख्यार्थ क्या था और गीण क्या। एक से ऋधिक श्रर्थ भी शब्द के मुख्यार्थ के तुल्य प्रचलित हो जाते हैं।

पुष्त के नित्त है। जाति है। में विदेशत के विषय में तित्ता है कि एक राज्य हो नाना अर्थ का बोध करावा है। इस पर यह आपत्ति की गई है कि ऐसी अवस्था में ऐसे राज्य के प्रयोग से एक ही स्थान पर समस्त अर्थों की उपस्थित होने तरोगी, अदा इसका उदार रेते हैं ए ज्होंने लिखा है कि निमयमें हैं से समत्त अर्थ की वर्रास्थित नहीं होती है। अर्थ प्रकर्श वा अर्थ रहते हैं सहस्त अर्थ की वर्रास्थित नहीं होती है। अर्थ प्रकर्श वा अर्थ राज्यों के साहय के से स्वत्त्रकरण में एक ही प्रासंगिक अर्थ लिया जाता है, अन्य नहीं। वाक्य २, २४२ से २४३।

राष्ट्रों का सापारलवया मुख्यार्थ एक होता है, अन्य अर्थ गील। गीरा अर्थी

.के विकास का कारण मर्जू हरि निमित्तविरोध वताते हैं। किसी विरोध कारण गुण प्रयोग रूप श्रादि के साहरूप के कारण एक शब्द का श्रन्यार्थ के लिए प्रयोग करते हैं। शब्द लक्ष्यार्थ का योधक होते हुए भी श्रपने श्रर्थ को सुरक्षित रखता है। वाक्य०२,२१७।

'गो' राज्य "गोर्बाहीकः" में जाड़्य गुए के आधार पर वाहीक के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहां पर प्रयोग का निमित्त गो की मूर्यंता का साहरव वाहीक में होगा है। अतएव भर्नृहरि कहते हैं कि अर्थविकास के द्वारा गो राज्य गाय और वाहीक दोनों का बोधक हो गया है। वाक्य०२, २४४।

मर्जुहिर ने इस प्रकरण में वैयाकरणों का सिद्धांत जिला है कि "सर्वे सर्वार्य-वापकाः" अर्थात् शब्द सर्वशिक्तान् हैं, उसमें समस्त अर्थे, के दीव की शिक्त है। द्वरय और गीण अर्थ जिनको कहा जाता है, वह प्रसिद्धि और अप्रसिद्धि के आधार पर ही है। जो अर्थ प्रसिद्ध है उसे सुल्य कह देते हैं, जो अप्रसिद्ध है, उसे गीए। वाक्य० २, २४४।

भवृंहिर ने लिया है कि मृत्तिका के वने हुए सिंह हस्ती श्वरप को भी सिंह आहि के नाम से सम्बोधिव किया जाता है। देवल रूपसान्य के आधार पर ऐसे स्वर्तों पर सुरव शब्द का प्रवोग होने लगता है। गुए और कार्य की हटिट से दोनों में महान् अन्तर सप्ट है, मृत्निर्मिव सिंह से न हर है और न श्रय वाहन के योग्य है। वाक्य० २ २६४।

लच्या के द्वारा 'व्यसमारचेय तत्त्वों' के लिए स्यूल 'तत्त्वों' के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यथा, ज्ञान में गम्भीरता, उञ्चता, आलोक और गुरुता नहीं है, परन्तु रमूलतत्त्वों के व्यवमान का ब्यारीप सूरभा तत्वों पर करके उन भावों को व्यक्त किया जाता है, व्यवपन, ज्ञानालोक, ज्ञानगरिसा, ज्ञानामा-भीथे, ज्ञाहि प्रयोग होते हैं। तीक्ष्यपुद्धि, इन्डामदृद्धि, कुठित सुद्धि, गुरुत सुद्धि, व्यक्ता व्यक्ति क्षायार पर ही दुद्धि, विचार, गुरु, व्यवस्था सम्भव होता है। अत्यव्यक्ष्य सम्भव होता है। अत्यव्यक्ष्य स्वम्भव होता है। अत्यव्य भर्तू हिर ने कहा है कि ऐसे स्वर्त्ती के आतुक्क व्यवद्धार सम्भव होता है। अत्यव्य भर्तू हिर ने कहा है कि ऐसे स्वर्त्ती पर विद्वानों को भी लोक्ज्यवहार के अनुसार व्यवद्धार करता चाहिए । वाक्यव २, १४४।

पगु-नज्ञे और जीन जन्तुओं के विभिन्न गुणों को देसकर लच्चण के आधार पर तत्तरहा गुणवुक मनुष्यादि के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जाने लगता है। यथा मृतंता के साहरय से 'गीवाहीक.' शुरता के साहरय से 'सिंहों माणवकः' और अल्यज्ञात के कारण कुप्पबंदक, पृषक्वप्त, उद्वान्दरसार, अयदरुव्यस प्राह्म के लिए असिसरिचत द्वात्र को तीर्थयात, वीर्यव्यक्त पादि गव्य अनुमवदीन के लिए असिसरिचत द्वात्र को तीर्थयात, वीर्यव्यक । पाणित ने इस प्रकार के बहुत से मनोरंजक व्याहरणों का 'वात्रसमितादयस्य' (अप्टाठ २, १, ४=) सूत्र के गणवाट में समावेश किया है।

भर्तृहिर ने बताया है कि लत्त्रणा के श्राघार पर ही तद्गुणसान्य को देख-कर पुरुष को स्त्री श्रीर स्त्री को पुरुष भी कहा जाता है।

केचित् पुर्मालो मापन्ते स्त्रीवत् पुर्वच्च योपितः । व्यभिचारे स्वधर्मोऽपि पुनस्तेनोपदिस्पते । वाक्य० ३,पू॰ ऽरे६ ।

श्रत्यन्त लग्नाशील वक्ता पुरुष को बहा जाता है कि 'क्या सियों के तुल्य वोल रहे हो, पुरुष के तुल्य वोलो" श्रीर श्रांतिमात्ममापिशी की को कहा जाता है कि 'क्या पुरुषों के तुल्य वोल रही हो, सियों के तुल्य वोलो'। हेलाराज ने कहा है कि 'पुरुष को भी कायरता के कारए कहा जाता है कि (यह पुरुष सो है) श्रीर को को निर्लंजना के कारए कहा जाता है कि (यह सी पुरुष है)"। यहाँ पर पुरुष श्रीर की राज्य श्रम से सर्वया विमरीत 'लिंग' वाले के लिए गुएसान्य के कारए प्रयुक्त होते हैं। हेलाराज, वाक्य॰ ३, ४० ४४८ ।

कात्यायन श्रीर पतञ्जिल ने इस विषय पर विचार करते हुए कि श्रम्य लिंग के लिए श्रम्य लिंग का शब्द किस प्रकार प्रयुक्त हो सकता है, श्रीर वह तर्ग्यप्रति-पादन कर सकता है, लिखते हैं कि "ऐसे स्थलों पर सामान्य गुण की विवत्ता की जाती है श्रीर विशेष गुण की श्रविवत्ता।"

विशेषस्याविविद्यतितत्त्वात् सामान्यस्य च विविद्यतितत्त्वात् सिद्धम्। महा॰ र. २. ६=।

इस सामान्य की विवत्ता से ही लज्ञषामूलक प्रयोग सन्भव होते हैं, अन्यया 'यह पुरुव सी है'', और ''यह स्त्री पुरुव है'' जैसे प्रयोग सर्वया असंगत और अनर्गल प्रलाप सिद्ध होते हैं।

### साहचर्य और अर्थ-विकास

यास्क, पतब्दाल खाँर मर्गु हरि ने साहचर्य के द्वारा अर्थविकास का विस्तार से निरुपण किया है। यास्क ने (निरुक्त २, २०) लिसा है कि साहचर्य के कारण एक राज्य का ख्यम खर्थ में प्रयोग होता है। उन्होंने बताया है कि ख्यबेंट में भी इस प्रकार के उराहरण वियामान हैं, जिनमें साहचर्य के कारण खर्यने विकास हुआ है। सूर्य से उपा के साहचर्य से 'चत्म" (बखड़ा) नाम से निर्दिष्ट किया गया है।

रुरुद्वत्सा रशती स्वेत्यागादुरैगु रूप्णा सदनान्यस्या। ऋग्०१,११३,२।

• सूर्यमस्या बत्समाह साहचर्यात् । निरक्त २, २०। वेंकटमाधव ने भी अपने ऋगवेद भाष्य में लिखा है कि:—

## सूर्यं वत्समाह साहचर्यात्। वॅकट, ऋग्० १, ११३,२।

ष्यर्थात् सूर्य की बत्स कहा गया है, क्योंकि वह उपा के साथ रहता है। इसी प्रकार साहचर्य के श्राधार पर उपा को सूय की वहन खोर सूर्य को उसका भाई वेद में बताया गया है।

### उपसमस्य स्वसारमाह् साहचर्यात् । निरुक्त ३, १६।

यास्त्र ने साह्यर्य के द्वारा अर्थावकास के अन्य उदाहरण दिए हैं। "कुप्णा" शन्द का मुख्यार्थ है "कुप्णवर्ण" परन्तु वेद में कृप्णा शन्द राति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि कुप्ण गुण का रात्रि के साथ साह्यर्थ है। अर्जुन शन्द स्वेतगुण का वाचक है, परन्तु दिन के साथ रवेतना का साह्यर्थ होने से वेद में अर्जुन शन्द दिवस का वाचक प्रयुक्त हुआ है।

अहरच कृष्णमहरर्जुनं च । कृष्णा कृष्णवर्णा रात्रिः । अहरच कृष्णं रात्रिः । शुक्लं चाहरजुनम् । निरुक्त २, २० से २१ ।

कृष्णा, कृष्ण और अर्जुन शब्दों का अयोग संस्कृत साहित्य में ट्रोपरी, बासुदेव और पार्थ के लिए होता है, परन्तु वेद मे कृष्णा और कृष्ण शब्द राजि के लिए और अर्जुन दिन के लिए अर्जुक हुआ है। साह्वये के कारण इन तीनों राज्यों का गुणवाचकता के स्थान पर राजि और दिन के अर्थ में प्रयोग होने से अर्थसंकीय हुआ है।

साहचर्य के द्वारा व्यर्थविकास पर पतञ्जलि लिखते हैं कि :--

शब्दातु एतु येन येन विरोयेणाभिसम्बध्यते, तस्य तस्य विरोपको भवति । महा० १, १, २२ ।

शन्द का जिस-जिस विरोध के साथ सम्बन्ध होता है, वह इसी का विरोधक हो जाता है। शुक्ल कृष्ण श्रादि शब्द जिस-जिस वस्तु के साथ सम्बद्ध हो जायँगे, वह उन विशिष्टों का ही योध कराएंगे। प्रत्येक वस्तु की शुक्लता, कृष्णता, सुन्दरता श्रादि में श्रन्तर होता है, उसी प्रकार इनके श्रायों में भी श्रन्तर रहेगा।

साहचर्य के कारण राब्द का अर्थावकास हो जाने से तत्सहचरित को उसी नाम से सम्बोधित किया जाता है। यथा वसन्तऋतु के साहचर्य से उस काल को हो वसन्त कहते हैं।

# साहचर्यात् ताच्छन्धं भवति। महा० ४, २६३।

पास्मित ने 'नसूत्रेण्युकः काल' (अष्टा ॰ ४, २, ३) सूत्र के द्वारा वोधित किया है कि नस्त्रवाची शब्द साहचर्य के कारण काल का भी वोध कराते हैं। मार्सों के नाम इसी प्रकार पड़े हैं। चित्रा नसूत्र में युक्त काल को चित्रा कहेंगे, और उस मास को चेत्र। इसी प्रकार विराधा से वैशायर, ज्येष्ठा से ज्येष्ठ, अपादा से आपाद, अवया से आवय, फल्गुनी से काल्गुन मास आदि। इन मार्सों से पूर्यिमा १६

जैसे वालक सिंह है आदि वाक्यों में दोनों राज १थक् रखने से उनने साहरव आदि नी जो अभिव्यक्ति वास्य में होती है वह नहीं हो सकती है। वीरता आदि माबों की अभिव्यक्ति साहचर्य के कारण ही हुई है। इसी अकार अत्येक राज्य में साहचर्य के कारण निरोक्ता आ जाती है।

पठवित नें कहा है कि एक शान्त्र अनेक अर्थों का बोध कराता है, यह न्याप्य है।

> एपोऽपि स्याध्य एव यदप्येकेनानेकस्याभियान मवति । ग्रहा० १, २, ६४।

हैनट ने इसकी व्याच्या में लिसा है कि एक्टोच समास इसीलिए किया जावा है कि एक के द्वारा अनेक का बीव हो। यथा, 'विवरी'' कहने से माता और पिता दोनों का बोब होता है। हेलाराच ने इसको साहचर्च का प्रमाव बताबा है। साह-चर्च के कारण दो राजों में यह पारस्परिक राक्ति आ जाती है कि एक राज भी वोनों का अर्थवीव करा सकता है, जैसे परवेक जावि हुमक्तुमक्त एक भार को नहीं जड़ा सकते हैं परन्तु सामृदिक रच से उसको उडा लेते हैं। इसी प्रकार राज्य भी पारस्वरिक शांक के आर्थिमाज से एक राज के अभान में भी बोनों राजो का अर्थनीय कराते हैं। हेलाराच। वास्य० ३ एष्ट ४६४।

फ्टरोप समाम में जिन रा दों का पाठ है, बनका साहवर्ष मिसद है, खत एक राज के रोप रहने पर भी नोनों अभी का बोब होना है, जिनना साहवर्ष नहीं है उनका एक रोप नहीं हो सकता क्योंनि उससे नोनों अभी का बोध नहीं होगा। इसी साहवर्ष मूलक राक्ति को ही, लक्ष्य में रंगते हुए मई हिर कहा है कि अर्थानदात्वाची राज भी अर्थान्तर का नीमक होता है।

श्रर्यान्तराभिचायित्व तथाऽयीन्तरवर्तिना । वास्य॰ ३ पृ०४६३।

भाचार्याचारात् संश्रासिदिः। श्राचार्याणां व्यवहारात्। इहापि छतः प्रवैरमिसम्बन्धः केः श्राचार्यः। महारु १.११।

मागेश का कथन है कि कृत्रिन संज्ञाओं को श्रातित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका अर्थमह्ण पाणिति श्रादि के उपदेश से होता है। संज्ञार प्रश्री

पतञ्जीत का कथन है कि साधारणवचा कृत्रिम श्रीर श्रकृत्रिम संज्ञाओं में से कृत्रिम का ही प्रहुण होता है। महा॰ १. १. २२।

वृद्धि, गुण, श्रंग, प्रकृति, घातु, गति श्रादि राज्दों का पाणिनि ने पारिमापिक ह्य में प्रयोग किया है। इनका प्रचलित अर्थ अन्य है एक ही शब्द का अचलित क्षर्य एक हे ता है और पारिमापिक अर्थ दूसरा। जिस प्रकार पार्शित ने व्यावरस्य के लिए प्रचलित शब्दों का पारिमापिक अर्थ में प्रयोग किया है, उसी प्रकार प्रत्येक दर्शन, साहित्य, ब्राह्मण, उपनिषद्, स्मृति श्रीर विज्ञान शन्यों में प्रचलित राव्हों छा पारिभाषिक रूप मे प्रयोग दिया जाता है। प्रत्येकशास का विद्वान् अपने शास में उसी पारिमापिक अर्थ को लेगा, प्रचलित को नहीं । इस प्रकार संस्कृति के विकास के अनुसार ही अर्थ का विवास स्वाभाविक रूप से होता जाता है। गुए शब्द प्रथम गण का वोधक था. परन्त संस्कृति विकास के साथ उसके ऋतेकों अर्थ हो गए हैं यया, १ - गुरा, (सद्गुल, दुर्गुल), २ - वैवाकरलों के अनुसार अदेक्गुल: अ, ए. को अज़र, ३ - बैरोपिकों के अनुसार साव पदार्थों में से एक। ( द्व्य, गुए, कर्न श्रादि )४ - सांख्यों के श्रवसार तीन गुरा ( सत्व, रजम, तमम् ) ४ - रूप, रस, गन्य श्रादि पांच विषय, ६—साहित्यकों के अनुसार रसों के उत्वर्ध के हेतु शीर्य थादि गुण, ( कान्यप्रकारा उच्दवास, =) , ७—माधुर्व, श्रोज श्रीर प्रसाद तीन गुण ( काञ्यप्रकाश उच्छ्वास =), =—राजनीति में, राजनीति का प्रयोग ( संवि, विमर्द आदि ६ मुख्), ६—ज्याकरख और मीमोसा में जुक्कता आदि गुर, (जातिगुण, क्रिया, द्रज्य रूपी चार प्रकार के शब्दार्थ में से एक )। इसी प्रकार प्रकृति घातु, गति, विमक्ति, कारक, पुरुष, सम्बन्ध, समास खादि शब्द भिन भिन्न शासाओं और श्रेणियों में विभिन्न अर्थों के बीवक हैं।

इत अर्थावकात का वैयाकरण एवं साहित्यक आदि सहुपयोग भी विशेष रूप से उठाते हैं। एक राल्द के प्रयोग से ही एक से अधिक अर्थी का वोध करते हैं। अत्यद प्रवाल और भर्तृ हिर ने लिया है कि प्रचलित और पारिमाधिक होनों अर्थों का भी एक राज्द से ही महागु किया जाता है। महा॰ १, १, २२ तथा वाक्य॰ २, ३५६।

श्चर्यविकास साधारणतया श्रहातम्य से संस्कृति विकास के साथ होता रहता है। प्रथम जिन कारणों का बल्लेस किया गया है, उनके द्वारा श्चर्यविकान ष्रदृष्ट रूप से होता रहता है, परन्तु कुछ षर्थों का विकास पेच्छिक भी होता है। प्रसिद्ध जर्मन भाग विशेषज्ञ हर्मनपाडल का मत है कि ष्रार्थों में परिवर्तन ष्रदृष्ट रूप से होता रहता है। एच्छिक प्रयत्त के द्वारा भी ष्रार्थ-विकास का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि (पृष्ट १२) व्यक्तियिग के पेच्छिक प्रयत्त के कारण भी षार्थ परिवर्तन होता है। विज्ञान साहित्य और वाण्डिय भी पारिभाषिक राज्यावती उपाध्यायों, अन्वेषकों और आर्थिक्कारकों द्वारा ही स्थिर और समृद्ध की गई है।

# मानव-सुलभ स्वलन और श्रर्थविकास

भर्तृ हिर्र का कथन है कि मनुष्य तत्त्वदर्शी नहीं है, श्रप्ति अल्पन्न है। मनुष्य का ज्ञान त्रुटिपूर्ण है। उसका कथन भी उसी प्रकार अपूर्ण है और शूटि युक्त है। श्रतप्य मानवज्ञानऔर बचन श्रुटि युक्त, श्रव्यवस्थित और दोपपूर्ण है।

> तस्माददध्यतन्त्रानां सापराधं वहुच्छलम्। दर्शनं घचनं चापि नित्यमेवानवस्थितम्॥ वास्य०२.१४०।

ऋषियों और महर्षियों का झन छुड़ खंश तक व्यवस्थित और मुहिर्राहत होता है। परन्तु सांसारिक व्यवहार उनके झान के आधार पर नहीं चलता। उनका झान शब्दशक्ति का विषय नहीं है। वाक्य २, १४१।

भर्तृ हिर्रि का मत है कि जहाँ तक सांसारिक व्यवहार, वस्तुनिस्त्रण, भावण, वातांलाप श्रादि का सम्बन्ध है, वालक और पहित समान ही है। श्राप महर्षि भी व्यावहारिक श्रवस्था भे वही जुटियां करते हैं, जोकि बालक करते हैं। पुष्पराज, वाक्य० २, प्र॰ ४२ तथा का० ३ १० १२४।

अतपत्र अज्ञान, जुटियुक्त समस्यस्यार्क, अस्मन्द्रअवस्य, मिण्याज्ञान, अयुद्धप्रयोग, प्रमाद और आलस्य के कार्स्य गिन्द्रों के अर्थों में अन्तर पढ़ जाता है। वहीं बद्धमूल होने पर मुख्यार्थनत् व्यवहृतहोंने लगता है। भवृं हिर इसी को स्पट्ट फरते हुए सिलते हैं हान आलिल (विपयस्प दोप, प्रसाद आदि) के कारस अयुद्ध हो जाति और हम प्रकार से अर्थ भी अपने स्वरूप से दूर चला जाता है। यही अर्थनिकास है।

यथा च झानमालेखादगुढी व्यवतिष्ठते । तथोपाश्रयवानर्थः स्वरूपाद् विष्ररूप्यते ॥ वान्य०३ पृ० १२६ ।

हेलाराज ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि प्रमाद श्रादि तक कारण इन राव्दों का श्रायं वैसा ही सममा जाता है और वैसा ही प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार वह श्रायं व्यावहारिक हो जाता है। हेलाराज । मतृंहिर ने यह भी लिसा है कि यह विषयेय अर्थ में ही नहीं होता, अवितु शहर, अर्थ और ज्ञान वीनों में होता है।

एवमर्थस्य शब्दस्य ज्ञानस्य च विपर्यये। भावाभागावमेदेन व्यवहारातुषानिनी॥

वास्य॰ का॰ ३ पृ० १२६।

इस शहर, अर्थ और ज्ञान के निपर्वेच का हो फल है कि शब्दशास्त्र में अर्थ परिवर्वन अर्थविकात और अर्थभेद होता रहता है। मर्व हिर ने इस विषय का इस . प्रकरण में विशेष विस्तार से विवेचन किया है।

वैद्यनाथ ने महाभाष्य की द्वाया टीका में इसकी अनृव नाम से वीधित करते हुए लिखा है कि—

हिन्नियमधृतम् श्रयांदृतं राज्दातृतं च । महा॰ श्रा॰ र । राज्द श्रीर और अर्घ दो प्रजार का अतत्व है। राज्दों का श्रगुद्ध प्रयोग, श्रगुद्ध

शब्द बार बर क्या है प्रकार का ब्रह्मत्य है। सन्दा का ब्याह्म प्रयोग क्या के ब्याह्म प्रयोग का ब्याह्म प्रयोग का ब्याह्म का ब्याह्म के प्रयोग को प्रयोग का व्यवहार हो

जैनिनि ने मीमांसा टरांन में ब्रुटियुक्त प्रयोग के दारण की मीमांसा करते हुए लिखा है कि राज्य का प्रयोग प्रयत्नपूर्वक होता है, और प्रयत्नसाध्य। कार्य में ब्रुटि होना स्वामायिक है, जैसे कि कोर्ट ज्यक्ति प्रयत्न करता है कि कृदकर सुष्क स्पन्न पर गिर्हे, परन्तु वह कीचड़ में गिर पड़ता है। इसी प्रकार प्रयत्न साध्य होने के कारण ब्राह्म प्रयोग भी होता है।

गर्दे प्रयत्निष्पचेरपराधस्य मागिन्त्रम्। मीमांमा० १,३,२४।

पतन्त्रति ने शुद्ध और अगुद्ध प्रयोग में पुष्य और पाप की अवस्था करके अन्तर बताया है। अगुद्ध प्रयोग के द्वारा अर्थवोध होता ही है। अतस्य शबर स्वामी ने कहा है कि शब्दों का प्रयोग अर्थवोध के लिए किया जाता है, धर्म के लिए नहीं। मजुरा-ए॰ नरे।

लोक्टयवहार में प्रयोग के समय धर्म की चिन्दा नहीं की जाती है, अवएव अगुद्ध प्रमोग भी किए जाते हैं। यह प्रयोग ही व्यवहारिक होने पर वर्द्धप्रतिपादक हो जाते हैं।

पतञ्जलि ने जुटिपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार अयेविकास हो जाता है इनके बुद्ध उदाहरण भी दिए हैं। प्रमाण अर्थ के बोधन के लिए द्वयस, दन और माज्यस्व होते हैं और इनकाराव्द के साथ प्रयोग होना चाहिए। यथा उद्भम, करनावस, परन्तु इन प्रत्यों का राव्दों से प्रथक भी प्रभाण अर्थ के बोध के लिए भी प्रभोग होने लगा। "किमस्बद्ध वसम, किमस्य मात्रम्" (इसका क्या परिखाम है)। महा २, १,२।

र्केन्ट ने लिया है कि पूर्ण खर्च में शब्द के साथ तियीशब्द का प्रयोग होगा था। यथा, बहुतियी (बहुत से ) , परन्तु अम से इसमें तिथि शब्द को देखकर ष्ट्रयक् भी इसका प्रयोग प्रचलित हो गया श्रीर "काऽयतिर्धा" (श्राज क्या तिथी है), कहा जाने लगा। तिथिसान्द का सीप्रत्ययांत "तिथी" प्रयोग शुद्ध है। कैयट, महा॰ ३, १,२।

गुन काल के शिलालेटों से झात होता है कि वदि और सुदि शब्द बहुलपन्न दिवस ( इच्छणन्न का दिवस ) और शुक्रपन्न दिवस ( शुक्रपन्न का दिवस ) शब्दों के संचिन्न अथमान् र हैं, परन्तु अम से इनको पूर्व शब्द माना जाता है।

प्रसिद्ध दार्रोनिक लाक का कथन है कि मतुष्य वाल्यावस्या से ही इस बात का अभ्यत्त हो जावा है कि वह शब्दों का पूर्व अर्थ जाने बिना भी अनावास जो शब्द सीये जाते हैं उनको सीताता है और प्रयुक्त करना है। वह जीवन भर ऐसा ही करता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने संगीपत्थों हारा प्रयुक्त शब्दों को सीखता है और अन पहने के निश्चित अर्थ के जानने का प्रयन्न न करके, जैसा प्रयोग के आधार पर शुद्ध अर्थ समस्ता है, उसी अर्थ में विश्वास पूर्वक प्रयोग करता है।

वक्ता अपनी बुद्धि के अनुसार शब्द का प्रयोग करता है और ओता अपनी बुद्धि के अनुसार उसका अर्थ समम्तवा है। इस प्रकार कहीं अर्थ का विस्तार होता है और कहीं अर्थ का संकोच।

# ञ्चालंकारिक तथा व्यड्ग्य प्रयोग और अर्थ-विकास

राज्यांकि अध्याय में कविषय प्रयोगों द्वारा यह बताया गया है कि शहद जब लाइिएक या ज्यंग रूप में अपुक्त किया जाता है तो वह अपने मुख्यार्थ का बोध नहीं कराता अतएव लाइिएक और ज्यंग्य प्रयोगों में मुत्यार्थ की अबहेलना की जाती है। ज्यंग्य प्रयोगों में उस राज्य या वाक्य का मर्वथा विषयंत अर्थ लिया जाता है, भूव हिर्रि ने अतएव कहा है कि ज्यंग्य अयोगों में जो अर्थ शह्यों द्वारा मुनति होता है, वह अर्थ वास्तियक नहीं होता है। खुविस्तृक वाक्य का अर्थ निन्दा होती है और निन्तासुक्त का अर्थ खुवि। वाक्य रु, २४६।

आलंहारिक एवं व्यंग्य प्रयोगों से शब्दार्थ में विशेष विकास लक्ष्य होता है।

# पकरण-भेद आदि से अर्थभेद

मर्जू हरि ने लिया है कि वाक्य, प्रकरण, खर्य, श्रीचित्य, देश श्रीर काल से शब्दों के श्रयों में मेद हो जाता है। वाक्य॰ २, २१६।

एक ही शब्द का विभिन्न वाक्यों, विभिन्न प्रकरणों आदि में इल विभिन्नता को तेते हुए प्रयोग किया जाता है इस मकार से एक ही शब्द के क्रयों में भेद ही जाता है। इन कारणों के द्वारा क्येभेद से शब्द नानार्थक देंसे हो तहें हैं, इसके विषय में पत्रज्ञांकि ने पाणिन के सूत्रों (क्रप्या॰ १, ३, १४ से २४) की ज्यात्या में सम्द्र किया है कि प्रकरणमेंद्र से धातुष्यों आदि के क्यों में परिवर्तन हो जाता है। यया, 'काहित्सनुप्तिटने' (आहित्स को द्यासना करता है) 'रियका-सुपतिटने' ( रियकों का साथ करता है), 'महामात्रातुपतिटने' (महामात्रों से मित्रवा करता है), 'गंगा यमुनानुपतिटने' (गंगा यमुना से मिलती है), 'क्यं पन्याः सुपनुपतिटने' (यह मार्ग क्षागरा को जाता है)। एक ही घातु का प्रकरण मेद से क्येभेट हुआ है।

र्जावित्व के कारण क्रयमेद होता है, यया, 'परमाराम् प्रहुनते' (पर खिनों में गनन करता है), गाया: प्रहुनते (गाया सुनाता है), 'जनापवादान् प्रहुनते' (जनापवाद पेलाता है), 'रानं प्रहुतते' (१०० रचये यमार्थ स्पाता है)। श्राविन्त्य के कारण कृ यातु के क्षयों में भेड है। क्षप्टा॰ १, ३, ३२।

देशनेड से अर्थनेड हो जाता है। बास्त और पारिति ने उगहरूप दिया है कि शब थातु का वन्कोज देश के व्यक्ति गम् थातु अर्थात् जाना के अर्थ में प्रशेष सत्ते हैं और आर्थ लोग इस्ता देहावसान के अर्थ में प्रशेष करते हैं। यथा शब (महा० आ० १, तथा निरक २, २)। जयन्त ने न्यायमंजरी (पूर २२२) में तिला है कि तानिसात्यतस्त्रवाचक और शब्द को कोटन मात के अर्थ में प्रयोग करते हैं।

एक ही भाषा के राव्यों में देरा से क्योंनेड हो जाता है। यदि विभिन्न भाषाओं का संबह करें तो देरानेड से क्योंनेद बहुत ब्यापक हो जाता है। क्रन्य देरा की भाषाओं का मीनिक अन्तर है कत उसे केवल व्यति सान्य कह सकते हैं। संस्वत में 'ना' का क्यों है नहीं, हिन्तु चीनी भाषा में ना का क्यों है 'वहें हैं हैं', हिन्तु चीनी भाषा में ना का क्यों है 'वहें कोंते रूसी भाषा में हसका क्यों है 'पर वा उपर'। संस्कृत में 'पा' धानु का क्यों है जीता या रजा करता, परन्तु चीनी भाषा में 'पा' संस्था है, इसका क्यों है काठ। संस्कृत में 'ताक' क्यों है कीर चीनी में 'वह'। जर्मन, इंन्किश, भीक लेटिन कीर स्सी काटि आर्य परिवार की साथाओं में संस्कृत के राज्यों वा कुछ प्रति परिवर्तन के साब बहुत से राज्यों में क्यों तान्य है। चीनी भाषा के राज्यों से संस्कृत राज्यों का का का कि का की साव बहुत से राज्यों में क्यों तान्य है। चीनी भाषा के राज्यों से संस्कृत राज्यों का का का कि साव बहुत से राज्यों से क्यों तान्य है।

कालमेद से क्यों में भेद हो जाता है। वैदिक और संस्टूत साहित्य की तुस्ता से इसके क्यों के दाहरए। मिलते हैं। वेड में क्यांड और पर्वत ग्राट का क्यों मेप भी है, परन्तु बाद में इनका क्यों केवल सर्ग कीर पहाड़ रह गाता है। वेड में सह पातु का क्यों है "वयकरन" परन्तु संस्टत साहित्य में इसका क्यों "सहन करना" हो गया है, वेड में "तर्दर" घातु का क्यों है "श्राम करना" लाम होना परन्तु उसका क्यों नष्ट करना या नष्ट होना हो गता।

मर्छ हरि ने श्रवस्थाभेद से भी शक्ति होना लिखा है। श्रवस्थादेशकालानां भेदाद मिन्नासु ग्रन्तिपु ॥

मनुष्य की अवस्था के भेद से बाल्यावस्था, युवा और वृद्धावस्था में उसके ज्ञान में बहुत अधिक अन्तर पड़ जाता है। बाल्यावस्था में उसे सूक्ष्म तत्त्वों का अर्थ कुछ ज्ञात होता है, परन्तु युवावस्था मे शास्त्राध्ययन से उन तत्त्वों का स्पष्ट ज्ञान होता है। कितने ही शब्दों का अर्थ जो कि उस समय कुछ समका था, वह आंशिक या पूर्णहरूप से भिन्न हो जाता है।

राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक अवस्था में भी अन्तर हो जाने से शब्दों के त्रवीं मे त्रम्तर हो जाता है। प्रत्येक समय मे राजनीति, समाज, धर्म श्रादि की श्रवस्था समान नहीं रहती है। समय परिवर्तन के साथ उनकी श्रव स्थाओं में अन्तर आ जाता है। कितने ही शब्दों का अर्थ जो पहले कुछ लिया जाता था, बाद मे अवस्थाओं में अन्तर हो जाने से उनके अर्थ में परिवर्तन अव-त्था के श्रतुसार ही अर्थभेद हो गया। पनञ्जलि ने इस प्रकार के अर्थपरिवर्तन एवं श्रथभेदों के उदाहरणों का भी उल्लेख किया है।

#### समास से श्रर्थभेद

पतर्ञाल ने कहा है कि समास में एक शब्द परार्थ का भी बीघ कराता है, अतएव उसमे वाक्य की अपेत्ता अर्थ मे अन्तर हो जाता है। 'परार्थाभिधानंदृत्ति' महा॰ (२, १, १)। भर्तु हरि ने अतएब कहा है कि वाक्य मे पद प्रथक प्रथक् सामान्य अर्थ का बोध कराते हैं, परन्तु समास होने से वे विशोप अर्थ का बोध कराते हैं।

बृत्ती विशेषवृत्तित्वाद् भेदे सामान्यवाचिता। वाक्य॰ वा॰ ३ पृ॰ ४६=। समास होने पर "निष्कोशाम्बि" शब्द मे निस् वपसर्ग निष्कान्त का बोध कराता है, पृथक होने पर ऐसा नहीं होता । समास होने से कितने ही शब्द जाति-विशेष के वाचक हो गए हैं। श्रतएव पतञ्जलि ने कहा है कि,

ग्रस्त्यत्र विशेषो जात्यात्र सम्बन्धः क्रियते ।

समास श्रीर असमस्त में अर्थभेद का वर्णन करते हुए भर्न्टहरि ने लिखा है कि:—

> भेदे सित निरादीनां क्रान्ताद्यशैंप्वसंमदः। प्रान्वतीर्जातियाचित्वं न च गौरखरादिप ॥ वाक्य० ३ ए० ४६६ ।

समास होने "सेलवैनिष्कौशान्व" में जिस प्रकार विशिष्ट वर्थ प्रतीत होता है, उसी प्रकार 'दृष्योदन ' मे द्धि शब्द दिधिमिश्रित, "गुडधाना." में गुड़ शब्द गुडमिश्रित, शाकपार्थी में शाक शब्द शाकीप्रिय का वोषक है। गौरसर, कृष्णसर्प, लोहितशालि, शब्द खर, सर्प, शालि की जातिविशोप के बोधक हैं। प्रत्येक काले सर्पंको कृप्णसर्पे नहीं कह सकते। समास में ससुराय का अर्थ प्रधान होता है श्रीर वही लिया जाता है। पद का अर्थ नहीं। अत. भतृंहरि कहते हैं कि.—

# पादवाच्यो यथा नार्थः कश्चिद् गौरस्ररादिपुः। सत्यपि प्रत्ययेऽत्यन्त समुदाये न गम्यते॥

वास्य० २, २१८।

समस्त पद मे पदार्थ वहीं पर इतना लुप्त हो जाता है कि उसका अर्थ सर्वथा समस्त पद म प्राथ प्रधा पर रंगा छुत हा जाया है। के उसकी अबसे मध्या हित्या हो नहीं जाता है। यथा, जोहन्तमाकी, ग्रंडक्पी, ग्रांतपणी, श्रांतपुणी, इसिफली, दर्ममूली, गोवाली। ये सारे शब्द औरधियों के नाम हैं, अतपब मट्टोजिदीत्तित कहते हैं कि "औपधिविशेषे रूडा एते" (अप्टा० ४, १. ६४) यह औपधियों के लिए रूड हैं। मंडप में मुंड (मांड़) के पान का क्यों नहीं रहता।

समास का एक भेद एकशेप समास है। इसमे एक शब्द ही समास के कारण एक से अधिक का अर्थ बोध कराता है। इसका पाणिनि ने ( अप्टा० १, २, ६४ से ७३ ) विस्तार से विवेचन किया है। यथा, "पितरी" का श्रर्थ है माता पिता, "भ्रातरां" का अर्थ है भाई वहन, आर "श्वसुरी" का अर्थ है 'सास ससुर"।

"आतार" का अब ६ साइ बहुन, आर रपहुरा आ अब ६ साइ बहुर पाणिन ने अबुक् समास (अष्टा॰ ६, ३, १ से ३३) का भी उल्लेख किया है। इसमें समस्त पढ़ों के मध्यमत विभक्ति वा लोग नहीं होता है। समस्त होने से एक पढ़ होते हैं और इनके अर्थों में अन्तर हो जाता है, पतज्जित ने बहुत से इसके डडाहरस्य दिए हैं। वधा, अप्सुचर (जलजन्तु), गोपुचर (इस्कुट), वर्षासुज (इन्द्रगोग, एककीट), सरसिज् (कमल), स्तन्वेरम (हाथी), कर्सेजप (सुचक, पूजातरोर ), परवतीहर (सर्वकार ), देवानाश्रिय (मूर्त), करवेजात (शिव), परसीय, आत्मपनेव, युविष्ठिर, शास्य पुत्र: (एक गाली है) इनमें कहीं पर कम श्रीर कहीं बहुव अधिक अर्थों में अन्तर पढ़ गया है।

## उपसर्ग-संयोग से अर्थभेद

यास्क ने उपसर्गी' से श्रर्थभेद की चर्चा करते हुए शाक्टायन श्रीर गार्य का यां कि त उपस्ता स अयमद का यथा करत हुए राजदायन आर नाप जा मत लिखा है कि उपसोंग के संबोग से राज्द और घातुओं के खर्य में अन्तर पड़ जाता है। (निकल्ट १, १)। खर्म और यहा प्रातिशास्त्र ने लिसा है कि— उपसोंगें विशेषकत्। यहा प्रातिशास्त्र न, ४४ तथा खब्म् प्रातित १२, २४। उपसों अर्थ में बिशेषता उत्पन्त कर देता है। बॅकट माघव ने सी उपसोंगें के

द्वारा अर्थभेद का अपने ऋग्वेड के माप्य में ( अप्टक ३, ७ ) वर्णन किया है।

कात्यायन और पतञ्जलि वहते हैं कि "कियाविशेषक उपसर्गः" ( महा० १, ३, १) अर्थात् उपसर्ग धात्वर्थ में विशेषता के आधायक हैं। उपसर्ग के संयोग से शब्दों और घातुओं के अर्थ में महान् अन्तर पड़ जाता है, एक ही शब्द अपने विरुद्ध अर्थ का भी बोध वराने लगता है। भड़ोजिडी तित ने इसके उदाहरण देते हए सिया है कि:--

उपसर्गेण धात्वर्थो वलादम्यत्र मीयते । महाराद्वारसंदारविद्वारप्रतिद्वारवत् ॥

सिद्धान्त० ८, ४, १८।

ख्यसर्ग के द्वारा पातु का कर्य वहुत दूर बला जाता है। यथा, 'हु' धातु का अर्थ है "हरए ' परन्तु उपसर्गों के कारण उसी का अर्थ प्रहार, आहार, संहार, विहार, प्रतिहार, आहि हो जाता है। 'स्या' धातु का अर्थ है हकना, परन्तु प्रस्थान में इसका अर्थ विपरीत है 'प्रस्थान करना' इसी के उत्थान, सस्थान, अतुहान, निष्टान, निष्टान, में भिन्न अर्थ हैं। 'ईन्' घातु के प्रेचस, निरीत्त्य, परीक्ष्य, स्थीत्त्य, अन्तुरुप, समित्त्य, अन्तुरुप, स्थात के प्रस्ते हैं। अज्ञार, प्रकार, उपकार, अनुकरण, सत्कार, स्वत्वरुप, स्व विभिन्न अर्थों के योषक हाल्य 'क्षेत्र हो हैं। विजय और पराज्य 'ति' धातु से भिन्नार्थक हान्य हैं। प्रत्येक धातु के अर्थों में उपसर्गों के लगाने से अन्तर पड़ जाता है। प्रवक्षति ने इस प्रकार के बहुत से बदाहरण ( अप्टा० १, ३, १० से ६३) सूर्यों की ब्यारपा में दिए हैं।

उपसर्ग के सयोग से यातु अकर्मक के स्थान पर सकर्मक भी हो जाती है।

अक्मेंका श्रपि वे सोशसर्गाः सक्तमेका सवन्ति ! महा० १ १. ४३ । यया, 'मवति' श्रक्मेंक है और 'श्रतुभवति' ( सुरामनुमवति ) सर्मिक है ।

# वाच्य भेद से अर्थभेद

वाच्यमेद से धातुओं के खर्यों में अन्तर हो जाता है। यथा 'छिनति काष्टम' और "छिवते काष्टम' में वाच्यमेद से छिद धातु का अर्थ काटना और दूसरे में कटना अर्थ हो जाता है। इसी प्रकार मिट धातु का इटना और वोइना, पच् धातु का प्रदन्ता और लक्षाना अर्थ होता है। भिनित्त काष्टम्, भिराते काष्टम्, पचित ओइनम्, पच्चते और से स्थाप्त में प्रियोप विचार किया है।

सर्तृ हिर ने वहा है कि पच त्राहि घातु स्पर्ध का भी वोव कराती हैं। कहीं पर कर्तृ वाच्य प्रयोग होता है और कहीं कर्मवाच्य। वाक्य० का० ३ ए० ४१६।

मर्तृ हरि का मत है कि रोनों ऋषीं ( पकता, पक्षता) में अन्तरहोने के कारण होतों प्रयोगों में पच् धातु को समातार्थक नहीं मानना चाहिए। बाक्य० का० ३ १० ४२१।

एक ही घातु में इस प्रकार वाच्यमेद से ऋर्यमेद हो जाता है। यातु में इस प्रकार के ऋर्यमेद का झात किया के समीपस्य पट से होता है।

# श्चन त्पपदेनायमर्थमेदः प्रतीयते । वाक्य० ३ ए० २= ।

मर्जू हिर्र ने इब बात प्रयोगों का उल्लेख हिया है, जिनमे ि एजन्त का प्रयोग किए निना ही अन्तर्भातित खुनर्घ मानकर पालुओं का प्रयोग किया गया है और एयर्घ का नोघ कराया गया है। (वाक्य० ३, प्र० ४१८)। 'स्वात्मानं कीणीप्य' 'किशसम्बुत्तरते' 'मत्रेणा पत्नी रेतो घत्ते' ब्राहि ब्रात प्रयोग हैं, इनमें कीणीप्य ब्राहि का एिज्ये में प्रयोग किया है।

पार्शिन ने ऐसे बहुत से स्वलों का संप्रह किया है जहाँ पर पदों अर्थात् आत्म-

नेपर और परलैंदर के असर से अर्थों में असर पढ़ जाता है। मट्टोजिटीटिय ने इन सुत्रों को आत्ननेपर और परलैंदर प्रक्रिया में संबह कर दिया है।अध्या॰ १,३,१३ से ६३।

मर्वृहिर ने ऐसे क्रयमित्र को उत्तक्षद्र नाम मन्त्रोधित किया है और कहा है कि आस्तेत्रयु और परसीद्व के मेड मे क्रयमित्र होता है। वाल्य० ३ हु • ४१४।

इनके हुत्र ब्लाइरस् बहुत प्रचलित हैं। यथा, मुख्यातु खालनेशनी ठा घर्षे हैं भोवन करना कीर परमीती हा रहा करना, कारने तुक्तं (माव खाता है), खीर राजा महीं तुनकि ( राजा प्रथितों की रजा करता है)।

## लिंगभेद में अर्थभेद.

मर्तृहिरि ने क्षिंगेनेट से अर्थमेंट वा होना बताता है। मर्तृहिरि वा क्यन है कि जिस प्रधार स्वरमेंट से क्यमेंट होता है, उसी प्रकार हिंगमेंट से भी क्यमेंट होता है।

स्वरमेदायया शन्दाः साघवो दिग्यान्तरे । सिंगमेदात् तथा सिद्धान् साधुत्वमनुगन्यते, ॥ वाच्य० ३, पृ० ४४१ ।

पवजलि ने इस अर्थनेद का ब्हाहरूए हिया है कि कर्य शांत्र नर्गुस्टिनिंग में समप्रविभाग बाचक है कौर पुलिंग में क्षात्रववाची है। महारू २,२,२।

द्भी प्रसार बुचवाची शब्द पुलिंग होने पर इस के बावक होते हैं और नर्नुक कर्तिंग होने परफल के,यथा,पीलुई सं,पीलु फलस्, आझा, आझस्, महार ७,९७६

हेलाराज ने इसके इटाहरए। देते हुए निस्ता है कि न्यूंजक्षिण मार शान श्र कर्ष है न्यायसंग्त, यदा, "नैतन् सारम्", और पुन्ति का कर्ष है उन्हों वा सारमाग, यदा, चन्त्रसार, सहित्सार। पद्म और श्रंस शान नत के कर्ष में नपुंस्त हैं और निषि के कर्ष में पुलिंग। हिंगमड ने कर्षमेंड क्ट्रीक्ट्री पर इतन क्षिक है कि कहा सर्वेषा विभिन्त शान के तुल्य हीअयोग होता है। निन्तरान्त्री में इसी क्षयेभेड की तुल्ता कींजर।

लनरा, लनरा, लनर्प्। व्यंतनम् , ब्यंतना, श्रानिया, श्रानिया। निक्रः, नित्रः। रामः, रामा, श्रीमरामम् । वामः वामा, इप्या, इष्या, इष्यम् । अर्जुनः, श्रर्जुनस् श्रर्जुनी। रतामः, रयामा । पानः, पानम् । धर्मः, धर्मम् । सूरी, सूरी, सूरीः।

पुलिन राजों का साधारएतया स्वीहिन से व्यविद्या है, यथा शहरा, शहरी इत्रिय, इत्रिया, क्षन्य त्यलों पर स्वीहिंग के द्वारा इत्वता का योजन क्यापा जाता है, यथा, इटी असका, आदि। परन्तु पत्रेबलि ने ट्रह्म ऐसे त्यलों का मी निर्देश किया है वहाँ स्वीहिंग से महत्त का बोध होता है। यथा, महत्तृहमें हिमाती, महत्तृ अरस्यम् अरस्यानी। यव राज से स्वीहिंग यवानी का व्यविद्या दिवार है बुक्टवर। यवनानी प्रवर्तों की लिनि जा बोधक है। महांठ थु, १, १९ । पालि नि ने ऐसे स्थलों का भी संमह किया है. वहाँ पर एक लिंग के रान्दों का ही प्रत्यय में योड़ा अन्तर होने से अर्थमें होता है। स्वी प्रत्यय में बीर्, बीर् और दाप के अन्तर से अर्थमें दे बहुत से ज्वाहरूल दिये गए हैं। यथा, आचार्या (स्वयं शिक्ति), आचार्याली (आचार्य की यर्मपत्नी), पालिगृहीती (भार्या) पालिगृहीता (कोई भी स्वी जिसका हाय प्रकृत हो)। इसी प्रकार 'जानपद-' (अप्टा॰ ४, १, ४२), सूत्र में कुएडी, कुएडा, गोली गोला, कसुकी कसुका, नीली नीला, नागी नागा, भाजी भाजा आदि रान्दों में अन्तर बताया गया है।

# स्वरभेद से अर्थभेद

पतञ्जलि ने लिया है कि स्वर या वर्ष के भेद से राज्द के कार्य में भेद ही नहीं ऋषितु कार्य का अनर्य हो जाता है। स्वरभेद से वह शब्द उस अर्थ का बोधक नहीं रहता।

· दुष्टः शन्दः स्वरतो वर्णतो वा, इत्यादि । महा० श्रा० १ ।

धून ने हन्द्र के नाशार्य अभिचारयत कराया। उसमें "इन्द्रसनुर्वर्यन्त" में तत्पुरुष समास द्वारा इन्द्रशत्र शब्द अन्तोदात्त ऋत्वित् को पढ़ना चाहिए या। परन्तु उसने बहुनीहि समास साध्य आयुगत्त पढ़ दिया, इससे द्वृत का इन्द्र को मारने के स्थान पर वृत्र ही मृत्यु का पात्र बना। यह केवल स्वर के अन्तर का कल या।

संस्कृत साहित्य में स्वरों का अपयोग नहीं किया जाता है, अतः स्वरमें से अर्थभेद के उदाहरण वहां नहीं मिलते। वैदिक साहित्य में स्वरहान का बहुत ही अधिक महत्त्व है। मन्त्र का ठीक ठीक कार्य जानने के लिए स्वर का कात आव-रपक है। स्वर के आधार पर देव में कितने ही स्थानों पर कर्य निर्णय में आदा-तीत सम्हला प्राप्त होती है। अवएव ऋक्त्रातिसाल्य का कथन है कि वेदाल्यायी को स्वर आदि का ज्ञान आवस्यक है। मन्त्रार्य ज्ञान के लिए स्वरादि का सदा च्यान रक्तरें।

खरो वर्षोऽत्तरं मात्रा दैवं योगार्यमेव च। मन्त्रं जिज्ञासमानेन वेदितच्यं पदे पदे ॥ भक्त्रातिशास्य

भूक्यातिशास्य पृ० ३४ ।

इसमें स्वर को मुख्यता दी गई है। एक स्थान पर अन्यत्र भी कहा है कि बदात अतुरास आदि स्वरों का ज्ञान बेदाध्यायों के लिए आवरयक है। ऋक्-प्रातिः पुरु १४।

शुक्रवजुः प्राविशास्य का कथन है कि लोकिक संस्कृत की श्रपेक्षा वेद में स्वर की विशेषता है। श्रवएव उसका नियम लिखा गया है।

स्वरसंस्कारयोग्द्रुन्दिस नियमः। गुक्रयुद्धः० माति० ए० र ।

मन्त्र में यदि खर या वर्ष की थोड़ी भी उचारण में त्रुटि होने से न केवल कार्य की चुति होती है श्रपितु वह विप्रमारक होकर पाप का कारण होता है।

मन्त्रस्तु यदि मनागपि स्वरतो वर्णतो वा द्वीनो मवति,न केवलं कर्माक्षमृद्धिः किन्तर्द्वि दुरिप्टहेतुः प्रत्यवायः स्यात् । शुक्लयतुः० प्राति० ९० ३ ।

श्रयबंप्राविशाख्य का कथन है कि वेद के पदपाठ का उपयोग भी यही है कि उसके द्वारा स्वर, खर्च श्रादि का ठीक ज्ञान हो जाता है।

पदाध्ययनमन्तादि शन्दस्वरार्थज्ञानार्थम्। श्रयर्त्रप्राति० पृ० २३४।

वंकरमाथव ने लिखा है कि प्रकृति या प्रत्यव में जहां स्वर ठीक ठीक हात होता है, वहां मन्त्र का अर्थ तहतुसार करे। ऐसे भी स्थल हैं, जहाँ पर कि परकारों ने पदच्छेन नहीं किया है, उन स्थलों का भी अर्थ निर्होय स्वर के आधार पर ही करे। यह गर्य का अर्थ वही होगा तो स्वर भी वही होगा, परन्तु यि स्वर में अन्तर हो तो उसका तहतुसार अन्यया ही अर्थ करे। अर्थेद्र मान्य, अप्टक १, ४ से ४।

पाणिति ने स्वर विषयक जिन नियमों का उल्लेख किया है, उनके कविषय उदाहरण जिनमें स्वरभेद से अर्थमेद है, निम्म हैं—हेनाराज ने अन्न शान्त्र का उदाहरण जिनमें स्वरभेद से अर्थमेद है, निम्म हैं—हेनाराज ने अन्न शान्त्र का उदाहरण देते हुए लिया है कि 'कत्त्रसादेवास्य' के नियमानुसार शटक छुरावाची अन्न अन्य आयुदात है, और देवनात्वाची अन्न अन्योदात्त हैं वाक्स्य (कां के पूर्व आयुदात का अर्थ हैं 'तान्त्रमों क्रन्य' और अन्तोदात्त का रावतां ने पूर्व श्राह्म होने प्रवाद का प्रवाद का प्रवाद प्रवाद आयुदात का अर्थ हैं 'तेन' और अन्तोदात्त का 'वाता'। तृन् आर तृव प्रत्यय द्वारा पाणिति ने इन दोनों शब्दों में अन्तर किया हैं। 'सद्भम्म' आयुदात्त का अर्थ हैं 'विक्ने वाला'। 'उयेष्टाक्तिप्रयोवंदिस (अन्तव्दात्तः)' नियम से उयेष्ट और किष्ट शब्दों के होनों अर्थों में अन्तर किया गया है। आयुदात्त वेष्ट और किष्ट वा है। (सवसे वहा, ऑर सबसे छोटा)। 'अभिन्न' राव्य वहुनीहि समास से अन्तोदात्त का अर्थ हैं 'शिन्न' स्वय् वहुनीहि समास से अन्तोदात्त का अर्थ हैं, 'भिन्नरहित' परन्त वत्तुव से 'भि' उदात्त होने पर इसका अर्थ हैं 'शान्त्र'। अपस् आयुद्वात्त का अर्थ है 'कार्य' और अन्तिहत्त का 'क्रिन्तात्त्र'। पाणिति ने अपन्याचा के अतिसम्ब 'अन्तिस्त्रम्व 'अर्थ हैं कार्य अर्थ हैं कार्य अर्थ हैं कार्य मेदित कर 'क्रिनात्त्र'। पाणिति ने अपन्याचा के अर्थने हैं कार्य हैं। 'विवाद के स्वात पर संज्ञ वरक के अर्थोंद

## श्रर्य की अस्पष्टता और श्रर्यभेद

यास्क ने बहुत से ऐसे बैदिक शन्दों का संप्रद्व किया है, जिनस्न चास्तविक अर्थ खहात हो गया था और उन शन्दों के क्यों के विपय में विद्वानों में मत-भेद हो गया था, कोई उसका कुछ अर्थ लेता था, कोई कुछ। इस प्रकार उन शन्दों के एक से अधिक अर्थ विभिन्न शाखाओं में प्रचलित हो गए। यास्क ने कौत्स का बचन लिया है कि बहुत से मन्त्रों के अर्थ अस्तर हैं, यया, अम्बन्ह, यादिसम्, जारयायि, काणुका, (निरुक्त १, १४)। पतन्त्रलि ने (महार २, १, १) में लिया है कि जमेरी (भरक्तकों), तुर्फरीत् (हनन करने वाला) आदि रात्रों का अर्थ कात नहीं होता है। यास्क ने निरुक्त (अप्याय २, ६ और १२) में लिया है कि दुन का अर्थ निरुक्त मेम मानते हैं और पीतहासिक लप्या का पुत्र एक राज्या अदिवनी का अर्थ कोई घावाप्रधिवी मानते हैं कोई अहोर यात्र, कोई स्पीप्तन्त्र, कोई हो पित्रासमा राज्य। नराग्रस का अर्थ वाल्यक्य यात्रते हैं यह और शाक्ष्रपूर्ण अग्नि।

श्रागम आदि से अर्थ मे अभेद — पतज्ञाल ने उदाहरणां द्वारा प्रदर्शित किया है कि आतम, आदेश, द्वित्व, लियमेंट, प्यत्त के होने पर भी बहुत खालों पर अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। (महा० १, १, १६)। आगम उसी के आगमूत हो जाते हैं, अल अर्थ परिवर्तन नहीं होता। स्वार्थिक प्रत्यों के लिए लिया है कि स्वार्थिक प्रत्यों से अर्थभेद नहीं होता है। यथा, देवदत्तक, अरलक (महा० १, १, २६)। घनिभेद से भी कितने स्थानों पर अर्थभेद नहीं होता। (महा० १, १, १३)। घनिभेद से भी कितने स्थानों पर अर्थभेद नहीं होता। (महा० १, १, १४)। यन प्रतिशास्त्र ने (ह० ४१४ से ४२६) कितप्त नियमों का उत्लेख किया है कि मन्यों में कित स्थानों पर य को ज, र को रे, ऋ को रे, पृको ख्रीर मृको यह वोलाना चाहिए।

प्राविशाख्यप्रदीप शिन्ना में (पृ० २००) लिखा है कि इस प्रकार के उच्चारण से अर्थभेद नहीं होता है।'अर्थविचारे तु प्रकृत्या वे वर्णा, त एव, न त्वर्थ भेद ।' श्रीत हैं। रान्दों के द्वारा ही संसार की समस्त व्यपन हुई वस्तुओं ने सामकरण् द्वारा विभाजन किया जाता है। (वाक्य॰ १, १२४) हिस्टिपम ने मर्नृहरि के उक्त स्तोफ की व्याख्या में कहा है कि समस्त ब्यप्तन हुई वस्तुओं में जो कि समान आकारवाती हैं, राज्य पामकरण के द्वारा ही विभन्न किया जाता है। में इस भाव को दूसरे राज्यों में व्यक्त किया है कि वाणी (अथे) सरूप, विस्प और एक्ट्प है, जागि उनके नामों को इप्टि (नामकरण्) द्वारा जानता है।

याः सरूपा विरूपा एकरूपा या सामाद्विरिष्ट्या नामानि वेद ।

ऋग्० १०, १६६।

वेदें। खोर हाझएशन्तों में नाम किस प्रकार पड़ते हैं, इस विषय पर पर्वाप्त विदेचन है। वेदों में स्थान-स्थान पर सकेत किया गया है कि इस वस्तु का यह नाम क्यों पड़ा है। ब्राझएएश्र्यों में यह विचार विशेष विसार से है। मुख्य भाव निम्न हैं:--

कार्य के अनुरूप नाम—(क) अधि के नाम जनके कार्य के अनुरूप पढ़ते हैं।
मैतायशी संहिता में लिखा है कि अधि का नाम जातवेदस इसलिए पड़ा क्योंकि
असने उदान्न होते ही पहुज्यों की प्राप्त किया। मैत्रायशीसिहता (१, न.१)। ऐत्तरेय
आग्रायण (३, ३६) ने भी इसका ऐसा है वर्षण निष्य है। शतयम आग्रायण (६, ४,
६६) ने इसके नामकरण का कारण लिखा है कि अधि को जाववेदस इसलिए
कहते हैं क्योंकि अत्वेक उदान्य होने वाले जीव को यह मान्य होना है। हुज नाम
इसलिए पड़ा क्योंकि उसने सब लोगों को घेर लिया। वैत्तिक सं० (२,४,१२,२)।
"कर्य नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह हमाता है वित्तरीय सं० (२,४,१२,१),
शतयम आग्रायण (६,१,१,६) और इहर येवा (२,३४) इसी अर्थ को मानते
हैं। परन्तु काठकमहिता (२४,१) ने इसका कारण लिखा है कि वह रोता है,
अतः उद्गुज्य।

एक अर्थ के लिए अनेक नाम—(स्) एक माव को व्यक्त करने के लिए एक से अधिक नाम भी होते हैं। इसका कारण भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का एक ही भाव को भिन्न प्रकार से योजन करना है। वेद ने इसको उदाहरण द्वारा सनम्मया है, जैसे हारियन वसुओं को हसरे नाम से पुकारते हैं और कन्याएँ जको इसरे नानों से। ध्यन् १, १६१,४।

एक के अनेक नाम—(ग) एक ही वस्तु के नाना नान उनके विभिन्न गुणों के कारण यह जाते हैं। यजुर्वेट (अ॰ म. ४२ / में गी के ११ नाम एक ही मन्य में उक्त हैं और स्पष्ट लिखा है कि वे ११ गाँ के नाम हैं। यथा इहा ह्व्या, काम्या, सरस्वती नारो, चन्द्रा, खदिले, अप्न्या आदि। ये अर्थ स्पष्ट रूप में उसके विभिन्न गुणों का वोच कराते हैं। मृत्येद (१, १६४, ४६) में लिखा है कि 'प्रसास्मा" एक है, उसी को निवान् लोग क्ट्रा, मित्र, वक्ण, अमि, यम, बाचु आदि विभिन्न नार्मों से पुकारते हैं। गौगिक नाम—(प) व्यक्तियों वे किस प्रकार निर्वचनात्मक नाम पढते हैं इसना ब्हाइएए वेड में नाम एसटा निर्वचन देखर निर्देश किया गया है। यथा, "धून हमति बुन्नहा शतकतु"। (यजु॰ २३, ६६) में राज्य को बुन्नहा स्वां बहते हैं इसका सप्योवरए। साथ हो है जि वह धुन्न को मारता है। इसी प्रकार 'वज्यवत् सन् पृथियों"(काठक स० -, २) में बिन्नुव होने के कारएपृथियों वहते हैं यह निर्देश हैं। विज्यामिन नाम के विषय में पितर्वच बालरा २६, १, १८) का क्यन है कि वह सा के मिन्न थे, अथवा मन बज्जे मिन्न थे। पात्र विश्वामिननाम पढा। यात्र ने भी ऐसा हो इसका कारए बताया है। निरच्छ २, २४।

नाम प्रवाह से आते हैं, ध्वन्यतुक्रण्यात्मक नाम—(इ) जैमिनित्याश्चर स्वामी ने मीमासा दर्शन पू॰ मी० (१,१.३० से ३१) में नामों के विषय में विचार किया है और इह सुख्य बावों ही और निर्देश किया है। १, बनुओं के नाम प्रवाह से बते जा रहे हैं। सूर्यप्रतादिव सुग्र क्षीर नाम प्रवाह रूप से नित्व हैं। इसके तिए बेट न मन्न "धावा यया पूर्वनक्तरत्" परमात्मा ने पूर्व सृष्टि के अनुनार ही मन बसुए निर्मित ही। इंग इंग एक रिता है। १, बनुः ओं के व्यन्यतुक्ररणात्मक नाम पढ़ जाते है। यथा, "ववर प्रवाहासिएटामयन" वदर्षाम के नाम से बनु हा नाम पढ़ जाते है। यथा, "ववर प्रवाहासिएटामयन" वदर्षाम के नाम से बनु हा नाम पढ़ जाते है। यथा, विच मन्ते पत्र सुक्ष के नाम से बनु हा नाम पढ़ जाता है। यथा, वच्च और परक प्रविच ने जिन मन्त्रों एव सुक्षों डाप्य-पहिला है, वे सक्त कर्जार पर इहलाने तो।

नव शब्द-निर्माण के लिए पूर्व मंचित सामग्री का आश्रयण—(द) मतु ने निर्देश किया है कि समस्त नए आए हुए मावों के लिए पूर्व सचित सामग्री का आश्रय लिया जाता है और एसी आधारपर नए मावों के लिए पूर्व शब्द शेप से शब्द लेक्ट उनके नाम डाल को नाम देने छी आवश्यक्या हुई तो वेट दे राजों से ही नाम डाले गए। यसा, व्यक्तियों सो वैदिक क्यक्तियों के नाम, ऋषियों से ऋषियों के नाम और नरियों को निर्यों के नाम इत्यादि।

> सर्वेषा यानि नामानि कमीषि च प्रयक्-पृथक् । वेदराज्देम्य एवादी पृथक् सरवाहच निनेमे ॥ मनु० ५० १ ।

#### नामन्ररण के विषय में याम्क का सिद्धान्त

नाम दा लक्षण – यास्क ने नाम बा लद्दा बरते हुए लिखा है कि नाम में सत्त (इब्ब) की प्रधानता होती है। (निरुक्त १९१)। मर्द हॉर ने भी ( बास्य १२, १५६) इब्ब की प्रधानता नाम की विरोगता मानी है (ऋकू प्राविशास्य १२. १), ब्याद बा लावण किया है। कि सहा बा लवण किया है जिसके द्वारा सत्त (वस्त) वा बोज कराया द्वारा ।

### शब्द से नामकरण में लावव

याक ने नाम के लक्ष्ण के पश्चान् महत्त्वपूर्ण शन्दों में इस माव को श्रामिन्यक किया है कि शब्द से ही संझाएँ क्यों की जाती हैं, संकेत या श्रम्य साध में से क्यों नहीं? इसका उत्तर यास्क ने देते हुए लिखा है कि संसार में न्यवहारार्थ स्वयं के दूवारा ही संझाएँ की जाती हैं, क्यों कि शब्द न्यापक और अधुत्तर है। निरुक्त (१,२) । भवृंहर्र (वाक्यन २,३४=) ने भी शब्दों के द्वारा न्यवहार के पड़ी यो भक्तवपूर्ण लान परिगण्यत क्य हैं। संकेत या श्रम्य साधन बहुत सीमित श्रीर संकुत्तित होंगे। उनसे अर्थ असंदिग्य रूप से श्रात नहीं हो सकता। संकेत शब्द वन् श्रम्यप्रकाण्य नहीं होगा। शब्द व्यापक है, एक श्रम्य द्वारा अर्थवीय श्रम्य होते हैं। इत्य के द्वारा अर्थवीय असंदिग्य होगा है। शब्द शब्द शाय अर्थवीय असंदिग्य होगा है। शब्द के द्वारा अर्थवीय असंदिग्य होगा है। शब्द तथा हो तो है। स्वतप्त भवृंहर्रि ने कहा है कि संसार में कोई ऐमा झान नहीं है, तो कि शब्दों के विना सम्भव हो सके। समस्त झान शब्दों के साथ श्रीत्नभीत होकर प्रकारीत होता है। वाक्यन १, १२३।

### सव नाम धातुज हैं

पूर्व उन्लेख किया गया है कि वेद और ब्राह्मणादि प्रन्य सब सामों को धातुत मानते हैं। यास्क ने प्राचीन परम्परा के अनुसार अपना नया समस्त निरुक्तारों का मत दिया है कि सारे नाम घातुज हैं। निरुक्त १, ११)। यास्क ने ज्लादि सुत्रों के रचिया सास्त्रयान का मौ उन्लेख किया है कि वह भी इसी मत के पोषक हैं। सीनक ने इंदर बता (१, ३० से २१) में भी इस विषय का उन्लेख करते हुए अपना मत लिखा है कि "समस्त नाम कमों के आधार पर इते हैं। अतः सव नाम घातुज हैं। यासक के कथन का अभिनाय है कि प्रत्येक नाम को भी किसी बन्तु को दिया गया है, उसका आधार कोई किया है। यस्तुगत किसी किया बन्तु को दिया गया है, उसका आधार कोई किया है। वस्तुगत किसी किया बन्तु के साम प्रत्यो के कार्य प्रत्यो के लिया वाता है। वस्तुगत किसी क्या विद्या करते हैं अप साम गतिस्तालता के आधार पर प्रधानी के लिए "गो" राज्य अवित्य कारा है। वस्तार के आधार पर प्रधानी के लिए "गो" राज्य अवित्य हो गया। व्यापकता और विस्तार के आधार पर प्रधानी और कर्ती नाम पढ़े। मननरीलता के कारण अपन नम इना पत्र निया हो देवन सीतता के कारण क्या नम हिमी किया के कारण अपन नम हिमी किया के आधार पर पड़ हैं। वस्ता नम हिमी किया के कारण नम्म नहीं कि कारण नम्म हिमी किया के कारण नम्म निया है। इसी प्रकार अन्य सभी नाम किसी न किसी क्रिया के आधार पर पड़ हैं।

यास्क ने गार्ग्य और अन्य वैवाकरखों के मत का उन्लेस करते हुए क्षिसा है कि ने समस्त नामों को घातुज नहीं मानते। ने घातुज, उन्हीं ना मों को मानते हैं, जिनकी सिद्धि व्याकरख के नियमीतुसार अकृति और प्रत्यय से हो सके। इन्य राज्य जिनकी सिद्धि व्याकरख के नियमातुसार नहीं हो सकतो, ने अञ्चुसन्न स्त्रीर परन्परागत ही हैं। यथा, गी, श्रश्व,पुरुप, हस्ती, श्रादि । पत्रज्ञानि ने 'वसादयोगदुतम्' (श्रप्टा॰ ३, ३, १) की व्याच्या करते हुए सताश्रों के धातुत्र होते का समर्थन क्रिया है। निरुक्त ६, १२।

### यारक के सिद्धान्त पर इन्न श्राहोप

यास्क ने निरुत्त (१, ११—१३) नाम को धातुन मानने में तो अन्यों द्वारा आलेप किए गए हैं, उनदा भी उल्लेख दिया है। १—यदि सन नामों को धातुन ही माना जायगा तो प्रत्येक शान्य धातुन अर्थ (योगिक) दानोभ दराएगा। इससे आपत्ति यह होगी दि जो भी टस दार्थ दो दौराक) हा तोभ दत्तामा पढ जायगा। या मार्ग पर चलने से अरव नाम हुआ, तो जो भी मतुष्य पगु, आदि मार्ग पर चलते हैं, उन्हें भी अरव दश नाएगा। जो भी वस्तु हेट दरने वाली होगी, वया सुई, भाला आदि सन दो दश दश नाएगा। जो भी वस्तु हेट दरने वाली होगी, वया सुई, भाला आदि सन दो दश दश नाएगा।

२—यदि सब नाम धातुन हूँ तो एक बस्तु ना निवनी हियाओं से मन्तन्य होगा, बवने ही उनके नाम होन चाहिये। यथा, स्त्रभे ना द्रशया और "सननी' भी नाम पडना चाहिये, न्योंनि वह मडढे मे रखा जावा है और वही को भाष्य देवा है। परन्तु ऐसा नहीं दना जावा कि एक वस्तु के उसके कर्मा-नरूप सारे नाम पडते हों।

३—यदि नाम धातुन ही है वो बर्वनान नामों के विषय में कविषय प्रस्त रूप-स्वित होते है, बया, यदि प्रथम ( दिस्तार ) ने कारण "पृथियो ' कहा गया है वो इसका विस्तार किसने किया, कव किया, क्या आधार था निस पर स्थित होकर इसका विस्तार किया, इत्यादि।

४-किया से पूर्व कर्ता की स्थिति होती है। भावी क्रिया के आधार पर पूर्व-जात द्रव्य का नाम नहीं पड़ सकता।

#### श्राक्षेपों का उत्तर

यास्क ने (नि॰ १, १० ) उपयुक्त श्राहोमों का उत्तर वहुत ही उत्तमता से दिया है, निनसे नामों के स्वरूप पर विशेष प्रमाव पडता है। उत्तर निम्न है —

१—लोक्टब्यवहार में देखा गया है कि समान कर्म करने वालों में से विसी को वह नाम दिया जाता है अन्य को नहीं। यथा तक्षा, परिमाजक, जीवन, और मूमिन। प्रत्येक वक्षण जिया करने वाले को तक्षा (वढ़दें) नहीं कहा जाता। प्रत्येक पूमने वाले को परिमाक्त (सन्यासो) नहीं कहा जाता। प्रत्येक जिलों वाले को जीवन नहीं कहते और प्रत्येक भूमि से ज्यान्न वस्तु को मूमिज (सगल मह) नहीं कहते। हुगांचार्य ने जीवन का रूट अर्थ इक्षुरस एव शाकवियोप वताया है तथा भूमिज का मगल और एन।

२-लोकव्यवहार में देखा गया है कि एक वस्तु का कितनी ही कियाओं से

सन्दन्य होता है, परन्तु उनका नाम किसी विरोप किया के ऋायार पर पड़ जाता है। अन्य क्रियाओं के धाधार पर नहीं।

निर्वचनात्मक विवेचन प्रयुक्त नामों के विषय में ही होता है। नाम पहले से प्रयुक्त हैं। पृथिवी देखने में पृष्ठ (व्यापक) है, अब इसे पृथिवी कहा गया है। इसका किसी ने विन्तार मते ही न किया हो।

३--लोक में देखा जाता है कि भावी कियाओं के आधार पर भी वस्तर्ओं के नाम पड़ते हैं। यथा, "विन्याद" और "लम्बचूडक 'नाम । बच्चे का नाम भावी किया के आयार पर भी दाल दिया जाता है। "देल खाने वाला" 'लर्म्या शिखा बाला" यह दोनों भावी कार्य हैं, इनके खाबार पर नाम डाला गया है।

यारक के उपर्युक्त विवेचन से नाम के विषय में कुछ विशेष प्रकाश पड़ता है। थास्क ने जिन बार्वों का उल्लेख या संकेत किया है. वे निम्न हैं:-

१--बलुओं के नाम किसी किशाविरोप के बाधार पर पड़ते हैं, प्रारम्भ में नाम अपने यौगिक अर्थ से पड़ते हैं, परन्तु परचात् वह बागरूड हा जाते हैं।

२ -समान किया के आबार पर प्रत्येक वलु का वही नाम नहीं पड़ता।

३-नाम किस किया के आयार परपड़ेगा, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता।

४-एक ही वस्तु के नाना कियाओं से सम्बद्ध होने पर भी तदनुसार नाम नहीं पड़ते हैं।

४ - नाम प्रथम प्रथोक्त की ऋतुमृति पर पड़ते हैं। एक बार नाम पड़ने पर फिर उनकी सन्दिखता होने पर भी नाम वही बने रहते हैं।

६--नामकरण, उमकी बीवकता आदि के विषय में लोकव्यवहार सबसे सुर्य है। व्यवहार में जिसके जो नान पड़ गर हैं, उमके बही नाम रहेंगे। अन्यार्थ में प्रयोग, अन्य नामों का पड़ना आदि सब लोकव्यवहार पर स्थित है।

भावी कियाओं के श्राचार पर भी नाम पड़ते हैं।

==व्यक्तियों के नाम भी क्रियाविरोप के आधार पर पड़ते हैं।

# नामकरण के विषय में वैयाकरणों का मत

लायवार्थ संज्ञाकरण--ववश्वति ने नामकरए के महत्त्व पर लिखा है कि किमी वत्तु के नाम डालने के मूल में मुख्य भावना लायव है। संज्ञेप और सरलदन उपाय से उस वस्तु का झान हो सके, अनः प्रत्येक वस्तु को नाम दिया जाता है। नाम डालने में एक बात का भीर ध्यान रखा जाता है वह यह कि नाम बहुव संज्ञित हो । दस-बीम अज़रों वाले नाम अवएव नहीं रखे जाते ।

लय्वर्यं हि संझाकरतम्। संज्ञा च नाम यतो न लघीयः।

महा० १, १, २२।

ं नामकरण में वक्ता का महन्व—चारु ने नामकरण के विषय में जिन तन्यों वी श्रोर ध्यान चाइण्ट किया है, वैयाकरण भी उनका समर्थन करते हैं। भए हीर श्रोर नागेश ने लिया है कि शब्द स्टिप्ट के कार्य में वचा की इच्छा सब से सुरव कारण है। वचा की इच्छा पर ही वह निर्भार है कि किम वस्तु को क्या श्रीर कैमा नाम देता है। सर्व प्रथम प्रयोक्त उसका किसी शर्य में प्रयोग करता श्रीर तदनुसार बह प्रयोग चल पड़ता है। पुल्यराज, बत्क्य० २, ४३४ तथा मंजूया पू० ६४।

श्योक्तैवाभिसन्धर्ते साध्यसाधनस्पताम्। ऋर्यस्य बाऽभिसम्बन्धकत्यनां प्रसमीदते॥

भर्तृ हरि के दुः महत्त्वपूर्ण विवार—भर्तृ हरि ने इस विषय में इछ महत्त्व-पूर्ण तत्र्यों पर प्रकारा डाला है, वे विशेष श्रवषेय हैं। संसेष में उनका विवरण निम्न है:—

१—अर्थ की अवस्थाएँ नाना हैं, उन अवस्थाओं में से जो जिस अवस्था को देखता है, वरनुसार ही उसका सामकरण करता है। वस्तुओं के नामकरण में इसकी गुल्यता इसिलए है कि जो मान, गुल या अवस्था प्रयोक्त को सर्वप्रमा परिज्ञात होते हैं वही नामकरण के आधार होते हैं। अतः मिननिम्न अवस्थाओं के दर्शन से मिननिमन नाम एक वस्तु के पड़ जाते हैं। कमी कभी अवस्था औं के दर्शन से इस पर कात कभी मान डात तो तो ते हैं, जैसे हिंगुक (टेस्) इसका कारण प्रवक्ता का ज्यान इस पर जोता तो नहीं है। पुण्यराज वाक्य० २, १७४।

श्रन्यथा च समाख्यानमयस्थामेददर्शिमिः। कियते किंग्रुकादी नामेकदेशेऽवधारणात ॥

नक्यक २ १/९५ ।

२—एक वस्तु का नाना कारसों से सम्बन्ध रहता है, अब. उसके अनेक रूप से नाम पड़ सकते हैं, परन्तु इस विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि किस निमित्त के आधार पर नाम पड़ेगा। राव्दराक्ति विचित्र है, अत. दिसी एक राक्ति के आधार पर नाम पढ़ जाता है अन्य के आधार पर नहीं। यथा, तक्ता (बढ़ई) तक्तस, वेहन, मेंदन आदि अनेक कियार करता है, परंतु उसका नाम केवल तक्स किया के ही आधार पर पड़ा अन्यों के आधार पर नहीं। इसी प्रकार इन्मकार कुन्म पड़े) के अविरिक्त कितने हो मृतिका के पात्र राख (डोले) आदि बताता है, परंतु उसका नाम कुन्म के आधार पर ही पड़ा राख आदि के आधार पर नहीं। हैलारांज, वाक्य॰ ३, एट ४४०।

संनिधाने निमित्तानां किंचिदेश प्रवर्तकम्। यया तत्तादिशन्दानां लिगेषु नियमस्तथा॥ वाक्य०३, पृ० ४४०। 4—नाम साधारण्तवा उसके मुख्य भावों या गुणों के आधार पर पड़ते हैं क्योंक मुख्य गुण पर हो सर्वप्रथम दृष्टि पड़ती है। पतझित ने भी इस कारण का बल्तेख करते हुए लिखा है कि नाम पड़ने में प्रवात वस्तु या गुण मुर्य कारण होता है। उन्होंने बदाहरण देकर सममाया है कि 'आझएआम" माम का नाम इसलिए पड़ गया कर्योंक उसमें आझणों की संख्या अधिक थीं ऐसा नहीं कि क्या भा में अन्य वर्ण के लोग नहीं। कम से कम श्रक्तमकर झगाल, कमीर (राज) बढ़है, नाई और धीनी अप्लेक माम में अवस्य होते हैं परन्तु मुख्यता के आधार पर बतका नाम ऐसा पड़ गया। प्रदीर ऑस उद्योत महा॰ १, १,४०।

मुरयेनैव पदार्थेन ब्यवहारो विधीयते । वान्य० ३ प्र० १३६ । भूयस एव प्रहणानि मविष्यन्ति । महा० १, १, ४७ ।

४—एक ही अर्थ के क्रियामेंद से नानासंज्ञाएं पड़ जाती हैं। जिसने उसकी जिस खबरथा का दर्रान किया वह उसी अवस्था के अनुरुप नाम डाल देता है। एक व्यक्ति ही नद्दा किया किया किया कर कराय नहीं कहाता है वहां कार्य वहत देने एस लोहे का कार्य करने के "अयसकार" ( लोहार) कहलाता है। खनु एक है, परन्नु उसकी विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर वसन्त, भीष्म, वर्ष, रारव् आदि नाम पढ़े हैं। हेलाराज, वाक्य० ३ ए० ३१३।

वलुओं के नाम, जैसा कि अर्जु हिर ने बताया किसी एक खारा या किसी किया विशेष के आवार पर पड़ते हैं अतः बलुओं के नामों को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। क्यों कि किसी नाम के हारा उसके समस्त गुणों का बोध नहीं होता। गमन किया के खाधार पर पाय को गै कहने से उसके समस्त किया करा आवार पर पाय को गै कहने से उसके समस्त किया करा बात नहीं होता। अनवरी। लता से सनुष्य का और दर्शन की नोधवता से पशु का बोध पूर्णता नहीं है। अत्वयं नाम विवेचनात्मक दृष्टि से अपूर्ण होते हैं। नैक्स्तों की अित्रया के अनुसार बराजुओं के नाम यहि अव्ययं माने जायों ने तो नामों को जुटिपूर्ण मो मानना पड़ेगा। गमन किया के आपार पर गाय को गी कहा गया परनु जब सोनी, बैठी, लंटी, या एत हो, तब नियमानार तको गी कहा गया परनु जब सोनी, बैठी, लंटी, या एत हो, तब नियमानार तको गी कहा गया परनु जब सोनी, बैठी, लंटी, या एत हो, तब नियमानार तको गी कहा गया परनु जब सोनी, बैठी, लंटी, या एत हो, तब नियमानार तको गी कहा गया परनु जब सोनी, बैठी, लंटी, या एत हो है। एव विषय निर्वेचत या सुत महाय को महाय्य नहीं कह सकते, क्योंकि उससे समय मनतशीलता विश्वमान बहती है। इसी प्रकार सभी नामों के विषय में अपूर्णता और दृष्टि विश्वमान बहती है। इसी प्रकार सभी नामों के विषय में अपूर्णता और दृष्टि विश्वमान बहती है। हिस्ता का प्रकार मान ही है। सम्ता। अववार श्राप राजे के प्रया हो। किसी किया को प्रया का सह ही है कि किसी किया के प्रया हो है सम्ता। अववार श्राप के विष्य से किसी किया के प्रया हो है सम्ता। अववार श्राप के विष्य से किसी किया के प्रया हो है सिक्सी किया के प्रया हो है हिस्सी किया के प्रया हो है हिस्सी किया के स्वाप की है हिस्सी किया के प्रया हो है हिस्सी किया के स्वाप कहा है हिस्सी किया के स्वप हो है हिस्सी किया किया सहा है हिस्सी किया के स्वप कर से कहा है हिस्सी हिस्सी के स्वप कर से कहा है हिस्सी किया के स्वप के स्वप हो है हिस्सी किया के स्वप हो है हिस्सी किया के स्वप कर है हिस्सी किया के स्वप हो है हिस्सी हिस्सी है हिस्सी हिस्सी है हिस्सी किया है हिस्सी हिस्सी हिस्सी हिस्सी है हिस्सी हिस्सी है हिस्सी हिस्सी है हिस्सी हिस्सी हिस्सी हिस्सी हिस्सी हिस्सी है हिस्सी हिस्सी हिस्सी है है हिस्सी हिस

के आधार पर एक बार नाम पड जाता है और प्रसिद्ध हो जाता है, तो फिर उसके प्रयोग में सूरमार्थ पर घ्यान नहीं दिया जाता। पृथ्वी का किसी ने विस्तार किया हो या नहीं, एक बार पृथ्वी नाम हो जाने पर वह नाम चलता रहेगा। सा॰ दर्पण २, ४।

पतञ्चित ने नाम मुद्रपूर्ण किस प्रकार चल पडते हैं इसके एक उराहरण का उल्लेख किया है। पाणिन ने परम्परागत विधि के श्रद्धसार उल्लेख किया है कि वैदूर्य मणि का नाम इसलिए पड़ा कि क्योंकि वह विदूर स्थान पर उत्तम्न होती है।

## विदूरान्नयः प्रभवति । श्रष्टा० ४, ३, =४।

पतञ्जलि ने लिखा है कि यह कथन जुटिपूर्ण है, क्यों कि यह मीण विदूर नामक स्थान से उत्पन्न होती, श्रांपुत वालवाय नामक स्थान से उत्पन्न होती है विदूर नाम के अत्यन नहीं होती, श्रांपुत वालवाय नामक स्थान से उत्पन्न होती है विदूर नाम के श्रांपर हो गई, श्रुत उसे पैदूर्य कहा जाने लगा। पतञ्जलि ने पाणिनि के क्यां आधार पर हो गई, श्रुत उसे पैदूर्य कहा जाने लगा। पतञ्जलि ने पाणिनि के क्यां है कि वह कहरूर समाधान किया है कि वालवाय को विदूर नाम से भी निर्देश करते हैं । इस पर यह श्राप्ति उठाई गई है कि लोक्ट्यवहार में तो वालवाय को विदूर नहीं कहा जाता है। इसका समाधान पत्रजलि ने यह कहरूर रिया है कि जिस प्रकार पैराय वाराणसी को मगलार्थ "जित्वरी" नाम से पुकारते हैं, उसी प्रशार पैयाकरण वालवाय को विदूर नाम से निर्देश करते हैं। कैयट ने इस पर टीका करते हुए दहा है कि यह श्रावर्यक नहीं है कि सार्वजनिक प्रसिद्धि को ही प्रसिद्ध नाता जाय, वैयक्ति का श्रापर पर भी शारों की प्रसिद्ध होती है। वैयाकरण वालवाय को विदूर पहते हैं जैसे वैदय वाराणसी को जित्वरी। प्रशीप। महा० ४३, तथा वाक्य० २१६२।

नाम इस प्रकार से वस्तु के सकेतराज्य होते हैं। नाम वस्तु की व्यक्ता बहुत सूक्त होते हैं व्यतः वे वस्तु के उतने ही स्वरूप का समझ करते हैं नितना कि एक राज्य में समझ करते हैं नितना कि एक राज्य में समझ सम्माव है। मस्वेक ग्रुष्य मा माव जो कि वस्तु में विवस्तान है या वस्तु के ह्यारा जिन समस्त भावों का दूरपा के मन में उद्योगन होता है 'स्मक्त एक राज्य में समझ करना व्यस्तम है व्यतप्त मन में हिर ते कहा है कि नाम किसी मुख्य भाव को लेकर एउता है ति सम्मान नाम पहले में वही कारण है कि नाम वस्तु के एक ही व्यस्त मों विवस्ता है। उसके व्यत्य वहीं कि नाम वस्तु के एक ग्रुष्य को लेकर विवस्त वहीं है। नाम वस्तु के एक ग्रुष्य को लेकर विवस्त के लिए वर तुरुष्य व्यन्त नाम विवस्त के ति है। ति हो विवस्त विवस्त पर जाता है। विवस्त वास ने व्यत्य के सिह्म विवस्त के निर्मेश के स्वत्य के निवस्त के विवस्त के स्वत्य के स्वत्य के सिह्म विवस्त के स्वत्य के सिद्ध के समझ के स्वत्य के सिम्म व्यत्य होता है व्यत्य की प्रकृति की सिम्म व्यत्य होता है व्यत्य परित्य के सिम्म व्यत्य होता है व्यत्य साल हम सिम्म व्यत्य होता है व्यत्य स्वत्य स्वत्य हम स्वत्य हम स्वत्य स्वत्य हम सिम्म व्यत्य होता है विवस्त स्वत्य हम स्वत्य हम सिम्म व्यत्य होता हम सिम्म व्यत्य होता हम सिम्म व्यत्य होता हम सिम्म व्यत्य होता हम सिम्म व्यत्य हम सिम्म व्यत्य होता हम सिम्म व्यत्य हम सिम्म व्यत्य होता हम सिम्म व्यत्य हम सिम्म विवस्य हम सिम्म विवस्त सिम्म विवस्य सिम्म विवस्य हम सिम्म विवस्य हम सिम्म विवस्य हम सिम्म विवस्य हम सिम्म विवस्य सिम्म विवस्य हम सिम्म विवस्य हम सिम्म विवस्य सिम्म विवस्य हम सिम्म विवस्य हम सिम्म विवस्य सिम्म विवस्य सिम्म विवस्य हम सिम्म विवस्य हम सिम्म विवस्य सिम्म विवस सिम्म विवस सिम्म विवस सिम्म विवस सिम्म सिम्म सिम्म सिम्म सिम्म सिम्म सिम

## नए भावों के नाम कैसे पड़ते हैं

पतज्जित ने बताया है कि नाम परंपरा से चले काते हैं। पूर्वजों ने उन अयों से उन नामों का सम्बन्ध किया है। यह नाम उन अर्थों में प्रचलित हो गए हैं, उनको परंपरागत नानकर उन्हीं क्यों में अब भी उनका प्रयोग किया जाता है। मर्छ होरि ने अवएव निर्देश किया है कि संज्ञा और संज्ञी (नाम और अर्थ) का सम्बन्ध नित्य है।

> हतस्तत्र पूर्वेरभिसम्बन्धः । महा० १,१,१ । नित्य एव तु सम्बन्धो डित्थादिषु गवादिवत् । वाक्य० २,३६६ ।

पतञ्जलि ने लीकिक और वैदिक नामों की चर्चा करते हुए लिखा है कि लीक और वैदिक किया कलाप में जिन बलुओं को जो नाम दिए गए हैं वे व्यक्तियों ने ही दिए हैं। ऋषियों और आचार्यों ने प्रथम उन अयों में उन शब्दों का प्रयोग किया। अतपन नागरा ने लिखा है कि सर्वप्रथम नामकरण का कार्य ऋषियों ने ही किया। यथा, क्र्य (खिंदरनिर्मित खड्गसहरा यिश्वयक्तप्रक), यूप (यिश्वयत्तम्म) चपाल (यूप के आगे रक्खा जाने वाला यूपवलय नामक काष्ट) अचीत, महा० १, १,१।

इस प्रकार जो भी नए पदार्थ आते हैं, उनका नामकरण प्रथम दृष्टियों, आचार्यों और आतों द्वारा किया जाता है। जन सामान्य उनके प्रयोग और व्यव-हार को देखकर उन अयों में उन्हें अपना लेता है। नागेश ने अवएव व्यवहार को सबसे अधिक मुख्यता हो है और कहा है कि व्यवहार शक्तिशहकशिरोमणि है। किस वस्तु का क्या नाम है, इसमें व्यवहार हो छूठ निर्णायक है। आचार्यों के व्यवहार पर बल इसलिय दिया गया है क्योंक उनका आप्त ( यथार्णवक्ता) मानते हैं। जिन अर्थों में जिन नामों का प्रयोग उन्होंने ठीक समस्ता है उनका ही उन्होंने प्रयोग स्वीकार किया है। प्रदीप और उद्योत, महा० १, १, १।

नए भाव या विचार संस्कृति और सम्बता के विकास से उद्भूत होते हैं कितने ही विचार अन्यों के सम्पर्क से मतुष्य के हृदय में आते हैं। पतञ्जित ने सहाभाष्य में ओ उदाहरण दिए हैं उनसे ऐसे नामों पर प्रकारा पड़ता है। नयोंन भावों के लिए पूर्व संचित सामधी के आधार पर कभी सर्वया नए राज्द की सृष्टि हो जाती है, कभी पुरान शब्द नवीन भावों के बीतन के लिये प्रयुक्त होने लगते हैं।

उदाहरणार्थ, वावों के नबीन नाम जो कि वैदिक साहित्य में नहीं मिलते हैं, इसी प्रकार पड़े हैं। यथा मार्वेद्धिक, पाण्विक, वीणा, परिवादक, तूर्य आदि। सेना के विभिन्न अंगों के सुविभक्त नाम पड़े, रिधिक, अश्वारोही, पदाति, महारथी, अतिरथी, आदि। काशिका, अष्टा० २, ४, २।

# व्यक्तियों के नामों पर एक दृष्टि

चार प्रकार की संद्राएँ—महं हारे ने लिया है कि संद्राएँ चार प्रकार की होती हूँ, र—श्रकृतिम, जो प्राचीन परंपरा से चले आते हूँ यया गी, श्राव, हसी श्राव । र—कृतिम, जो किसी श्राव आवार्य या व्यक्ति हारा किसी भाव को बोधित करने के लिए रक्सी बाती हूँ। यह दो प्रकार की हैं। र पारिसाधिक जो पारिपाधिक सार्वों के बोद के बाता हैं हैं यह दो है यथा, ग्राप, छुट्टि. टि, छु आदि। र—व्यक्तियों कादि के नाम देवदत्त, यहदत्त श्रादि ना । र - कमय- विधि, जो कृतिम और श्रात्रिक होनी प्रकार की हैं, इनके हारा कृत्रिम (पार्टर भाषिक) और श्रकृतिम दोनों प्रकार की हैं, इनके हारा कृत्रिम (पार्टर भाषिक) और श्रकृतिम (प्रचलित ) दोनों माव वोधित किए जाते हैं। यस, कर्म, क्रिया, संख्या आदि। वे प्रचलित और पारिधाधिक किया में महार भी संद्रार्थ हैं। ४ - श्रकृतिम (प्रचलित ) संता होते हुए भी हात्रिम संत्रा के विषय में भी श्रुव होने वाली। वया, सन्त्रोधन। वह लैकिक श्रयं के साथ ही पारिमाधिक श्रयं को भी बताता है। हैलाराज, वाक्य० २, ३७६ से ३७०।

भर्छ हिर ने लिखा है कि व्यक्तियों के नाम ब्यवहार के लिए डाले जाते हैं। नागेश कहते हैं कि व्यक्तियों को नाम देन में नाम देने वाले की तत्कालीन मावना ही मुख्य होती है, खदा जिसको जैसा नाम देन मातर है हैं वैसा नाम राद देते हैं विद्या होता है। इंट्यक्तियात संहाएँ नित्य नहीं होती, इसको क्यक्ति विशेष ध्यमी मावना के अनुरूप सहते हैं। नवजाव वालक का नाम मावा पिवा ध्यमी भावनाओं से प्रेरित होकर रायते हैं । नवजाव वालक का नाम मावा पिवा ध्यमी भावनाओं से प्रेरित होकर रायते हैं वया, देवहद , वजह च आदि । उनके प्रयोग से अन्य व्यक्तियों को यह ज्ञान होता है कि उनका यह नाम है, एक व्यक्ति के एक से अधिक नाम चल पड़ते हैं जिनमें एक नाम मुख्य हो जाता है, अन्य गांग । कैयट ने निर्देश किया है कि रावच ध्यौर कुनेर के पिता के इसी शकार तोन नाम ये, विश्वसा, विश्वस्थ और दव्या । इन्द्र, पुरुट्ट, पुरुटर, पुरुष्ठ धाहि नाम इसी प्रकार के हैं। वाक्य २, २६६। मंजूय, पुरु रह, महार १, १, १। प्रदीप, महार १, ३, नरे।

# व्यक्तियों के नामकरण पर पाणिनि के विचार

पाणिति ने व्यक्तियों के किस प्रकार नाम पड़े हैं, इसके कुछ तथ्यों पर मी प्रकारा डाला है।

१ – क्विने ही नाम पिता के नाम के आधार पर पड़ते हैं। यथा, दारार्ग्य, बाहुदेव, पायडव, हाजि, देख, आदित्य। अध्या० ४,१,६२।

२—माता के नाम के आधार पर भी नामपड़ते हैं यथा, पार्थ, कीन्तेय, माद्रेय ग्रेतरेय, बैनतेय, सीपर्लेय, सीमित्र ! अष्टा० ४, १,१२० ।

युर्ध्य वनाय , ताप्यव, सामन । अञ्चार ६, ५,६२० । ३—गोत्र के नाम पर नाम पड़ते हैं। यथा, कारवप, वात्त्यायन, कात्यायन, मारद्वाज, राधव, कीरव, वादव, जामदन्य। अष्टा॰ ४,६, ६० । त्रिकासहरोष और केराव के कोर्पे से झात होता है कि पाणिनि का "वैयक्तिक" नाम 'आहिक"या, गोत्र नाम पाणिनि था ।

> पाणिनिस्त्वाहिको दात्तीपुत्र' शालिकपाणिनी । शालातुरीय इति । त्रिकाडशेप' शालातुरीयो दात्तेय सालिकः पाणिनाहिकी। पाणिति । इति केशव

४ जन्मस्यान के नाम पर भी नाम पडते हैं। यथा पाणिनि का नाम रालालुरीय । रालालुर स्थान वर्तमान समय में "लाहुर" नाम से प्रसिद्ध है। यह सीमा प्रान्त में पेशावर जिले में अटक स्टेशन से परिचम में १४ भील क्या वर्तमान ओहिएड से ३ मील परिचमोचर में है। पवज्ञिल का इसी फ्रकार नाम "गोनहींय" है। गोनचे के विषय में प्राचीनों का मत है कि यह काश्मीर में है परन्तु आधुनिक विद्यान इसे अयोज्या जिले में विद्यान । गोंडा 'स्थान को गोनई का विकसित हुए मानते हैं।

#### गानदीयस्त्वाह। महा॰ १, १,२०।

४—जिस प्रान्त या देश में जन्म हुआ है उसके नाम पर भी नाम पडते हैं। यथा, केंकेवी, माद्री, गान्यारी, मैथिली, कीसल्या। खष्टा॰ ४, १, १७५।

६ - जिस राशि या नहत्र में उत्पन्न होता है, उसके नाम पर भी नाम पडता है। यथा, रीहिसेय, रीहिसी नहत्र में उत्पन्न होने के कारस। फाल्गुन, (अर्जुन) फाल्गुनी नहत्र में उत्पन्न होने के कारस।

७-प्राचीन कथानकों उपाख्यानों आदि के आधार पर नाम पड जाते हैं। यथा, इन्द्र के नाम पुर दर, बुद्रहा। शिव के द्र्यन्वक, त्रिपुर्रार। विष्णु के मध्वरि, मधुस्तुन, अन्यकारि आदि।

=—भाषी क्रियाओं के आधार पर भी माता पिता अपनी भावनानुसार नाम रस देते हैं। सोमयानी, श्रानिच्टोमयाती विल्वाद, सम्बच्छक। अर्थात् जो सोम आदि से यहा आदि मविष्य में करेंगे। अष्टा॰ ३, ४, १। सिद्धान्तकीसुरी नया तिरुक्त १, १४।

६— जिस विशेष बहे रय से व्यक्ति काम करता है, या वह जो विशेष कार्य करता है उसके आधार पर भी नाम पड जाते हैं। यथा, स्कोटायन, स्कोटसिद्धान्त की व्याख्या, उसका प्रतिपादन और विस्तार करने के कारण।

१० — चिटवाले या ब्यग्यात्मक नाम भी किसी के किसी विरोष कारण से पड जाते हैं और प्रचलित हो जाते हैं। पत्रञ्जलि महा० खा० १ ने इसी प्रकार के नाम तिसे हैं कि "यर्वाण वर्वाण" मान के द्वारि ये "यदवा नः, वद्वा न के स्थान पर "यर्वाण तर्वाण" जन्मारण करते थे, अव इनका नाम ही 'यर्वाण तुर्वाण" पद गया। वैदिक द्यार्थों में सुन शेष, ग्रुन एक्स, सुनोलागूल नाम काते हैं। ये नाम भी सन्मवतः इसी प्रकार पड़े हुएप्रतीत होते हैं। पात्रेसमिता-हिमरा, कष्टा॰ २, १, ४≈, में ऐसे व्यंग्वालक वचनों एवं नामों के ब्दाहरण बहुव से हिए गए हैं। यथा कृतमंडूक, कृतकच्छप; ब्दुन्वरमग्रक, नगरवायस; वीप-ध्वांन्त।

### वैयक्तिक नामों की सार्यकता

श्राप्तृतिक विद्वारों में से बुद्ध विद्वार, असे वात सुश्चर्य मिल श्राद्धि यह मानते हैं कि व्यक्तियों के नाम सार्थक नहीं होते, वे केवल संकेवार्थ होते हैं। वातम्सन का मत है कि नामों हो तिप्पयोवन या निर्द्यंक नहीं कहा वा तक्त्रा है। सारतीय नामों पर रिप्पात करने से जात होता हिंक नाम श्राम्य हैं वा तक्त्रा है। सारतीय नामों पर रिप्पात करने से जात होता हिंक नाम श्राम्य हैं वा स्वक्रित संकेवार्थ केवल संकेवार्थक नाम यथा, हित्य कपित्य क्राद्धि न्यून हैं। नामों की सार्यक्रित से यह नहीं समना वा सकता है कि वित्त व्यक्ति के वो नाम है सार्वारिका ने रह्ये हैं, वह तद्दागुण सन्पन्न श्रवस्य होगा या हुआ है। वेरों में श्राने वाते नाम तथा पुरारा, रानावरा, महामारत श्राद्धि में श्राने वाते वैदिक नाम प्रायः सार्यक्ष है केवल श्राद्धिक कर्य सरता से जाता वा तक्त्रा है। वाक ने निरस्य केवीर करवा शाब्दिक कर्य सरता से जाता वा तक्त्रा है। वाक ने निरस्य केवीर करवा शाब्दिक कर्य सरता से जाता वा तक्त्रा है। वाक ने निरस्य केवीर करवा शाब्दिक कर्य सरता है। त्यार है वित्तर से नानों दा श्रम ने निरस्य में किया है। यार हुद्ध (रिक्योराची), पुरन्दर (हैत्यों के पुरी वा नायक), इवहा (हक्ष्मा नायक), रदर (मर्यकर तथा रज्ञाने वाता), रिव (क्ल्याएकरी), विरवानित (स्वव्यापक )। क्ष्यवा (निरस्त वानावृत्य), क्ष्यी (वहुत क्यारे वा त्या स्वत्याव्यक)), श्वत्य (वहुत क्यारे वा त्या समावुक्य में प्रात्व रावी), श्राद्ध (प्रते केवी), श्रव्य (वहुत व्यापक)।

पवस्ति ने (महा॰ ३, ३, १३॰) रामायरा महामारत में प्रचतित व्यक्ति में के नाम देते हुए उनका धात्वर्थ निर्देश किया है। यथा हुवेषिय ( दिससे कठिनाई से युद्ध किया जा सके), हुवेषर, हुवेषर, रामण्ड करने योग्य) हुवेषर, हुवेषर, रामण्ड (रताने वाला), मरत (पालक), राम (रमएकवा) शतुन ( श्रुमाशक), यूपिटर (युद्ध में भी शियरिंचत), भीम ( भयंकर) आहि।

# भावों के नामकरण पर पाणिनि के कुछ महत्वपूर्ण विचार

पाणिनि ने मामकरए के मूल में विवासन कितव कच्चों का दर्शन किया है और उनश बल्लेस व्याचाचाची में किया है। पत्रज्ञलि व्यादि ने उन कच्चों की व्याख्या करके साथ किया है। मामकरए के सिद्धांत की दृष्टि से वे तथ्य बस्तव महत्त्वपूर्ण हैं।

१-किसी प्रन्यकार को कृति को प्रन्यकार का हो नान दे दिया जाता है।

यथा, कठ और चरक ऋषि की बनाई संहिताओं को कठ और चरक नाम दिया गया है। अष्टा० ४, ३, १०७।

- २—किन्हीं आख्यायिका आदि की पुस्तकों को आख्यायिका आदि के सुख्य पात्र का ही नाम दे दिया जाता है यथा, वासवदत्ता, सुमनोत्तरा, स्वर्गी, कादम्बरी। अष्टा॰ ४, ३, ⊏७।
- ३—देश के राजाओं को देश के नाम से ही सम्बोधित कर दिया जाता है। यथा कम्योज, चोल, केरल, शक, यवन। श्रष्टा० ४, १, १७४।
- ४ बृत्तों के फर्लों को भी वृत्त का नाम दे दिया जाता है। यथा श्राम्न, जम्बु, पीलु, कुनलय, बदर, इरीतकी। श्राप्टा॰ ४, ३, १६३।
- ूर-श्रान्तों को उसी पौषे का नाम दे दिया जाता है यथा, यब, ब्रीहि, माप, सुद्ग, तिल। महा० ४, ३, १६६।
- ६—फूलों को दृस या लता का नाम दे दिया जाता है। यथा, करंब, अशोक, मल्लिका, पदा, कुवलय। महा॰ ४, ३, १६६।
- ७-मूल को छुत्त या लवा का नाम दे दिया जाता है। यथा, विदारी, अंग्रु-भती, बहुती। महा० ४, ३, १६६।
- --जातियां जो कि वहीं निवास करती हैं, उनके नाम पर ही देश का भी नाम पड़ जाता है। यथा, पंचाल, कुछ, अंग, वंग, मगथ, पुरह़। अध्या० ४.२, ८१।
- ६—िकव्हीं मुख्य बलुओं के नाम पर उनके समीपस्य नगर शाम आदि का भी बही नाम पड़ जाना है। यथा, वरण के समीपस्य नगर को वरण, कटुक बदरी के समीपस्य पाम को कटुकवदरी और मधुरा उब्जयिनी आदि के समीपस्य पामों को मधुरा उब्जयिनी आदि । अध्या॰ ४, २, च३।
- १० -- तिन्निर्मेत वस्तुर्श्वों को भी वही नाम दे दिया जाता है। यथा, शर्करा निर्मित को शर्करा नाम । अप्टा॰ ४, २, दरे।
- ११ राष्ट्रों या छवियों के झाताओं और पढ़ने वार्तों को उसी नाम से सम्बोधित किया जाने लगता है। यथा, पारिएनीय शास्त्र के झाता और छात्र को पारिएनीय। अष्टा० ४, २, ६४।
- १२ एक भाग के लिए भी सम्पूर्ण का नाम प्रयुक्त किया दाता है। यथा, पूर्वपंचाल, उत्तर पंचाल। वस्तु का एक ऋंग्राभी शुक्त या कृष्ण होगा तो उसे शुक्त या कृष्ण कहते हैं। शालासमूह के लिए प्राम शब्द प्रयुक्त होता है परन्तु एक मकान वाला भी गाँव होता है। महा० ऋा० १ तथा १, १, २०।
- १३—सम्पूर्ण के लिए भी एक भाग प्रयुक्त होता है यथा देवदत्त के लिए देव या दत्त, सत्यभामा के लिए भामा । सम्पूर्ण सुख, नाक, आँख आदि के लिए सुख

शब्द शिरम्, इस्त पाद एक भाग के शोतक होते हुए भी सम्पूर्ण श्रंग के लिये प्रयुक्त होते हैं। महा० १,१,४४।

१४ - तस्य के तिये लज्ज्ञ । जिस लज्ज्ञ् से तीव लज्ज्ञि होता है, उसकेलिए लज्ज्ज्ञ्ज्ज्ञ हो प्रयोग कर दिया जाता है। यथा, काल्यः (कांल्युएकर) श्रवटीट, निवड, चिकिन, चिपिट, निम्ननासिक के बोधक होते हुए नीची नाक वाले पुरुष के भी बोधक हैं। श्रप्टा० ४, २, ३१ से ३२।

१४—जो बस्तु जिस स्थान पर उत्तप्त होती है, उस स्थान के नाम द्वारा ही उत्तका भी बोध कभी-कभी करावा जाता है। यथा, गोस्थान, श्ररवस्थान, गोरााल, तद्देराज व्यक्ति को देश केनाम से भी सम्बोधित किया जाता है। यथा, श्रंगाः, वंगाः, क्लिंगाः। श्रष्टा० ४, ३, ३३।

#### नए शब्दों का आगमन

नामकरण के प्रकरण के सम्य में इस बात का उल्लेख किया गया है कि संस्कृति और सम्यता के विकास के साथ, नए मान, नए पदार्थों की सृष्टि होती हैं आर उनके नए नाम डाल दिये जाते हैं। नवीन खतुसंपानों, आविष्कारों के वद्उल्ल हो गाम डाले जाते हैं इस प्रकार माण में नए शब्दों का आगमन होता वह हो प्राचीन शिलालेखों के ख्रथ्यन से इस प्रकार के सैक्टों सब्द मितते हैं जो संस्कृति के विकास के साथ ख्यना लिये गए हैं और उनका नवीन ख्यों में प्रयोग किया जाने लगा। खराकि ने खपने शिलालेखों में निम्न शब्दों का नए भागों के लिये प्रयोग किया है। आधुनिक विद्वानों ने उनके खयों को निम्नस्प से माता है। सुक्ति (जल ), विषय (जला), कुक (जिले का सर्वोच्च खपदेशाल में इसके लिये पीर व्यावहारिक राष्ट्र प्रयुक्त किया है, महानाज (उच्चराजकीय खपदेशाल में इसके लिये पीर व्यावहारिक राष्ट्र प्रयुक्त किया है, महानाज (उच्चराजकीय खपिकारी), मन्त्रिपरिषद् (बर्तमान मन्त्रिमृत्व ),परिषद् (वर्तमान घारासमा)।

गुमकाल के शिलालेखों में इसी प्रकार सैकहाँ राज्य नए मार्चों के लिये मिलते हैं, यथा विषयपित (वर्तमान जिलापिश), शीलुकिक (चुंगी विभाग का अध्यक्त), शिलाक (जंगल विभाग का अध्यक्त), हिंदर एवं लेखक (लेखक, कलके), स्पातिसमाद (स्पाति विभाग का अध्यक्त), हिंदर एवं लेखक (लेखक, कलके), स्पातिसमाद (स्पाति विभाग का अध्यक्त), वलाधिकत (भीलके मार्चोल), यत्तपदाधिकत (पीलके अहाज), महाप्रतीहार (कार्डकोपर), दीनार (मुवर्णद्वार), महाप्रतीहार (कार्डकोपर), सीनिक (अध्यक्षाताध्यक्त), सान्धिवप्रहिक (संधि या विषद्व विभाग का मन्त्री), उपरिक्त (वर्तमान गवर्तर), आयुक्त (वर्तमान मजिल्देट), हिरवरवतामुदायिक (राजकीयकोप विभाग का अध्यक्त), आर्डिंग हेन राज्यों का समय वास्तविक अर्थ क्या या, यह आज निश्चित्र रूप से नहीं कहा जा सकता है तथापि आधुनिक पुरातस्ववेद्याओं ने इन शब्दों का आधुनिक ममकत्त कर्य देने का प्रयत्न हिया है और उपर्युक्त अर्थ वर्दी के अनुसार दियं गए हैं।

# श्रनुपयोगी शब्दों का श्रमयोग

इस सस्कृति विकास का परिगाम यह होता है कि कितने ही प्राचीन प्रचलित शन्द भाषा से उठते चले जाते हैं, पतञ्जलि ने इसका उल्लेख करते हुए इसके दो कारणों पर ज्यान दिलाया है। प्रथम यह कि वह अर्थ जिनके द्योतन के लिए रान्तें का प्रयोग होता था, उनका व्यवहार से उठ जाना। 'अर्थे रान्त्रप्रयोगात्" (महा॰ आ॰ १) यदि वह अर्थ विद्यमान है तो रान्ट विद्यमान रहता है, और यदि उस अर्थ का अप्रयोग हो जाएगा तो वह रान्ट भी नहीं रहेगा। इसके उडान हरण में उन्होंने "श्रप्रपुक्ते दीर्घसत्रवत्" का उल्लेख किया है कितने ही प्राचीन यहाँ के नाम यथा सीतामणी, क्योतिष्टोम, श्रानिष्टोन, रात्रस्य, अश्वमेध, गोमेध राष्ट्रभत्, तिरवभृत्, वाजपेय त्रादि प्रचलित न होने के कारण लुप्त हो गए हैं। दूसरा कारण पतञ्जलि ने यह बतावा है कि "अप्रयोग प्रयोगान्यत्वात्" (महा॰ था॰ १), कितने ही ऋर्य हैं जो विद्यमान तो हैं, परन्तु उनके लिए प्राचीन श दों के स्थान पर अन्य नतीन शार प्रचलित हो जाते है, ब्रव उन शार्टों का लोप हो जाता है। वैदिक साहित्य के ब्राच्यान से ऐसे सैन्डों शार्टों का ज्ञान होता है नो कि उस समय प्रचलित ये, परन्तु उन अर्थों के विद्यमान होते हुए भी उन शाउों का प्रयोग नहीं रहा, क्योंकि इन श्रयों मे नतीन शन्द प्रचलित हा गए हैं। पृथिता, अन्तरित्त, मेच, रात्रि, वाणी जल, ननी, युद्ध आदि कितने ही पर्नायवाची निघट्ट, में दिए गए हैं परन्तु उनमें से बहुत ही कम सत्कृत साहित्य में प्रचलित रहे यथा पृथ्वी के लिए गमा, जमा, ज्ञा, रिप', गातु , मेघ के लिए श्रद्धि, गोत्र, बज चरु, बराइ श्राह, श्रमुर, जल के लिए कतन्य, पुरीप, विप्पल, विष कत्रा, वुस, नदी के के लिए अवनि, या, एनी, वधू, उनी, धुनि आदि शब्द संस्कृत साहित्य में सर्वथा प्राप्त नहीं होते हैं।

### श्चर्य निश्चय के साधन

यास्त, पारिएति, पतञ्चलि, और भर्त हरि ने रान्तों की नानार्यकता पर विशेष प्रकारा डाला है। इस विषय का निस्तृत विवेचन अध्याय ३ में किया जा जुका है।

वैयाकरणों के 'सर्जे सर्वार्थवाचका' सिद्धान्त के श्रतुकूल तथा यास्क के निर्जयन सान्य, सादरय श्रादि के श्रतुकूल सस्कृति के दिकास के साय एक राज्य के नाना श्रव्य हो गए हैं। श्रामियासिक जर यौगिक श्रयं के श्राघार पर अन्य रूप से श्रते-कार्य का योजन श्रीत लगती है, तर यह श्रावरक होता है कि राज्यें से निरिचत श्रयं का योजन श्रीत पर्के हो हो, स्पर विचार किया जाया। पत्छलि श्री सर्क्ट्रहिर ने इस वियय पर विशेष प्रकार हाला है। नामनरण के विषय में यह लिसा जा चुका है कि नाम श्रास्म में श्राव्य होते हुए भी बाह में यौगिक श्रयं न प्रकट कर श्रयं विशेष में रूद हो जाते हैं श्रीर रूड श्राव्यवर प्रयुक्त होते हैं। इसके कारण ऋर्य के एक बहुत बड़े भाग के ऋर्य निरुव्य के प्रश्त का समायान हो जाता है। भर्त्र हिर्र ने ऋर्य निरुव्य के निम्न साथनों का उल्लेख किया है।

> संविगा विभवागस्य साहचर्यं विरोधिता। ऋर्यः प्रकरत्त् सिंगं राज्यस्यान्यस्य सिन्नियः॥ सामर्थ्यमीचिती देशः कालो व्यक्तिः सराद्यः। राज्यप्रस्थानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः॥

बाक्य० २. ३६७ से ३६८।

१—संयोग, किसी त्रस्तु का किसी के साथ प्रसिद्ध सम्वन्य होता है, उसके श्राचार पर नानार्थक राज्य के श्रव्य का संयोग-निर्देश द्वारा श्रव्य-निर्णय हो जाता है, हरिशब्द के कई श्रर्थ हैं।

यमानिलेन्द्रचन्द्रार्कीवप्युसिंहांग्रवाजिषु । ग्रकाहिकपिभेक्षेपु हरिर्ना कपिले विषु ! श्रमरकोरा !

विप्पु, सिंह, वानर, किरण, अरव, सुर्व, आदि। किन्तु 'सशंखयको हरिः' में हिर से विप्पु का ही वोघ होगा, क्योंकि विप्पु ही शंख चक से पुक्त हैं, गौ के नाना अर्थ हैं, प्रव्यो, गाव, किरण, वैत्त, वाली, आदि परन्तु, सवत्सा गौः से गाव कि अर्थ वीप होगा। "वेतु" राज्द गाव के अविरिक्त प्रत्येक दूध देने वाले पुत्र (श्रीतिंग) के लिए आता है, परन्तु सवत्सा घेतुः से गाव का सिक्सोरिषेतुः से बढ़वा (पोड़ी) का, सकरमायेतुः से हथिनी वा उंटिनी का। प्रदीप, महा- साप्ट, रे, २६।

२—विप्रयोग, प्रसिद्ध संयोग का वियोग निर्दिष्ट हो तो भी उसका ही बीघ होगा। यया अपर्युक्त उदाहराओं में 'श्रदांतपकोहरिः" से विप्तु का ही बीघ होगा, क्योंकि शंस पक्र का वियोग उसी से होगा। इसीप्रकार "श्रवत्सा गीः" में गाय का श्रवत्सा गीः श्रकिशोस गीः में गाय श्रादि का।

२—साहचर्य, नागेश ने इसका "सह्यरितासहचरितयोः सह्यरितस्यैव मह-एम्" परिमाण द्वारा स्पष्ट किया है कि यदि दो शब्द एकत्र हों तो जिनका साह-चर्य देखा गया है उसका हो मह्ए होगा। परि० १११। यया, "रामलक्ष्मणी" में लक्ष्मण के साहचर्य से दाशरिय राम का, परशुराम या वलराम का नहीं। "भीमार्जुनी" में भीम के साहचर्य से पार्य ऋर्जुन का, कार्तवीर्य ऋर्जुन का नहीं।

४ – विरोधिया, जिनका विरोध प्रसिद्ध है उनके विरोध का साथ में उन्लेख होने से अर्थ निरुचय होता है। यथा,क्यां जुनै में अर्जुन के शत्रु कर्यों का उन्लेख होने से पार्य अर्जुन का, कार्ववीय ना नहीं, तामार्जुनी, में प्रसिद्ध शत्रु कार्ववीयं अर्जुन का उन्लेख होने से राम से परग्रुत्तराम का, दाशरिध राम का नहीं। यहां पर बेनों शब्दों का अर्थ निरुचय विरोध से हैं, विरोधी परग्रुत्तम का उन्लेख होने से पार्य अर्जुन का महत्य नहीं होगा। \* १— अर्थ, पतञ्जित ने अथ निरचय के साधनों में अर्थ और प्रकरण इन होनों पर वहुत अधिक चल दिया और कई स्थानों पर इनका उन्लेख सुख्य रूप से किया है। अर्थ का स्पन्टीकरण कैयर ने किया है कि अर्थ से अभाग्य है, जिस प्रयोक्त के लिए वह वाक्य बोला गवा है, उसका ही प्रदृण होगा। साथ ही वह अर्थ गृहीत होगा, जिसमें उस अर्थ को पूर्णकरने की सामर्प्य हो यथा, 'गोपालकमानय, माणवकमध्यापिष्यवित' गोपाल के होनों अर्थ हैं १— ग्वाला, २—व्यक्ति दिशोध का नाम। यहाँ पर क्षात्र के अध्यापत की सामर्प्य गोपाल नामक व्यक्ति में है अतः उसका प्रदृण होगा। यहां अध्यापत भी सामर्प्य गोपाल नामक व्यक्ति में है अतः उसका प्रदृण होगा। यहां अध्यापत भी सामर्प्य गोपाल नामक व्यक्ति में है अर्थ अर्थ उसका प्रदृण होगा। यहां अध्यापत भी सामर्थ गोपाल नामक व्यक्ति में से अर्थ जन के कारण शिव का महण होगा, सन्भ का नहीं।

### श्रर्थात् प्रकरणाडु वा लोके द्वयोरेकस्याभिनिवृत्तिः।

महा०६, १, ⊏४।

६-प्रकरण, भर्छ हरि ने भी स्थान-स्थात पर अर्थ निरचय के मुख्य साधन श्वर्य श्रीर प्रकरण ही उल्लेख किए हैं (बाक्य॰ २, ३३४)। सन्द्रसक्ति प्रका-सिका में जगदीस ने प्रकरण की श्वर्य निरुचय का मुख्य साधन बताया है। (शब्दशक्ति॰ पु॰ १७३)। वर्तमान पारचात्य विद्वान भी प्रकरण को ही मुख्य साधन मानते हैं, आगडेन रिचार्ड्स ने 'मीनिड् आव् मीनिड्' (अध्याय ३ और १०) में इस पर बहुत अधि क लिया और प्रकरण के ही अर्थ निरचय को मुख्य साधन सिद्ध किया है। नागेश ने स्पष्ट लिखा है कि नानार्थक स्थलों में अर्थ निश्चय प्रकरण के द्वारा होता है। ऐसा ही पतञ्जिल भी मानते हैं। ( उद्योत, महा० १, १, २२ ) सर्व प्रथम प्रकर्स के महत्त्व पर ध्यान यास्क ने आरुष्ट किया है। यास्क ने लिखा है कि "वेड में मन्त्रों का श्रर्ध प्रकरण के श्रवसार ही करना चाहिए ृष्ट्यक् पृथक् करके नहीं। निरुक्तः १३, १२। यही नियम लौकिक वास्यों पर भी लागू होता है। नानार्थक स्थलों पर भी प्रकरण के द्वारा अर्थ सप्ट और निश्चित हात होता है। प्रकरण का अर्थ है प्रसंग, कीन सा शब्द या वाक्य किस प्रसंग में कहा या लिखा गया है, इसके ज्ञान से अर्थ निरचय होता है। यथा, सैन्धव-मानय, में सैन्यव का अर्थ भोजन का प्रसंग होता वो लवण का लाना और प्रस्थान या गमन का प्रसंग होता तो श्रश्व ऋर्य होगा। वक्ता और ओता की बुद्धि में जो श्चर्य रहता है वह प्राकरिएक श्चर्य माना जाता है। यथा, "सर्व जाताति देव:" में वार्वालाप में देव का श्रर्थ 'श्राप'' होगा ।

७—िलंग, चिह्न विशेष जिससे किसी विशेष का ही अर्थ सममा जाता है उस चिह्न का उल्लेख होने से अर्थीनर्खय होता है। 'कुपितों मरूरच्याः' में मक्रस्थत से कामदेव का ही बीच होगा, क्योंकि मक्रस्यिह उसकी व्यता में है। मक्रसकार व्यत का प्रहेख नहीं होगा।

६—अन्य शब्द का साक्षिष्य, अन्य शब्द की समीपना के कारण अर्थ का निरुचय हो जाता है, पतञ्जति ने अतुएव कहा है कि "अत्येक शब्द अन्य राव्द के साथ सन्बद्ध होने पर विशेष वाचक हो जाता है" ( महा०२, १, ४४) यथा, "रामो जामदान्यः" में जामदान्य के साशिष्य से राम से परशुराम का श्रीर "रामो दाशरिथः" में रामचन्त्रका महरा होता है। "देवः पुरारिः" में देव से शिव का।

६—सामर्ष्य, जिसमें इत नार्व या भाव की सामर्थ्य होगी, उसी अर्थ का महुए होगा। यथा, "मधुना मत्तः पिकः" में पिक को मत्त करने की सामर्थ्य बसंव ऋतु में हैं, अवः मधु से बसन्त का महुए होगा, ग्रहद, मुग या मधु सत्तुस का नहीं।

१०- श्रीचित्य, वाक्य में तो श्रर्ध द्वित एवं संगत होगा, उसी दा महरा होगा। यथा "पातु वो दिवतासुराम्" में सुरा का श्रर्ध सान्सुच्य किया जाएगा। क्योंकि वही (प्रेयसी वा सान्सुद्य) विरही नायक की रहा कर मकता है। पुरुयरात ने श्रीचित्य का श्रमिशाय वर्णन करते हुए किया है कि यदि वाक्य में कुछ शब्दों वा प्रयोग न किया गया हो तो श्रीचित्य के श्राचार पर वह श्रर्थ समक्त किया जाता है।

११—देश, नानार्थ शब्द का वाक्य में स्थान या देश का निर्देश होने से ही अर्थ निर्यंप हो जाता है। यथा, "विमाति गराने चन्द्रः" में गरान का निर्देश होने से चन्द्र का अर्थ चंद्रमा होता, कपूर नहीं। "भात्यत्र परमेखर." में राजधानी का निर्देश होने से परनेश्वर से राजा का पर-माला का नहीं।

१२—काल, बाक्य में काल का उल्लेख होने से भी अर्थ निर्लूय हो जाज है। यसा, वित्रमातु वा अर्थ सूर्य और अनि दोनों हैं। पर "निश्चित्रमत्ता वित्र-भातुः" में निशा कहने से अपिन का और "दिवा वित्रमातुः" में सूर्य वा । पुण्यराज ने इक्स उन्हादरा दिया है कि शीच्म काल में "द्वारम्" बहने पर इस्का अर्थ होगा, हार को बन्द कर दे। और शिद्धिर में द्वारम् का अर्थ होगा हार स्रोल दें।।

१३ — व्यक्ति, व्यक्ति से तात्य है पुलिंग, स्रोतिंग और नरुंत्वहाँतिंग हा। एक ही राव्य विभिन्न किंगों में विभिन्न कर्य वीधित करता है, अतः लिंग के द्वारा अर्थ निर्णय हो जाता है। यथा, मित्र राव्य का पुलिंग में सूर्य और नपुंत्वहाँता में सुद्ध अर्थ होता है। "मित्रो भाति" में सूर्य और "मित्रो भाति" में सूर्य और "मित्रो भाति" में सुर्य और "मित्रो भाति" में सुर्य और होता। अर्थराव्य नपुंत्वक में समित्रभाग का और पुलिंग में समाय विपम रूप दोनों विभाग का वीधक होता है। गौ राव्य अर्थ लिया जाएगा।

१४-स्वर, उदान श्रनुदान, स्वरित श्राहि के द्वारा श्रर्य निर्णय हो जाता है। स्वर के द्वारा श्रयंनिर्णय देद में श्रत्यन्तदीमहत्त्वपूर्ण श्रयं निरचय का साधन है। रतर का मत्र में निर्देश देखकर अर्थ निरुचय करने में कठिनाई नहीं होती है। पत-खिल ने रतर के डारा अर्थ निरुचय के दो उदाहरण दिए हैं यथा, "इन्द्रशतुर्वर्धस्य" यदि इन्द्रशतु शत्य तर्सुकर समास डारा अन्तोदाना होगा तो इसका अर्थ होगा इन्द्र का रातु। अर्थात् (नाराक) (इत्र) विजयी हो। यदि यह शिह समास डारा आयुद्वात्त होगा तो इसका अर्थ होगा इन्द्र है रातु (नाराक) निसका, वह् (इन्द्र) विजयी हो। वृत्र ने इन्द्र के मारने के लिए यह में इस अभिचार मन्त्र का पाठ कराया था। अन्तोदात्त के स्थान पर आयुद्धात्त कच्चारण करने से इन्द्र के स्थान पर वृत्र का ही बय हो गया। इसी इन्द्र ए "खूल्युवातीम्रियारिक्षणा-गाड्याहीमात्तमेत" में अन्तोदात्त स्कूलप्रपती का अर्थ होगा स्कूल चिह्न और बहु-श्रीहिसमास में आयुद्धात्त होने पर इसका अर्थ होगा स्कूल चिह्न और बहु-

१४—सत्य पत्न, कारिकाओं में आदि शन्द के प्रयोग की ब्यारया में पुष्प-रान ने सत्य-पत्व का मेद और खत्व-तत्व का मेद भी अर्थ निरुचय का साधन परिपाणित किया है। यथा 'सु सिक्तम्' में अनुसन्तर्ग होने से मूर्यन्य प न होने से यु का अर्थ पूना ज्ञात होता है और "सुपिक्त्म् 'में मूर्यन्य प होने से, यह उपसर्ग है, ज्ञात होता है।

१६—एात्यन्तल, एात्व और नत्व के अन्तर से भी अर्थ निरूपय होता है। यथा, प्रणायक का अर्थ होगा, प्रणयन कर्ता (अन्य लेखक ) परन्तु प्रनायक का अर्थ होगा, प्रगत है नायक जिसका, अर्थात् नायकहोन। (रानरहित, देश)।

१५—ऋभिनय, साहित्याचार्यों ने आहि राट्य के द्वारा श्रभिनय का भी महस्य किया है। इंगित आकार प्रकार श्रादि के द्वारा श्रथे निरचय होता है। ऐसे वास्य जिनमें "इयत, एतावत, तावत, यावत" श्रादि शादों का प्रयोग एक से श्रधिक बार परिमाएमेंद को लेकर हुआ है, श्रभिनय द्वारा ही निश्चित बताया जा सस्ता है। विख्वनाय ने साहित्यदर्गस् (परिच्छेद २) में इसका उनाहरस् लिखा है,

#### पतावन्मात्रस्तनिका पतावन्मात्राभ्यामिष्याभ्याम् । पतावन्मात्रावस्था पतावन्मात्रीर्ववस्ते ।

इसमें एनावत् राद् का प्रयोग भिन्न परिमाण बोधन में है। इस्त सकेत के द्वारा स्पर्तों की पृथुता, नेत्रों की विशासता, शरीर की उच्चता, और दिवसों (वर्षों) का उमिलयों पर गणना के द्वारा नायिका का वर्णन दूती नायक के सम्मुख करती है।

१= चाक्य, मर्ट्हार ने एक खन्य रलोक में क्यं निरुचय के साथ में में वाक्य, प्रकरण, व्यर्थ खीचित्व, देश, बीर काल का परिराण्य किया है अन्य साथनों के टडाइरण उपर दिए सा चुके हैं। पुरुषराच ने वाक्य के व्यर्थकार्य पर प्रकाश डालते हुए लिला है कि वाक्यगत सम्बन्ध सार्व के क्यं का निर्णय करता है। यथा, "कट करोति भीष्मसुदार दर्शनीयम्' में कट का करोति किया से सम्बन्ध होने पर भीष्म का अर्घ होगा "बहुत बड़ी (बटाई)"। वहीँ भीष्म से भीष्मपितामह का ज्ञान नहीं होगा।

१६-वक्त की भावना, पुरवराज ने उपर्युक्त स्तोकों की व्याख्या करते हुए जिला है कि यह राज्यार्थ निर्मय के उपायों का दिन्दर्शनमात्र है। अन्य भी अर्थ निरचय के साधनों का अनुसंघान करना चाहिए।

> वःक्यात् प्रकरणाद्धादीचित्याद् देशशालतः। श्रन्दार्थाः प्रविभज्यन्ते न रूपादेव केवलात्॥

पतञ्जिल और भर्त हिरि ने बका की भावना ना ज्ञान प्राप्त करना ऋर्य निर्णय में मुख्य साधन बताया है। नानार्यक राज्यों में बका जिस ऋर्य में उसका प्रयोग करता है, उस राज्य ना वही ऋर्य होगा। (महा॰ १, १, ४४) तथा (बाक्य ॰ २, ४०६)। एक ही बाक्य को बक्ता जब समानरूप से बोलेगा तो उसका ऋर्य एक होगा

ब्रीर उसको वह व्यंग्य रूप में या काकुरूप में बोलेगा तो उसका श्वर्य सर्वया विप-रीठ होगा। यथा—

> उपरुतं वह तत्र किमुच्यते सुजनता प्रधिता मनता परम् । विद्यदीहरूमेन सदा सस्ते सुवितनास्त्र ततः शरदां शतम् ॥ सा॰ दर्पए, परि॰ २।

इस प्रलोक में सामान्यार्थ उपकारी मित्र भी प्रशंना और इसको धन्यवाट् प्रतीत होता है। परन्तु यह रलोक व्यंग्य रूप से एक अपकररी के लिये प्रयुक्त किया गया है। अतः इसका कर्ष सामान्यार्थ के सर्वथा विपरीत अपर्शसा और पुरा प्रकट करता है।

२०—वर्षकृत चान्तर्य या चन्वय प्राविशास्त्रप्रदीपशित्रा के प्ररोता का क्यन है कि "दूरस्वस्वापि अर्घतः सम्बन्धे। प्राह्मः"।

ह कि "दूरसंखाप श्रयतः सम्बन्धा आहाः"। यस्य चेनार्यसम्बन्धो दूरस्थस्थापि तस्य सः।

त्रथतो हासमानानामानन्त्रयमकारणम् ॥

जितका जिसके साथ व्यर्षकृत वान्तर्य है, वह दूरस्य होते हुए भी समीपस्य होता है। व्यतः पतञ्जलि ने (महा० १, १, ४७) कहा है कि "वाक्य में विभिन्न स्थानों पर पड़े हुए शब्दों का भी वयायं या सन्वन्य किया जाता है। उन्होंने इसका मनोरंजक उदाहरण दिया है, यथा, "व्यनह्याहमुदद्दारि या व्यं हरिन शिर्सा कृत्यं भिगीत साचीनमिष्पावन्यनद्राही।" यह वाक्य सर्वेषा व्यन्तं पर्यक्र प्रति होता है पर्यं का क्ष्यं का ठीक निर्वं होता है पर्यं का ठीक निर्वं होता है पर सुक्ष व्यर्थ का ठीक निर्वं होता है पर सुक्ष व्यर्थ का ठीक निर्वं होता है । इसका व्यन्य करने पर इसका रूप यह होता है "वहहारि सर्गिन,

या त्वं कुम्भं इरिस शिरसा, अनड्वाहं साचीनमभिधान्वं अट्राची." (हे जल-

हारिएी भगिनी, जो कि तुम सिर पर घडा ले जा रही हो क्या तुमने तिरछे भागते हुए बैल को देखा है )। केंग्रट ने ऋतएब कहा है कि "पाठ क्रम से ऋर्यक्रम बलवान् होता है, इसीलिए अर्थक्रम के ऋतुसार शब्दों का सम्बन्ध किया जाता है। प्रदीप, महा० ६, १, १७।

२१ - अन्वयव्यविरेक, पवञ्जाल या मर्ज हिर ने अन्वय और व्यविरेक को भी अर्थज्ञान और अर्थनिर्वय का मुख्यकारण माना है। मर्ज हिर का तो यहा तक कथन है कि अन्वय और व्यविरेक ही सारे व्यवहार के आधार हैं।

श्रन्वयव्यतिरेकी तु व्यवहारनियन्धनम्। वाक्य॰ २, १२।

पतञ्जलि ने उदाहरण दिया है कि प्रकृति का क्या अर्थ है और प्रत्यय का क्या अर्थ है इसका निरुचय अन्वय व्यक्तिक से ही होता है। यथा, पर्वात, पत्ततः इत्यादि । यातु का अर्थ है विक्लिन किया और प्रत्य का अर्थ है कर्ता एकवनन दिवयन आदि । इसी प्रकृति क्योत ने वत्ता के पूर्वी का वाक्यों से अन्यय के कारण अर्थ निरुचय हो जाता है। यथा, पाजा-राजी आदि श दे। के उल्लेख से उस क्यानक में उसी राजा और राजी का बोध होगा।

२२—ज्याख्यान, पतञ्जिल ने लिया है कि "सदेह होने पर ही नियम की आवर्यकता होती हैं जहाँ पर अर्थ-नित्चय में सदेह नहीं होगा वहाँ पर नियम की आवर्यकता नहीं होगी। आगे एक स्थल पर पिर उन्होंने लिखा है कि कहीं कहीं दोनों अर्थ तुल्य बल बाले होते हैं, बहाँ पर एक भी अर्थ की अर्थ नित्व होते हैं, बहाँ पर एक भी अर्थ की अर्थ नित्व हों सकती। कई प्रकर्त्यों में ऐसे राजों का प्रयोग मिलता है जहाँ पर दोनों अर्थ लग सकते हैं। वहाँ पर या तो होनों ही अर्थ नहीं लग सकते या दोनों ही प्राप्त होते हैं। ऐसे स्थलों के लिए पत्वजित ने कहा है कि सित्य मानवर अर्थ नहीं क्षेत्र हिता खाएगा। अपितु आचार्यों के ज्यारयान (विवरण्) के आयार पर अर्थ लिया जाएगा। और वही अर्थ माना जाएगा। यथा 'सिद्धे राजाधंसन्त्रये" में सिद्ध शांठ का अर्थ सित्य है। आवार्य के क्यारयान में स्नित्ये अर्थ स्वीकार किया गया है। महा॰ आ॰ १ तथा परिभापेन्दु शेखर परिभागा है।

२२—ज्ञानरूप (बीह) प्रकरण, नागेश ने परिमापेन्द्र में "ज्ञानरूपप्रकरएम्" (परिमापा० ६) ज्ञानरूप प्रकरण का भी उल्लेख किया है। ज्ञानरूप
प्रकरण अर्थ-निराचय का मुख्य सामन है। मतुष्य के ज्ञान में पूर्व कही हुई वार्तों
का सरकार पक्ष रहता है। जन उस विषय की कोई वात पुन कही जाती है तो
पूर्व ज्ञान को स्मृति से अर्थ निरचय हो जाता है। यथा, रामायण महाभारत का
कथानक जिसने मुन रस्का है, उसके मिलाक में यह कथानक विद्याना है। अत
पुन कभी भी रामायण में राजा आदि शन्द पढ़ते ही उस राजाविरोप का
निरुपय हो जाता है।

२४—सामान्यवान तथा व्यावहारिक वान,पत्रञ्जलि ने सामान्यवान तथा व्याव-हारिक वान को भी।व्यर्थनिरवय का साधन वताया है।

्रवचनात् नोडांबडानात् सिखम् । महा० १, १, ६४ ।
पश्चिति ने श्वहृत से उदाहरसी द्वारा वशया है कि मनुष्य की सामान्य
हात होगा तो वह बाक्य का अर्थ-तिस्वय सरकता से कर लेगा । वया, "अमीर्य

हान होगा तो वह बांक्य का अर्थ-निरचय सरल्या से कर लेगा। यथा, "अमीयां बाहणानामन्त्रान् पूर्व आनीउवाम् 'इम बाक्य में अन्य से पूर्व को लेखाओ, इनमें सामान्य झान से अत्यन्त से पूर्व बाहम्य को झानदन हेगा। द्वितनी ही बातें जो सप्ट रुप से नहीं कही जावी हैं या नहीं कहीं गई हैं, इनका सामान्य झान के द्वारा निर्णय कर लिया जावा है।

२४—गठाच्याहार, पत्रञ्जलि और मर्ग्हार ने लिला है कि पूरे वाक्य के स्थान में वाक्य के एक देश का भी प्रयोग होता है। ऐसे स्थलों पर कर्य का तिस्वत कप्रयुक्त शांत्र के बार्याहार के द्वारा ही किया जाता है। (महा० १, १, ४४) तथा पुरुरात, (वाक्य ०, १३८)। तथा प्रविद्या, प्रिट्तेंंं, प्रविद्या तर्ग तर्ग पुम् इन वाक्यों में क्यों तिस्वय क्ष्यमहार के द्वारा ही होगा, पर में पुने, भीतन साओ, घर में पुने, तर्गरा करो, इसी प्रवार ल्लोमवान्' वाक्यों निरूप आगच्छति विया के क्ष्याहार से होगा। वहां से क्षाप क्षा रहे हैं। क्षय्याहार लिल प्रवार से होता। वहां से क्षाप का रहे हैं। क्षय्याहार कित प्रवार से होता है हैं। क्षय्याहार से होता है के क्षय का स्वार होता है। पुरुरात्र, वाक्य० २, ३३३।।

भवति वै कस्यचिद्धांत् प्रकरणाद् वा ऐक्यं निर्झातम्। भवा० २.२.११।

२६—जुितसंगवता, पवञ्चलि ने क्ये निरुपय तथा इसी प्रवार के क्रन्य संदिग्य या विवादमस्वविषयों के लिए बहुत ही नहत्त्वपूर्ण वात कही है कि "यच्च नाम सहेतुके तन्त्याच्यम्" (महा• १,३,६) जो भी श्रयं युष्टिमंगन् एवं प्राकरिएक हो, वही क्येर स्वीकार करना चाहिए। यह एक सामान्य निवम है वो सर्वत्र लाग होता है।

पुर्यराज ने अर्थनिएँव के प्रकरण में लिला है कि कतिरव आचार्यों हा नव है कि कबल लानप्यें ही अर्थ निर्दाव ना मायन है। अर्थ, प्रकरण आहि के द्वारा अर्थ निर्देश किया जाता है, वह भी सामर्प्य से प्रतीन होता है। सेसर्प आदि जो ज्याव बतार गए हैं, वह भी मामर्प्य को ही क्यक करते हैं अब केवल नामर्प्य ही अर्थनिएँव का साथन है। सामर्प्य ना अर्थ व्यावकरूत में यह है कि कीन ला अर्थ बाक्यायुँ को सम्बर्क रवा है तथा प्रकरिएक और गुष्किनंगत है। पुरव्याब स्कृत्र ।

वर्तमान भागाराकी समार्थ है रूपान्तरप्रकरण ने हो अर्थनिरचय का साधन भागते हैं। हमने पाठल ने अपने ' प्रिंसिपल्स आब् लैंदेब'' के (अध्याय ४) में इस विषय पर विशेष विवेचन किया है। उन्होंने निम्स वार्तों की ओर विशेष ध्यान किताया है:— १--वक्ता श्रीर श्रीता का समान श्रवधारण।

२—बक्ता के पूर्वोक्त वान्य त्राहि।

३—विशेष सामर्थ्य, यह सामर्थ्य वक्तः श्रीर श्रीता की समानित्यति, समान श्राय, समानन्नेणी, समानन्वापार या श्रन्य समानतार्श्वों से प्राप्त होती है।

४—श्रन्य राज्यों के सान्निष्य या संयोग से ।

४-अनिश्चित अर्थ वाले शब्द के सम्बन्धी शब्द के द्वारा।

ये कारण उपर्युक्त लिखे गए कारणों के ही अन्तर्गत आ जाते हैं, अतः वहां विशेष उदाहररणिद देना आवश्यक प्रतीन नहीं होता है।

#### अध्याय----५

## शब्द और अर्थ का सम्बन्ध

शब्द की उपयोगिता पत्रज्ञालि ने अर्थ का बोध कराना बताया है। शन्त और अर्थ (बस्तु) में कोई सम्बन्ध है या नहीं इस विषय में भारतीय वैयाकराणें तथा दार्शनिकों मे, पर्याप्त मतभेट हैं। वैयाकराणों के मत का वर्णन पत्रज्ञालि, मर्छ ही, क्यट, नागेश आदि ने विशेष विस्तार के साथ किया है। वैयाकराणों के मत का प्रथम वर्णन करने के बाद श्रन्य दार्शनिक विचारों का सिक्त्य वर्णन किया ज्ञाला।

पतुःखलि का मत--पतुःखलि ने 'सिद्धेराव्यार्थसम्बन्धे' (महा॰ ष्टा॰ १) दी ध्याच्या कर ने यह सप्ट रिया है कि पाणिनि श्रीर कात्यायन शत्य श्रीर श्रूर्य में सम्बन्ध की मानते हैं श्रीर वह सम्बन्ध नित्य है।

> सिद्धे शब्दे अर्थसम्बन्धे च । नित्यो हार्थवतामर्थैरमिसंवन्धः । महा० श्रा० १ ।

क्यंट ने यह सप्ट दिया है कि राद्य की क्यं के साथ सन्दन्य की नित्यता का क्या भाव है रान्द में धर्य की वोध कराने की योग्यता नामक शक्ति स्वाभाविक है। राज्य में यह खाभाविक योग्यता है कि यह जब उच्चारण किया जाता है, अर्थ की उपस्थिति करता है। द्रन्य रूपी अर्थ के अनित्य होने पर भी सम्बन्ध की निस्य कहते हैं, क्योंकि अर्थवोधन की योग्यता शब्द में रहती है और शब्द नित्य है।

श्रनित्येर्धे षधं सम्यन्धस्य नित्यतेति चेद्-योग्यतालज्ञएत्वात्संग्रन्थस्य । तस्यारच राज्दाश्रयत्वात् राज्दस्य च नित्यत्वात् । यदीप महा० श्रा० १ ।

च्याडिका मत—हरिष्ट्रपम ने संग्रह प्रन्य से व्याहिका रलोक उद्धृत किया है। व्याहिका कथन है कि लोक और वेद में शब्द और अर्थ का सन्यन्य करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। शब्दों के द्वारा ही शब्दों का सन्यन्य देंसे दिया जा सक्ता है।

> सम्यन्धस्य न वर्तास्ति ग्रन्दानां लोक्वेदयो. । शर्वरेव हिशन्दानासंवन्धः स्वात् रृतः कथम् । वाक्यः १,२६।

यहाँ पर यह ष्यात रखता बचित है कि ब्याकरण के विवेचन में आर्थ राबर हो अर्थों को लेकर प्रयुक्त हुआ है। "अर्थे" का एक अर्थ राब्दार्थ (माने) है और दूसरा बाच्य बख्त है। राब्द का राव्यार्थ के साम, जैसे "भा" राब्द का माय अर्थ के साम कब किस ब्यक्ति ने सम्बन्ध हिना है अर्थोत् मो आदि राब्दों का अर्थ के साम कब किस ब्यक्ति ने सम्बन्ध हिना है अर्थोत् मो आदि राब्दों का यह अर्थ है, किस ब्यक्ति ने सर्वप्रयम यह प्रयोग चलाया यह कोई नहीं वता सस्ता है। अतत्व इस प्रकार के सम्बन्ध को व्यवहार परम्परा के कारण अतादि मानकर शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को तित्य कहा जाज है। हरिष्टुपम और कैयट इसी प्रकार की नित्यत का प्रतिपादन करते हैं। राब्द और वन्तुओं का सम्बन्ध समाधिक है। राब्द का वस्तु के साथ स्वामाविक है। राब्द का वस्तु के साथ स्वामाविक है। राब्द के उच्चारण करने पर वस्तु का नान नहीं होता, परन्तु अद्वान में देशा खात है ि राब्द से वस्तु का ज्ञान नहीं होता, परन्तु अद्वान में देशा खात है ि राब्द से वस्तु का ज्ञान नहीं होता, परन्तु अद्वान में देशा खाता है कि राब्द से वस्तु का ज्ञान होता है अतर राब्द और वस्तु का यह सम्बन्ध स्वामाविक है।

सम्बन्धो हि नित्यः । स हि नेदंप्रयमतया शक्यः कर्तुम् , श्रयदिशनस्वाशक्य-कर्तव्यत्वात् किन्त्वौत्यक्तिः स्वभावसिद्धोऽनादिः प्राप्ताविच्छेदः इति नित्यः। हरि-वृपमं, वाक्य० १, २३।

#### सम्बन्धस्यापि व्यवहारपरम्परगाऽनादित्वान्नित्वता । प्रदीप, महा० आ० १ ।

च्याहि ने जिस बात की खोर ध्यान आहण्ट किया है, वह यह है कि राज्य के साथ अर्थ सदा रहता है। जहीं राज्य है वहीं ध्यारे है थीर जहाँ अर्थ है वहाँ राज्य है। पेसी स्थित नहीं बताई जा सकती वह सार्थक है। उन्हों अर्थ है कहा हो। पेसी स्थित नहीं बताई जा सकती वह सार्थक है। राज्य दिता अर्थ के रहा हो खोर फिर किसी ने राज्य और अर्थ के सम्बन्ध काय हो। राज्य विशेष के अर्थ से सम्बन्ध का तहीं। एक बार राज्य में आयो है। राज्य विशेष के अर्थ से सम्बन्ध का तहीं। एक बार राज्य में आयोरिहरा, आयोरिवरिहरा खाटि से हितने ही राज्य की नावी स्थित होती है खोर कर सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ प्रथम राज्य और अर्थ की सम्बन्ध का है। राज्य है। अर्थ के सम्बन्ध का है। राज्य से अर्थ का सम्बन्ध का है। राज्य से अर्थ का सम्बन्ध का सार्थ का सम्बन्ध का सार्थ का सम्बन्ध का है। इस का सक्त का सम्बन्ध का सार्थ का सम्बन्ध का सार्थ का सम्बन्ध का सार्थ का सम्बन्ध की का सम्बन्ध की का सम्बन्ध की का सम्बन्ध की है। अर्थ का सम्बन्ध की का सम्बन्ध की है। अर्थ का सम्बन्ध की का सम्बन्ध की है। अर्थ का सम्बन्ध की का सम्बन्ध की है। इस अर्थ का सम्बन्ध की का सार्थ की का सम्बन्ध की का सम्बन्ध की का सम्बन्ध की का सार्थ की का सम्बन्ध की का सम्बन्ध की का सार्थ की सार्य की सार्थ की सार्य की सार्थ की सार्थ की सार्य की सार्य की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्य की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्थ की सार्य की सार

मर्नु हरि का मत-भर्तु हरि ने शब्द और अर्थ के सम्बन्ध की तित्यता को अपना मंत्रव्य बवाते हुए लिस्त है कि प्राचीन सूत्रकार, वार्तिककार और साध्य-कार महर्षियों ने राज्यार्थ सम्बन्ध को नित्य ही बवाया है।

> नित्याः शन्दार्थसंबंधाः समाम्नाता महर्षिभिः। सूत्रात्वं चानुतन्त्राणां माष्ट्रात्वं प्रणेतृभिः॥

वाक्य २ १, २३।

स्त्रकार जैमिनि ने नित्यता का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि राष्ट्र का कर्य के साथ सम्बन्ध नि य है, क्योत् स्त्रमावसिद्ध और त्रनादि है। रावरस्त्रामी ने कोत्यत्तिक राष्ट्र का अर्थ नित्य बताया है।

श्रीत्पत्तिकस्तु शन्दस्यार्थेन सम्बन्धः ॥ मीमांका० १, १,४।

बार्तिककार फात्यायन ने "सिद्धेराच्दार्थसम्बन्धे" सप्ट रूप से लिखा ही है। पतञ्जलि ने "अभिधानं पुनः स्वामाविकम्" ( महा॰ २, १, १ ) अर्थात् राज्य में अर्थ बोधकता का गुण स्वामाविक है, कहकर इस सम्बन्ध की स्वामाविकवा ना प्रतिपादन किया है।

शब्दार्थसम्बंध की नित्यवा पर जो आचेष किए गये हैं उनका कुमारिल ने रत्तोकवार्षिक में विस्तार से सरहन किया है। आचेषों का वर्णन आगे किया जागगा। शब्द और आर्थ (बस्तु) में सम्बन्ध है। इसके लिए निम्न कतिपय युक्तियाँ वैयाकरणों ने वी है।

लोक-स्पवहार — कात्यायन श्रीर पतञ्जिति ने लोक व्यवहार को कारण वताया है, जिससे ज्ञात होता है कि शब्द श्रीर श्रायं में सम्बन्ध स्वामाविकरूप से है। यदि शब्द श्रीर श्रायं में सम्बन्ध न हो तो लौकिक व्यवहार नहीं चल सकता। घर शब्द कहने पर यदि शब्द का वस्तु से सम्बन्ध नहीं होता तो घड़ा वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता।

कथं झायते सिद्धः शन्दोऽर्थः संवन्धरचेति "लोकतः"।

महा० थ्या० १।

रुद्ध-रुपवहार---कैयट ने बताया है कि रुद्धव्यवहार से शब्द खाँर वस्तु के सम्बन्ध का ज्ञान होता है।

तस्माद् बृद्धव्यवद्वारादेव शन्दार्यसम्बन्धव्युत्पत्तिः। भदीष, महा० २, १, १।

यातक श्रावाप श्रीर रद्वाप की पदिति से राव्द का बत्तु से सम्बन्ध समन्तव है। जब एक वृद्ध दूसरे वृद्ध को कहता है कि 'गामानव" (गाव लाग्नो), तब दूसरा गाव लाता है। इस प्रकार 'गां नव" (गाव ले लाग्नो), "श्रप्रवमानव" (घोड़ा लाग्नो) श्रादि श्रादेशों को पाने पर वस्तुओं के लाने से बालक को झान होता है कि इस शब्द का इस बत्तु से सम्बन्ध है। उसे गाय श्रप्रव

ज्ञान चिप्तिष्ट गुर्सों से युक्त ध्यक्तिविशेष में ही होता है। ए॰ रह तथा ४६७—४६=। मागेरा ने उपर्युक्त उदाहरसों में इस बात पर ध्यान खाइष्ट किया है कि प्रयो-लक्त और प्रयोज्य दृद्ध के ध्यवहार को देसकर चालक इस बात का व्यवमान करता है कि प्रयोज्य दृद्ध को गी शब्द के श्रव्य का झान हुआ है, खतः वह लाने के लिए प्रवृत्त हुव्या है। इससे वह गी शब्द को गाय पशु के झान का कारस समन्

श्रादिशब्दों का वस्तुओं के साथ सन्वन्ध झाँउ हो जाता है। सर्वप्रथम यह सःवन्ध

मता है। सम्बन्ध के विना कारणता नहीं हो सकती, श्रतः गा राज्द और गाय नामक पशु में सम्बन्ध की कल्पना करता है। मंजूषा प० २१।

सम्बन्ध नियामक हैं - भर्छ हरि और उनके व्याख्याकार हैलाराज ने सम्बन्ध समुद्देश (वाक्य० कांड ३ पृष्ठ ६६ से १३८) में सम्बन्ध के विभिन्न श्रंगेां का बहुत विस्तार से विवेचन किया है। सबसे प्रथम यह ध्यान रखना चाहिए कि शब्द के द्वारा जो अर्थ का बोध होता है, उसमें सम्बन्ध ही कारण है। यदि शब्द और क्यर्थ में सम्बन्ध न हो तो प्रत्येक शब्द से प्रत्येक वस्त की प्रतीति होने लगेगी।

शब्देनार्थस्याभिघाने सम्बन्धा हेतुः, अन्यथा सर्वे सर्वेण प्रत्याय्येत । हेला-राज; वाक्य॰ ३, प्रष्ठ ६६।

शब्द-शोध में तीन तत्त्वों की सत्ता-भर्त हिर का कथन है कि जब शब्दों का उचारण किया जाता है तो उनसे तीन तत्त्वों की प्रतीति होती है १-शब्द के स्वरूप का बोध होता है। यथा गो शब्द के प्रयोग में गो शब्द का २-बाह्य श्रर्थ-गो शब्द से गाय नामक बाह्य जगत् में विद्यमान पशु का योध होवा है। र-वक्ता का अभिप्राय-वक्ता ने गो शब्द को गाय का बोध कराने के लिए प्रयोग किया है, इस बात का भी ज्ञान होता है। इस प्रकार से शब्द स्वरूप, बाह्य अर्थ और वक्ता का अभिप्राय इन तीनों वातों का ज्ञान शब्द से होता है। जब तक इन तीनों में बास्तविक सम्बन्ध न होगा तब तक नियमित रूप से वीनों यातों का बोध नहीं हो सकता। अवएव भर्नु हिर् ने सम्बन्ध को स्वामाविक रूप से विद्यमान माना है।

> हानं प्रयोक्तर्वाद्योऽर्थः स्वरूपं च प्रतीयते। शब्देहच्चरितैस्तेषां सम्बन्धः समबस्थितः। वास्यः काः ३ पृ० ६६।

प्रयोगेगाभिज्वलितैः शादैश्वितयमवगस्यते । श्वात्मीयं रूपमर्थश्च फल-साधनः प्रयोक्तरभित्रायश्च । न चैतदसति सम्यन्धे नियमेन घटत इति चास्तवः सम्बन्धावसायः । हेलाराज, वाक्य० पूर्ववत् ।

सम्बन्ध स्वभावसिद्ध है—हेलाराज का कथन है कि यह शब्द श्रीर ऋर्य का सन्यन्य सामयिक अर्थात् किसी पुरुष के द्वारा निर्धारित (साँकेतिक ) नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द में अर्थ की बोयकता शक्ति का सन्यन्थ अनादिकाल से है। श्रतएव भर् हिर्र ने "सम्बन्धः समवस्थितः" कहा है श्रर्थात् यह सम्बन्ध स्व-भावतिद्ध है, किसी पुरुष के द्वारा निर्धारित नहीं । हेलाराज । पूर्ववत् ।

शब्द का उपर्युक्त तीनों तत्त्वों में से प्रथम और द्वितीय अर्थात् स्वरूप और बाह्य अर्थ के साथ बाच्य-वाचक सन्वन्य है। शब्द बाचक है और स्वरूप तथा श्चर्य उसके वार्च्य हैं। वक्ता के अभिन्नाय के साथ शब्द का कार्य कारण रूप सम्बन्ध है। शब्द कारण है और वक्ताका श्राभित्राय उसका कार्य है। हेला-राज, पूर्ववत् ।

शब्द के स्वरूपों की उपलब्धि-शब्द के स्वरूपों की जब उपलब्धि होती है, तब या तो ऋर्थ (बाह्यवस्तु ) का बोंध होता है, या कहीं पर शब्द्रविपयक ज्ञान में सन्देह होता है। इस नियम का श्रपवाद कहीं नहीं होता। शब्दार्थ के विषय में यह नियम ऋर्थ के साथ शब्द के सम्बन्ध का बोध कराता है।

> प्रतिपत्तिर्भवत्यर्थे हाने वा सग्रयः वयन्ति । स्वरूपेषुपलब्धेषु व्यभिचारो न विद्यते ।

याक्य०का०३प०१६।

शब्दार्थ में तादात्म्यवृद्धि हेलाराज ने भर्त हरि के उपर्युक्त कथन की स्पष्ट करते हुए कतिपय वार्तो पर प्रकाश डाला है। हेलाराज का कथन है कि "स्रयं गौं!" (यह भी' है) "अयमर्थ" (यह गाय है), गाय शब्द और गाय पगु रूप अर्थ में अभित्रता की प्रतीति होने से शब्द अपने स्वरूप का वोध कराता हुआ ही वस्तु का बोध कराता है। शब्द और अर्थ दोनों में अभित्रता को प्रहूण करते हुए ही 'घट ' इस प्रकार का ज्ञानवाचक कहा जाता है। वृद्धव्यवहार से शब्द श्रीर श्रर्थे दोनों की श्रभित्रता को लेते हुए ही सम्बन्ध का ज्ञान होता है। जब 'श्रयं गी.' (यह गाय है),ऐसा संकेत किया जाता है,ठव 'श्रयम' यह शब्द का प्रयोगशब्द श्रीर श्रर्थ दोनों में भेद रूप से बोध कराता है। "अयम्" के प्रयोग से संकेतित पशु का अर्थ वस्तु सममा जाता है। हेलाराज ने इस प्रकार से शब्द श्रीर श्रर्थ में तात्त्विक विवे-चन की दृष्टि से भेद रहता है, इस वात को स्पष्ट किया है। पर तु साथ ही यह भी लिखा है कि संकेत की उपयोगिता है। व्यवहार और लोकिक व्यवहार में जैसी प्रतीति होती है, उसी को उचित सममना चाहिए ! लौकिक व्यवहार में शब्द श्रीर श्रर्थ में अभेद (तादात्म्य) की प्रतीति होती है। हेलाराज, वाक्य॰ का॰ ३ प्रष्ट ६७।

. श्रर्थ की शब्दरूपता—शब्द के द्वारा जो श्रर्थ की प्रतीति होती है, उसमें शदद अर्थ का जनक है, इस रूप से दोनों के सम्बन्ध का अनुभव नहीं होता है। अपितु अर्थ प्रतीति में अर्थ शब्द रूप ही प्रतीत होता है अर्थात् झान के समय शब्द श्रीर श्रथ में तादात्म्य की प्रतीति होती है शब्दबोध का ऐसा ही स्वभाव है। हेला-राज, पूर्ववत्।

. यदि स्तर्थ की राज्यस्प में ही प्रतीति होनी है तो स्तर्थ में वर्णमाला की क्यों उपलब्धि नहीं होती। स्रयात् शब्द के द्वारा स्त्रर्थवीय में शब्द स्त्रीर स्त्रर्थ का शब्द से भिन्न न श्रनुभव होने पर शब्द के विभिन्न वर्णों की प्रतीति होनी चाहिए। पर्न्तु ऐसा नहीं होता । हेलारांज ने इस प्रश्न की ही दार्शनिकप्रक्रिया के श्रवान का सुचक बताते हुए कहा है कि यहां पर वाचक शब्द से श्रमित्राय है चित् शक्ति (तान) का वाणी रूप व्यापार । इसका दूसरा नाम "राव्दन" है अर्थात् हान का वाणी रूप में खाना । झानहीं राव्दुरूप को मात्र होकर वाचक होता है। अवण का विषय न होने पर भी ज्यांग्रुपयोग में जो राज्द इस नाम से व्यवहृत होता है, वह चित्राक्ति का वाणीरूप व्यापार वाचक राव्द है।

. हैलाराज ने इस कथन के द्वारा स्कोट की वाचकता पर ष्यान आहष्ट किया है। स्कोट की ष्यास्था में शान और अर्थ, वाचक और वाच्य में भेद नहीं रहता है। जब हान प्राण और मन दोनों का ष्याध्य लेकर वालीहरू में ष्याने लगता है, वच वाच्य और वाचक का भेद अति होता है। मध्यमा नामक अवस्था में शान को वाचक मानते हैं। उस अवस्था में शान को वाचक मानते हैं। उस अवस्था में शान रहता का बोध कराता हुआ, सहस्य से मिल अर्थ की वादान्यसम्बन्ध से वोधिव करता है। यथा. - "गीरचमर्थ" (यह गायवस्तु है)। हेलाराज, पूर्वरव।

न्तुं न वर्णमालार्थे समुपनभ्यते । दर्शनानिमज्ञो देवानां प्रियः हृह ग्रन्थो नामवाचनः स उच्यते, योऽयं चिच्छक्केवांगात्मा व्यापारः शन्दनापरपरांयोऽध-यमाणोऽप्युपांग्रुपयोग शन्द रति व्यवद्वियते । परतस्तु माण्ड्रस्यञ्जाणितमनो-भूमिसमबलिगतनिजस्वभावस्य वाच्यवाचन रूपिभन्नशालाद्वयाऽचलियनः समवस्थानम् । अस्यां च मध्यमाऽवस्यायां परामर्थनात्मा वाचनः शब्दः । हेलाराज ।

वाच्य मे वाचक राज्यवर्षी का झान इसलिए नहीं होता है कि वाच्य और वाचक का सम्यन्य युद्धि मे हो होता है। युद्धि मे राज्य के खूलरूप ध्यित का जो कि वर्षमाला रूप है, अभाव रहता है। राज्य ताजु आदि स्थानों के सबर्प होने पर वर्षस्य में आता है, उससे पूर्व नहीं। नागरा ने मंजूरा (पृष्ठ ३६) मे अर्थ "वर्षमाला उनुभवार्य तरहते तिरस्तम्" राज्य और अर्थ के बोध अध्यास सम्बन्ध के कारण ही अर्थ में वर्षमाला का अनुभव नहीं होता है, कह कर इसी भाव को ज्यान किया है।

पष्टी विभक्ति का मयोग—मह हिर का कथन है कि राज्य और क्यां(वास्त) में स्वामाविक सम्बन्ध है, इसका झान पष्टी विभक्ति के प्रयोग से झाव होता है। "अस्माविक सम्बन्ध है, इसका झान पष्टी विभक्ति के प्रयोग से झाव होता है। "अस्माविक या (इस नाव्य का वह साव्य वाचक है), "अस्म राज्य स्वामाविक सम्बन्ध थे। इस प्रशास से पष्टी विभक्ति का प्रयोग दिना सम्बन्ध के नहीं किया जा सकता है अवएव यह झाव होता है कि राज्य और अर्थ में स्वामाविक सम्बन्ध है। जिन बसुओं में इस प्रकार का स्वामाविक सम्बन्ध नहीं है, वैसे पट पट आर्दि उनके विषय में इस प्रकार का स्वामाविक सम्बन्ध का व्यवहरू हो किया जाता श्वामाविक सम्बन्ध को ने के कार्य हो राज्य और अर्थ में ताशाल्य का व्यवहर किया जाता श्वामाविक है। जैसे "गीरवमय" " (गाँ वह अर्थ है)। हेलाराज का० ३ ए० ६६ म

ब्रस्यायं वाचको बाच्य इति पष्ट्या **मतीयते।** योगः शाद्रार्थयोस्तावमध्यतो व्यपविश्यते ॥

व क्य० ३ पु० ६६ !

नागेश ने भी ( मंजूपा पृष्ठ ४४ ) में इसी बुक्ति का प्रतिपादन किया है।

श्राप्तोपदेश-नागेश का कथन है कि समय, संवेत, श्राप्तोपदेश श्रीर बृद्ध-ध्यवहार ये चारों शब्द पर्यायवाची हैं। आतीपदेश से शब्द और श्रय के सम्बन्ध का ज्ञान होता है। "इस राव्द का यह अर्थ वाच्य है ' "इसका यह नाम है।" "इस शाद से इस वस्तु का बोध करना '। इस प्रकार आज़ों के उपदेश से तत्तद्वालुओं में उन शब्दों का सम्बन्ध ज्ञात होता है। "यह घट है, यह पट है, यह चन्द्रमा है," इस प्रशार के संदेवों से सम्बन्ध वा ज्ञान होता है। मंजूप प्र<sub>० ४६—४७</sub>।

वेंकट ने न्यायपरिशुद्धि (पृष्ठ ३६४) में लिखा है कि दालक को श्राप्तोपदेश से जो बस्तुओं का झान होता है, उससे वह राड और अर्थ (बस्तु) में सन्वन्ध को सत्ता को सममता है।

शब्द से अर्थ की उपस्थिति—भृतृहिर और हैलाराज ने शब्द और अर्थ में सम्बन्ध है, इसकी पुष्टि में कहा है कि शब्द का अर्थ के साथ सम्बन्ध होने पर ही राज से वस्तु ना ज्ञान हो सकता है। राज्यविशोप के द्वारा बस्तुविशोप की नियम से प्रतीति सम्बन्ध को मानने पर ही हो सकती है, श्रन्यथा नहीं। वस्तु का शब्द से ज्ञान होता है, इस अर्थबोधनरूपी कार्य से शब्द और वस्तु में सन्बन्ध है, यह निश्चय होता है।

> सवि प्रत्ययहेतुत्वं सम्बन्ध उपपदते। शन्दस्यार्थे यतस्त्रत्र संबंधोऽस्तीति गम्दते ॥

वास्य० का॰ ३ प्र० ११४।

हेलाराज ने मोमांसकों के कथन का उद्धरण देते हुए वहा है कि 'दाव्द के ज्ञान होने पर अर्थ का ज्ञान होता है, इस कार्य से राव्द और अर्थ में सम्बन्ध जाना जाता है', यह कथन भी उपर्युक्त भाव का प्रतिपादक है। हेलाराज, वाक्य॰ पूर्ववत्।

नागेश ने भी भर्त हरि का डपर्युक्त रत्नोक सन्यन्य की सत्ता के प्रतिपादन में उद्भव किया है। मंजूग पृष्ठ ३८।

हरिवृषम ने मर्लुहरि के "शब्दाना यतशक्तिन्त्रम्" (बाक्य॰ १,६) की ब्याख्या में यह स्पष्ट किया है कि शब्द में यह स्वामाविक सामर्थ्य है कि वह नियत अर्थ का बोध कराता है। इस स्वामाविक सामर्थ्य से दोनों में सन्दन्ध का झान होता है।

श्रानां यतशकित्वं नियतार्थं प्रत्यायनसामर्थ्यम्। हरिष्ट्रमः।

सम्बन्य का स्वरूप---भर्नुहरि ने यह विचार करके कि शब्द श्रीर श्रर्य मे सम्बन्ध है, इस बात पर विचार किया है उस सम्बन्ध का क्या स्वरूप है। हेला-राज ने यह परन उठाया है कि केवल यह कह देने से काम नहीं चल सकता कि राज्य और अर्थ में सन्बन्ध है। उसका स्वरूप भी बताना चाहिए। भर्न हरि और हैलाराज ने इसका उत्तर दिया है कि शब्द श्रीर श्रर्थ में जो सम्बन्ध है, वह श्रतापारण स्वभाव का है। पष्टी विभक्ति के श्रविरिक्त उसका कोई श्रन्य वाचक नहीं है, क्योंकि सम्बन्ध का स्वरूप विशेष नहीं है, ऋतः 'इदम्' ( यह है ) इस रूप में उसका बोध नहीं कराया जा सकता। इसका कारण यह है कि सम्बन्ध शब्द भीर अर्थ से पुथक् कोई सत्तानहीं रखता है, जिससे उसकी पुथक किया जा सके। उसका स्वरूप केवल उसके कार्य से जाना जाता है।

> नाभिधानं स्वधर्मेण संवन्धस्यास्ति वाचकम्। श्चत्यस्तपरतन्त्रत्वाद सर्पं नास्याऽपदिश्यते ॥

वादयः ३ प्र. ६६।

उपकार्य-उपकारक सम्बन्ध-उपकार्य श्रीर उपकारक मे उपकारक सम्बन्ध स्वभाव से रहता है, क्योंकि श्रसः बढ़ों में उपकार की सत्ता नहीं रह सकती। जहाँ पर उपकारक सम्बन्ध है वहां पर शक्ति मामक धर्म का अनुमान किया जाता है। यह सम्बन्ध ही शक्तियों का भी शक्ति है अर्थात् शक्ति केद्वारा जो कार्य होता है, उसका नियामक भी सम्बन्ध ही है। यह सम्बन्ध गुर्खों का भी गुरा है अर्थात् गुर्खों का द्रव्य के आश्रित रहना इस न्यारया का कारण भी सन्यन्य है। अतएव यह सम्बन्ध अत्यन्त परतन्त्र होते से अनुमान के द्वारा जाना जावा है,प्रत्य चरूप से नहीं।

> उपकारः स यत्रास्ति धर्मस्तवाऽतगम्यते । शकीनामपि सा शकिर्युवानामप्यसौ गुवः॥

वाक्यं ० का०३ पु० १००।

संगोग और समवाय सम्बन्ध नहीं-भर्छहिर ने शब्द और ऋर्थ में संयोग और समवाय सम्बन्ध नहीं है, इसका बिलार से विवेचन किया है। बाक्य० काः ३ पृष्ठ १०० १०४ ।

संयोग और समवाय सम्बन्धों के अपने विशेष नियम हैं, जहाँ पर वे रह सकते हैं। राज्य और अर्थ में न संयोग सम्यन्ध सम्भव है और न समवाय।

संयोगसम्बायाविह नेह सम्यन्धा यथाऽन्येपां दर्शनम् । हेलाराज ।

दो प्रकार के सम्बन्ध, योग्यता और कार्य-कारण-भर्त हरि ने शब्द और श्रर्थ में दो प्रकार के सम्बन्ध का प्रतिपादन किया है। एक बीग्यता और दसरा कार्य-कारण सम्बन्ध ।

कार्यकारणमावेन योग्य मावेन च स्थिताः। वाक्य० १,२४।

योगपता-सम्बन्ध — पाणिन ने 'तस्वेदम्' ( ४, ३, १२०) सूत्र के द्वारा कार्य-कारण सम्बन्ध की सत्ता को बताया है और 'तद्दं वि' (४,१,६३) तथा 'तद्दं म्' (४,१, ११७) सूत्रों के द्वारा शब्द श्रीर श्रश्च में बोग्यता सम्बन्ध का प्रविपादन क्या है। इसी के आधार पर पतज्ञित श्रीर भर्ट् हिर श्राद्दि ने होनों में योग्यता सम्बन्ध की सिद्धि की है। वोग्यता सम्बन्ध का निरुपण करते हुए भर्ट् हिर श्रीर है लात्तन ने जिखा है कि जिस प्रकार चलु आदि इन्द्रियों में रूप श्राद्दि कर करने श्रीर रूपादिविपयक हान ज्वस्त्र करने की स्वामाविक वोग्यता है, उमी प्रकार शब्द में श्रद्ध स्वामाविक वोग्यता है कि शब्द उच्चारण से श्रद्ध का वोध कराता है। यह वोग्यता ही सम्बन्ध है।

इन्द्रियाणां स्त्रविषयेष्वनादिर्थोग्यता यथा। श्रनादिरथैः ग्रन्दानां सम्यन्धा योग्यता तथा॥

शब्द समबाय या संयोग सम्बन्ध की अपेता न करके उच्चारण मात्र से अर्थ का बोध कराता है, अतलब यह राज्द की अर्ठातम राक्ति समझी जाती है। बहु आहि में रूप के देराने आहि की राक्ति किसी पुरुषिरोप की आवरयकता नहीं रस्ती। इसी प्रकार राज्द की भी अर्थयोधकता स्थामविक्शांकि है। हेलाराजा

प्रकारय और प्रकाशक सम्यन्य से जिस प्रकार इन्द्रिय खाँर उनके विषयों में सम्बन्ध का प्रह्न्य किया जाता है, उसी प्रकार राष्ट्र खाँर वस्तु के सम्यन्ध का हान दोनों मे प्रकारय-प्रकाशक चक्षु रूपी योग्यता से होता है। इस योयग्वा का फल यह होता है जिस प्रकार चक्षु रूप का ही प्रह्म्म फरती है खीर रसता रस का, उसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र प्रत्येक खाँ में वाय ने कराकर विशेष राष्ट्र विशेष खाँ का ही, जिन खाँ में निर्वाम्त रूप से प्रसिद्ध हैं, योग कराते हैं हिस्तुपम ने इस बात पर भी यहाँ प्यान खाइफ किया हैं कि जो राष्ट्र नियमित रूप से प्रसिद्ध नहीं है, उनकी अपने खाँ के साथ योग्यता सामयिक (सांकेतिक) है। हरिज्यम, वाक्य॰ १, २४।

हित्विपम का भाव यह है कि जब शब्द श्रीर श्रर्थ में योग्यता सम्बन्ध माना जाता है तो गाय, श्ररल श्रादि शब्द जो श्रनादि परंपरा से श्रा रहे हैं, श्रीर जिनका सम्बन्ध प्रसिद्ध है वे श्रपनी स्वामाविक योग्यता के कारण श्रपने िशिक्त श्र्यों का ही वोध कराते हैं। गाय शब्द में श्रयत योध नहीं कृराया जा सकता है श्रीर न श्रयत शब्द से गाय का। श्रतण पत्रज्ञालि ने लिखा है कि जो गाय को श्रद शब्द से स्वाप का श्रवण पत्रज्ञालि ने लिखा है कि जो गाय को श्रद शब्द से स्वाप का श्रवण पत्रज्ञालि ने लिखा है कि जो गाय को श्रद कहता है, उससे कभी वोध नहीं हो सकता।

यो हि गामश्व इति वृयास जातुचित् संवत्ययः स्थात् । महाः ।

्रपरन्तु जो शब्द नवीन प्रचलित होते हैं या विभिन्न भावों के चौतर्न के लिए क्यक्तिविशोगों द्वारा व्यविष्ठत किये जाते हैं, उनमें शब्द ऋौर ऋर्य का सम्बन्ध है कि राज्द का क्यूब के विषय में ज्यापार क्यादिकाल से हैं, इसी स्वामायिक योग्यता का ज्ञान वृद्धज्यवहार से या दूसरे राज्यों में परपरा से किया जाता है। सकेत के द्वारा उनमें क्यवियमान सम्बन्ध का प्राहुर्माव नहीं निया जाता और न ऐसा उचित है। जिस प्रकार कि माता और पुत्र में जन्यजनक सम्बन्ध विद्यामत है जस सिद्ध सम्बन्ध का ही सकेत के द्वारा वोध कराया जाता है कि यह इसकी माता है और यह इसका पुत्र है। हैलाराज ३ ५० १११ से ११२।

समयाद् योग्यता विन्मातापुत्रादियोगवत्। वाक्य॰ ३ ए॰ १११।

पातज्ञलभाष्य की सम्मिति—नागेश ने मज्या (पृ॰ ३६—३६) में और कीणडभट्ट ने भूषण में (कारिका ३७, ३६) भई हिर के उपर्युक्त दोनों रलोकों वो शब्द श्रीर श्रर्थ के सम्बन्ध को बताने के लिए उद्धृत ित्या है। नागेश ने इस विषय में पातज्जल माप्य की सम्मिति उद्धृत की है। नागेश का कथा है कि शब्द और श्रूपों में यह तातस्य (श्रम्थान) सम्बन्ध न्यवहारों के श्रावि कर्ता ईश्वर के द्वारा क्रिया हुआ है। श्रतप्य पातज्जल भाष्य में कहा गया है कि शब्द श्राव्य के साथ सम्बन्ध पहुले से विद्यानन हैं। ईश्वरीय सक्तेत इस विद्याना सम्बन्ध को ही प्रकट करता है जैसे पिता और पुत्र के सिद्ध सम्बन्ध को सक्तेत के द्वारा धताया जाता है कि यह इसका पिता है और यह इसका पुत्र है। मजूमा पु० ३६।

भट्टोजि श्रोर कीएडभट्ट के मत का खएडन—नागेश ने इस प्रकरण में एक विशेष बात की श्रोर ध्यान श्राकुण किया है श्रीर मट्टोनिटीज्ञित तथा कीएड-भट्ट के मत का सरडन किया है। मट्टीनिटीज्ञित ने शान्कांसुम में लिसा है ि घट श्राहि शार्तों की घट श्राहि श्रप्त के बोध को उत्पन्न परने की सामर्थ्य ही शक्ति है। इसी में लापव है। सम्बन्ध को भी मानने में गौरव होता है। ( बीस्तुम वा उद्ध-रस्त, मज्जा कलाटीना पुट- ३४)।

भीएडमट्ट ने भूपण में "इन्द्रियाणा स्वविप्तेषु" (नारिका ३७) भी न्यारवा करते हुए लिखा है कि निस प्रकार चक्षु खाडि इन्द्रियों पा अपने विषय पट खादि में खनादि वोगवता है अर्थात् उनकी चानुप खादि रूप से कारएवता है, वसी प्रकार रार्चे का अर्थों दे साथ उनने वोध का कारण होना वेगयता है, वही शक्ति है।

दोनों में शाद श्रीर श्रर्थ के सम्बन्ध को शक्ति न मानकर, श्रापतु गीरव दिया कर, इसके विपरीत शब्द श्रीर श्रर्थ मे वान्ययाचक भाव को नियमित करने बाली शक्ति को ही सम्बन्ध माना है। नागेश ने इनके प्रयहन में भर्ट हिए श्रीर हेलाराज को उपिथन करते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि शक्ति ही सम्बन्ध महीं हो सकती, क्योंकि शिंच होने पर भी जा तक उनमे सम्बन्ध नहीं होगा, तब तब बीध नहीं हो सकता। शक्ति से बार्य तभी उद्यग्त होता है जब कि शिंक का बसुओं से सम्बन्ध होता है। श्रत्युव शक्ति के उपर भी एक नियामक शक्ति है और वह है सन्दन्य । दीपक में प्रकारा करने की राक्ति है फिर भी सम्बन्य होने पर ही वह वालु का प्रकाराक होता है, अन्यया नहीं। मंजूपा पृष्ट ३४।

सम्बन्य ही शक्ति हैं—अर्थ हिर ने वहा है कि सन्वन्य शक्ति का भी शक्ति है। हेलाराज ने इसकी व्याज्या में पष्ट शब्दों में लिखा है कि शक्ति ही सन्बन्ध नहीं ही सक्की क्योंकि शक्ति क्योंके श्री ज्यागारागरवेग, अर्थान् शक्ति क्या के हरस बच्चे में रहती है, और नियवहार्य-जनन अर्थान् नियमित रूप से किस कार्य को हरस करती है, इन सब का नियामक सम्बन्ध ही है।

राकीनामपि सा राकिर्गुतानामप्यसौ गुतः। वास्य॰ ३, पृ० १००।

न च शक्तिरेव सम्बन्धः, शक्तीनामप्याधारपारतम्त्र्ये नियतकार्यज्ञनने च सम्बन्ध एव नियामकः। हेलाराज।

नागेश ने अवएव कहा है कि शन्द और अर्थ में एक सम्बन्धविरोए ही शक्ति है। इसका ही दूसरा नाम वाज्यवाचक भाव है। यह वाचक है और यह वाच्य है, यहो शन्द और अर्थ का सम्बन्ध शक्ति है। इस शक्ति का प्रह्ण इतरेवराध्यास-मूलक अर्थान् शन्द और अर्थ में एक दूसरे के गुण का आरोपनिमित्तक, वाहाल्य में होता है। इस वाहाल्य का ही नाम संकेत है। संकेत के द्वारा शब्द और अर्थ में अभेद का अल्प्सन किया जाता है।

पदपदार्ययोः सम्बन्धान्तरमेव शक्तिः, वाच्यवाचकभावापरपर्याया। तद्शाहकं चेतरेनराध्यासमूलकं तादात्म्यम्, तच्च संकेतः। मंजूषा पृष्ठ २६।

शब्द, अर्थ और सम्बन्ध तीनों का पृथक् अस्तित्व — भर्ट हिर नेशब्द के स्वरूपों की और ध्यान आरुष्ट करते हुए उनकी विभिन्नता का प्रतिपादन किया है। हेताराज ने उसका सप्टीक्र्स करते हुए कहा है कि शब्द के तीन विभिन्न रूप हैं, अभिधान (शब्द) अभिषेद (अर्थ) और निमित्त (सम्बन्ध)। इन तीनों के कारण महुँ हिर ने स्वरूप राज्द का बहुवचनान्त प्रयोग किया है।

स्वरूप राज्य का बहुवचनान्त प्रयाग क्या । स्वरूपेष्ट्रपलन्थेषु व्यक्तिचारो न विद्यते ।

वास्य०३, पृ० १६।

श्रमिधानामिधेपनिमिचमेदाञ्च भिन्नरूपमिति स्वरूपेपिवत्याह ।

हेलाराज ।

इनमें से क्षमियान (शंदर) कार्ल्यूस्त से निविष्ट है और वापकंदर है। क्षम वाज्यरूप है और वाली के भेर से ज्ञात होता है। सम्बन्ध का ज्ञान संकेत से होता है, परन्तु उसका शन्द और क्षमें से हुपक प्रवल नहीं होता है। सम्बन्ध नियानक है कार्यद क्षम प्रशुचि-निमित्त है। ये तीनों सर्वत्र एक साथ नियम से दहते हैं। इनमें विभिन्नता का ज्ञान इसलिए नहीं हो वाता, क्नोंकि ज्यवहार में इनकी एकवाका अभ्यास रहता है और तीनों के क्ष्यारूप में समानता रहती है। तीनों के सुनने में लोई भेट जात नहीं होता है, अतएव इन्हें न्वरूप अर्थान् राज्य का अपने रूप में कहा जाता है। हेलाराज, पूर्ववत।

नागेरा ने ( मंतूना पृष्ठ ३६) खतएव दहा है कि राज क्या है ? खर्य क्या है ? खब यह प्रश्न किया जाता है तो इसना उत्तर दिया जाता है कि घट राज है खीर घट अर्थ है। झान भी घटटप है। घट कहने पर राज, खर्य और झान की पृषक करके नहीं समझा जाता । इस व्यवहार के कारण हो तोनों में खप्यान्त समझ्य है। खप्यान का अर्थ उपर कहा जा चुका है जि अन्य में अप्या झान जाता। तीनों बत्तुतः पृथक् तरूव हैं। नागेरा व्यवस्व है कि भव हिर्दि में 'झान अप्योक्त' ( वाक्य २ वृष्ट ६६) इत्यादि के झार राज, खर्य और झान इनके खप्यास का प्रतिवादन किया है। मजूपा पृष्ठ ३६।

आसेपों का उत्तर अध्यास के द्वारा — नागरा ने नैयाविक वैशेषिकों आहि ने शान और अर्थ में सन्वत्य मानने पर वो आदे पर हैं उनका सनायात इस अध्यास के आधार पर दिया है। शान और अर्थ में विद वास्तित क नत्वत्य है। शान और अर्थ में विद वास्तित क नत्वत्य होता वन वो यह शान तो कही कही कि पर शान आहि शान के उत्पारण से ही पर वा शान चल जाना चाहिये और शान में ही मानु आदि शान रस्ता होना चाहिये। आन्य आपि शान आदि शान चाहिये और शान से ही मानु आदि शान चाहिये। अर्थ में वर्षों का अञ्चनक होना चाहिये। यह सब प्रश्न इनलिये निरावार हैं, क्यों कि शान और अर्थ में वार्ताविक अर्थन नहीं है। वास्तित क सन्वत्य होना वो वे आदेव सार्थक होते। शान और अर्थ इन होनों विभिन्नों में अभेद वाशाल्य हात के काल्य है। मानुपाप० है।

पतन्त्रलि का मत—पवज्जलि ने योगन्द्रांत में राव्द, अर्थ और ज्ञान में विभेद के ज्ञानने की व्ययोगिता का निरुपण करते हुए लिखा है कि शाद, अर्थ और झान इन तीनों के इतरेतराज्यास अर्थान् इनमें अवास्तविक एक्ता के झान से सकर (भाषा, अझान) होता है। इन तीनों के विभाग के झान से नमस्त भाषियों के शादी, का झान होता है।

श्रष्टार्थप्रत्ययानामिवरेतराष्ट्रासात् संनरस्त्रत् प्रदिमागसंयमासु सर्दमृतर-तक्षानम् । योगसून ३, १७।

व्यास माप्य में इन वीनों के विभाग का झान प्राप्त करने वाले को सर्वझ इहा गया है।

गौरिति ग्रन्दो गौरित्यर्थो गौरिति झनम्, य एषां प्रविमागरः स सर्ववित् । व्यास ।

स्तरावर् । श्राप्तुनिक विचारकों की सम्मति—श्राप्तुनिक टाराँनिक मनापी हुस्सेर्ल, गेसेर और गोम्पेर्स्स ने राजार्थ सन्वन्य और इस त्रैत के विग्लेषण पर जो मत रहते हैं। विवित्तत चर्य राज्येन से रहित नहीं होता, उसमें भेद रहता है। यद वुद्धि में संकरण रूप से रहता है और उसी वा प्रतिमा द्वारा जान होता है इसी- लिए तालु आदि रमानों के ज्यापार से अभिन्यक्त राज्य जा को ता के द्वारा हुना जाता है तब वह उसी प्रकार स्वरूप के मिश्रण से अर्थ का बीच कराता है। प्रति- पाय (वाच्य और प्रतिपादक (याचक) में परस्त अभिप्राय का अनुप्रवेश ही ज्यादार कहाता है अर्थात् राज्य और अर्थ का तादात्यज्ञात कराता। व्यवहार में वच्च और अर्थात् राज्य अर्थ का तादात्यज्ञात कराता। व्यवहार में वच्च और ओता किल प्रकार अर्थ का आदान-प्रतान करते। हैं, इसके विषय में हैलाराज का क्यन है कि अर्थ वच्च को जुद्धि में रहता है, वह उस बुद्धिगत अर्थ को उच्चारण के द्वारा ओता को समर्पित करता। है और लेवा भी उसी प्रकार अर्थों भावता से युक्त होता है और अर्था अपनी सामाविक योगवता के अनुसार उसको प्रहूण करता है। राज्य के प्रसूण करते से उसके राज्यविषय के संकार उद्धुद्ध हो जा है और तरतुसार यह प्रदूच होता है। हेलाराज ने इस बात को स्पट विवा है कि दल अपनी मावना के अनुसार अर्थ के वानों के लिए राज्यों का प्रता है और अर्ता है और अर्ता अर्थों समस्ता है।

हेलाराज ३ पृ॰ ११२ ।

श्रन्दार्यो हार्यो वहीरूपतयाऽबस्तीयमानः । बुद्धी श्रन्दार्थयोः पूर्वममेदेना-वस्थानम् । हेलाराज पूर्वनत्।।

सामान्य का बीप —हेलाराज ने इस बात की स्वन्ट किया है कि शब्द के हारा जे अर्थ का बीध कराया जाता है, वह अर्थ के सामान्य रूप को लेकर, विग्रेष-रूप को लेकर नहीं। अवएव हेलाराज कहते हैं कि समस्व घट शब्दों में साधारण सामान्यरूप जो कि अर्थ (कस्तु) रूप है और जिसकी अर्थ के साथ समानाधिक करखुता है, वह सामान्यरूप (जाविरुप) स्वरूप राज्य का बाच्य है। जिस प्रकार शब्द आर्थ कम समानाधिकरण (एकज्ञ) है, उसी प्रकार शब्द का स्वरूप भी शब्द के साथ समानाधिकरण पात्र को दें से हैं। जिस प्रकार शब्द को लेकर ही होता है। होताराज, वास्य॰ ३, ए० ६-।

श्रीता बक्ता के भाव का श्रमुमान करता है—हेलाराज ने ववाया है कि श्रोता जब राब्द मुनता है तो वह भएने श्रामिश्य के श्रमुसार वका के ज्ञान का श्रमुमान करता है। राज्द मुनने पर राब्द के स्वरूप से श्रम्थस्त (वादान्यमाय को प्राप्त) श्रयं को जान कर श्रीता यह श्रमुमान करता है कि बचा ने यह वहा है। इस प्रकार राव्द, श्रम्भ, और प्रयोचा का ज्ञान यह तोनों साय-साय रहते हैं। इनमें श्रमित्रता को ही प्रतीवि होती है। बचा के हृद्यत भावों को भी राब्द वाडाल्यसम्बन्य के द्वारा ही प्रतिवादित करता है। राब्द, श्रम्य श्रम्य का ने तीनों श्रम्यन सम्मि-श्रित रूप से ज्ञात होते हैं। श्रवएव भर्त हिस्र ना यह क्ष्यन है कि ऐमा कोई ज्ञान नहीं है जो कि राब्दजान के विना हो। पत्रश्रुलि ने जो "गौरित्यत्र कर राब्द." (गाय इस ज्ञान में शब्द क्या है) प्रश्न किया है, वह भी इसी सम्मिश्रित ज्ञान के कारण है।

रवाभिमायानुसारेण श्रोत्रा वक् द्वानस्यानुमानात् स्वयं शन्दस्वरूपाध्यस्त मर्थमवनुद्धय तथैव वक्तर्यनुमानमुखितमित्यभेदेनैव घटशःदाध्यस्तभयोकृद्धय श्वान मवसीयते । लोलीमृतानि शन्दार्यशानानि घट इत्येवभवगम्यन्ते । यथोक्तम् , न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शन्दानुगमाद् ऋते ।

हेलाराज, वाम्य०३, पृ० ६८ ।

# शब्दार्थ-सम्बन्ध श्रीर बुद्धिवाद

मतृ हिरि, हैलाराज, फैयट और नागेश आदि ने शान्तार्थ सम्बन्ध के विचार से अर्थ बुद्धिगत है या वाह्य भी, इस विषय पर बहुत विस्तृत विवेचन किया है। उनके सत के निरूपण से पूर्व इस विषय पर पत्रञ्जलि का विवेचन पहले दे देने से वैयाकरणों के सिद्धान्त का ज्ञान हो जाएगा।

#### पतव्जलिकः। मत

अर्थ वाह्य और बौद्ध दोनों है — प्वज्ञात का मत है कि अर्थ बाह्य भी है और बुद्धिगत भी। जो बस्तुएँ हरूव हैं. उनका प्रत्यक्तर से बोध कराया जाता है, परन्तु जो बस्तुएँ प्रत्यत्त नहीं है उनकी सत्ता बौद्ध है। दोनों में से एक ही की सत्ता मानना अभीष्ट नहीं है। इसका स्पष्टीकरण प्वज्ञाति ने कई रखतों परिक्रवाहै।

'अपदेरोऽज्ञतुनासिक इत्' (महा॰ १, ३, २) के भाष्य में उपदेश और उद्देश शब्दें। के अन्तर को बवाते हुए पत्रज्ञति ने वाझ और बौद्ध देनों अर्थों के मानने का वर्णन किया है। पत्रज्ञति का कथन है कि प्रत्यन्त बसु का वर्णन करना यह उपदेश है। जैसे वो गाय को नहीं जानता है को गाय का हान कराने के लिए एक गाय लाकर उपकी सींग या कान को पकड़ कर दिखा कर बता देना कि 'यह गाय है'। गुणों के वर्णन के द्वारा जो वस्तु सामने नहीं है, उसका बोध कराना, यह उद्देश है। जैसे किसी ने कहा कि सुमे देयदत्त का ज्ञान करा दीजिए। देयदत्त पटना रहना है और यह व्यक्ति यहाँ पुछ रहा है ऐसी स्थिति में उसे देयदत्त के गुणों का वर्णन करके उसका ज्ञान कराया जाता है कि वह अगद, कुण्डल, किरीट धारण करता है, उसकी अर्थेंसे लाल है, ऊँची नाक है, आदि, ऐसा देयदत्त है।

पत्यत्तं तावदास्यानमुपदेशः । श्रयं गौरिति । गुणैः मापणुमुदेशः । ...... ईदृशो देवदत्त इति । महा॰ १, ३, २

यहाँ प्रथम स्थल पर ऋर्थ वाह्य है और द्वितीय स्थल पर वीद्ध । ऋतएव

ऋर्धविज्ञान श्रीर व्याकरशदर्शन

१७६

मर्छ हरि श्रीर केरट कहते हैं कि "ऐमा देवदत्त है" यह कहने पर इन राज्दों से जैसा ऋषे बुद्धि में भासित होता है वैसा ही वाह्य है। वाक्य व का० ३ पृष्ट ५१६।

एतैः शब्दैः यादशो बुद्धावर्षः प्रतिमासते तादशो बाह्यः। कैयटः।

भागेरा ने (मंजूया पृष्ठ-१४२ से २४३ ) में इस उदाहरए द्वारा बीह कर्य मानने की क्षावन्यकता पर बल दिया है कि ईट्स (ऐसा) ताहरा (बैसा) इन सब्दों से वस्तुतः बौद्ध ऋर्य की श्रीर घ्यान दिलाया जाता है।

वौद्ध अर्थ मानने की आवश्यकता-- हेतुनित च' (३.१,२६) की व्याख्या में पतज्ञति ने बौद्ध अर्थ मानने की आवश्यकता दो स्पष्ट किया है। ऐतिहानिक वर्तमान केसे मिद्र हो सरवा है। जैसे "( इप्ए ) इंन को नारवा है" "( यानन ) बलि को बांधता है।" कंस का वध और बिन या बंधन विरठाल हुए हो चुना है श्रत: उसके साथ वर्तमान काल की किया का प्रयोग नहीं होना चाहिए। परखिल इसरा उत्तर देते हैं कि श्रभिनेता उनरा रूप धारण करके उनकी उपन्यित करते हैं। चित्रकार चित्र द्वारा और सेखक अपने वर्णन द्वारा जन्म से नाग उक

. इनके ऐखरों का वर्णन करते हुए बुद्धि में विद्यमान कंम श्रादि को स्पन्धित करते हैं।

इह तु वर्ष वर्तमानवालता-हेसं घातवाति, वनिवन्धवतीति च, चिरहते च कंसे चिरवदे च वती ?तेऽपि हिते पासुत्वचित्रभृत्यविनाशाह ऋदी न्यांचदाराः सतो बुद्धिविषयान् प्रकारायन्ति । महा० ३, १, २६ । "

यदि अर्थ की बुद्धि में सत्ता नहीं मानी जायगी तो अतीत का वर्तमान समय में वर्णन नहीं हो सकता है। श्रवएव नागेश ने उद्योव में बहुत दल से बौद्ध मचा का प्रतिपादन किया है। पवस्रति ने बस्तु की बुद्धि में सत्ता के कारण ही यह भी लिया है कि व्यवहार में त्रिशलवा भी देखी जावी है। जैसे जाबी, कंस मारा जा रहा है। जात्रो, बंस मारा जायगा। जाकर क्या करोगे, बंस नाता जा चुका है।

वैकाल्यं सल्वपि लोके लच्यते। महा०३, १, २६।

श्रमिनय श्रादि के इप्टा श्रमिनय की देखकर दृद्धि में उन बलाओं ही हर-स्थित करते हैं। मर्न हरि और हेलाराज ने इसना बन्तेय करते हए लिया है कि शब्दों के द्वारा वसु की व्यस्पिति बुद्धि में की जाती है और बुद्धिगत क्रये के श्राचार पर कंस का वध श्राहि मत्यन रूप में नाना जाता है।

> शन्दोपहितरूपांरच इद्वोर्वेपयतां गनान्। भत्यसमित्र कंसादीनसाधनत्वेन मन्यते॥

बाक्य॰ ३, पष्ठ १७३।

अर्घ की त्रैकालिक सत्ता—पतञ्जलि ने 'तदृन्यान्त्यन्मिन्निति महुप्'(महा॰ ४, २, ६४) के भाष्य में इस महत्त्वपूर्ण मिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि वस्तु की सत्ता बैकालिक है। पवल्लिल ने मरन ब्ठाया है इस सूत्र में अन्ति (वर्तमान बाल) का सिर्देश करने की क्या श्रावश्यकता है। उत्तर दिया है कि वर्तमान काल में ही मतुए प्रत्यय होना चाहिये। वैसे गोमान, धनवान श्रादि, जिसके पास गाय या धन वर्तमान काल में है। इस पर पवल्लाल ने कहा है कि कोई भी पढ़ार्य अपनी सत्ता की नहीं छोड़ता है, अर्थात तीने कालों में पढ़ार्थ सत् (विद्यमान रूप में सहता है)। वह सत्ता भूत, भविष्यत् श्रीर वर्तमान तीनों हो सकते है। यदि सत्ता नेता को से कि ती मतुष् प्रत्यय सम्प्रतिसत्ता (इस समय की सत्ता) में होना चाहिए, भूत या भविष्यत् की सत्ता में नहीं।

श्रस्तिग्रद्धण् किमर्थम् ? सत्तायामर्थे श्रत्ययो यथास्यात् । नैतरस्ति प्रयोजनम् , न सत्तां परायों व्यमिचरति । इदं विहिश्रयोजनम् , सम्प्रति सत्ताया यथा स्यादु भृतमिष्यतृसत्तायां मा भृत् । महा॰ ४, २, ६४ ।

राज्य और अर्थ के सम्बन्ध के विषय में जो नैयायिकों आदि ने आक्षेप ढताये हैं, उनमें एक प्रस्त यह भी मुख्य है कि राज्य और अर्थ में सम्बन्ध इपिक्ष नहीं माना जा सकता क्योंकि विद्यमान और अविद्यमान का सम्बन्ध नहीं हो सकता। जो वस्तुएं वर्तमान समय में नहीं है, किन्तु भूतकाल में थीं या मविष्य में रहेंगी, उनके साथ इस वर्तमान समय में उच्चारित राज्य का सम्बन्ध कैसे हो सकता है।

### श्रसति नार्साति च प्रयोगात् । वैशेषिकः ७, २, १७।

पवञ्चाल ने सपट किया है कि राज्य मैकालिक सचा का बोध करावा है। अव-एव राज्य का अर्घ के साथ सम्मन्य मैकालिक रहता है। बैजट और नागेश का कथन है कि राज्य सचालामान्य का बोध कराता है। सचाविरोप के कान के लिए 'अस्ति आदि ना प्रयोग किया जाता है। ''अस्ति'' (है) का अभिप्राय होता है कि वर्तमान समय में सचा है। ''आमीन्'' (या) का अभिप्राय होता है कि मूच-काल में सचा या और 'भविष्यति' (होगा) मविष्यत् चाल की सचा का बोध कराता है प्रमुष्ठ-...ज्योत ...नहा० ४, २, ६४।

. कैंयट और नागेश ने इस प्रकरण में यह भी स्पष्ट किया है कि वर्तेमान सत्ता वाद्य सत्ता है, यही सुख्य सत्ता है। उन इस सुख्य सत्ता का श्रभाव क्ताना होता है तो 'नास्ति" (नर्दी है ) का प्रयोग किया जाता है।

संप्रतिसत्तायां वर्तभागयां सत्तायाम् । यद्यायां सत्तायाभित्यर्थः। प्रदीप । याद्यायां मुख्यायामित्यर्थः। उद्योत । महा० ४, २, ६४।

कैयर का स्पर्धाकरण—केउर ने पवजीत का भाव स्पर्य करते हुए कवि-पय बातों पर प्रकारा छाला है। परार्थ सत्ता को कभी नहीं छोड़वा है। बुद्धि में पदार्थ की सत्ता के बिना अर्थवीयन के तिये पर का उच्चारण असन्भव है क्योंकि सारे राज्यों की प्रवृत्ति में सत्ता ही कारण है, प्रदीप। नहा॰ ४, २, ६४। परिचमीय बिडान् मार्डले ने (लाजिक पू॰ ११४) इसी भाव को व्यक्त किया है कि मर्दिक वायन विधिक्तर या निर्मेशासक, अन्ततोगत्वा सत्ताहप होता है। वैसे इस निर्मुय में कि "पत्सर न अनुस्त करना है और न देखता हैं।" में पत्स का निर्मेशासक विश्वेदांस इस बात पर निर्मुत है कि पत्थर एत्यर रूप सत्ता है। केवल इस बात के आधार पर नहीं कि पत्यर बुद्ध नहीं है।

अर्थ चौद है - इ.सी इस यात पर ष्यान दिलाया है कि पहार्थ जब तक बुंबि के द्वारा महत्त्व नहीं किया जाएगा, तब तक पद का मयोग नहीं किया जा सकता है। पद के मयोग के तिये आवारक है कि पदार्थ ( यातु ) का द्वान दुदि के द्वारा हो। "एजोडीकि" ( एक है), "एलो नारित्व" ( एक नहीं है), ' इसो जावते" ( एक कपन हो रहा है) इन वाल्यों में बुद्धारत यातुष्यों का हो सत्ता ध्यान और उत्पत्ति से सम्बन्ध होता है। जो वस्तुर्ण अप्यन्त आविद्याग है, जैसे शर्य-विपाय आहि, उनमें सत्ता का अभाव देखा जाता है। इसका उत्तर कैयट ने दिवा है कि ऐसी पस्तुर्ण कितन बाब जनत में सर्वधा अपात है, उनकी भी दुद्धि का विषय वानकर राशविपाय ( राजोश के सींग) आदि मयोग होते हैं। अवस्य भाद्य सता के आविरिक्त दुद्धिरात सत्ता, जो कि गीय सत्ता है, नियमित रूप से समस्त शब्दों के प्रयोग का आधार है। प्रतिष् पूर्वन्त्।

वास अर्थ मानने पर आरोग — कंयर ने अवृहिर के निर्वेचन के आधार पर बीद सजा की आवरवहना को स्मन्य किया है और केवल बास अर्थ मानने में कठिलाइयों जा वर्षक किया है। केवर कहते हैं कि वरी बुद्धिगत यहा की सत्ता वक्ता और गोज की बाहकर में अरीत होती है। विष् वृद्धों आदि के हारा सजा वक्ता और गोज की बाहकर में अरीत होती है। विष् वृद्धों आदि के हारा मानवीं थों हो जाने के करसा "है" का प्रयोग नहीं होना चाहिये। "कुन्न है" में इर्ष इंतने से ही सच्या का आयी कहीं होना चाहिये। "कुन्न हैं" में इर्ष इंतने से ही सचा का आता होने के कारसा "दे" किया का अयोग नहीं होना चाहिये। "कुन्न हों है" वर प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि बाहसत्ता का नहीं के साथ विरोग है। "अकुर व्यवस्त्र होता है" वर प्रयोग भी नहीं हो सकता, क्योंकि साथ किया की होता है। यह स्वीध में साथ की स्वीध से साथ की स्वीध से साथ की स्वीध होता है। यह बीद स्वीध से साथ की सुद्धि से सत्ता मानवें पर पाल सत्ता के प्रतिवादन के लिए "क्या अपर किया , प्रवेचन ।

नागेश ने इन्हों युक्तियों का बौद्ध अर्थ के प्रतिपादन श्रीर बाह्य अर्थ के खंडन में उल्लेख किया है। मंजूग पु॰ २३६ - २४०।

भर्तृ हिर्रि और वाँद्ध अर्थ—सर्वृ हिर्र ने पतन्नुश्चि के इस कथन के श्राधार पर कि श्रेकालिक सत्ता होती है, भूव और भविष्यत्त सत्ता भी होती है, श्रर्व के बुद्धिगत होने के सिद्धान्त का बदुव विम्नार से निरुष्ण किया है। वैयट, नागेश आदि ने इस विषय में भर्त हिर का ही अनुसरण किया है। मर्तृ हिर कहते हैं। कि शब्द के द्वारा बोध कराने में बाध सत्ता के अविरिक्त बसुआं की एक गौण सत्ता है अपीन पड़ार में बुद्धि में गौण रूप से रहते हैं। वही सत्ता प्रत्येक अवस्या में प्रत्येक बसु के स्वरूप को दिखाने वाली है। हेलाराज ने यहाँ पर यह भी निर्देश किया है कि पत्ज्ञलिने मृत और भविष्यत् सत्ता को मान कर शब्द और अर्थ के सम्बन्ध की नित्यता का निर्वाह किया है।

> व्यपदेशे पदार्थानामन्या सत्तीपत्तरिकी। सर्वावस्थास सर्वेपामात्मरूपस्य दर्शिका॥

बाक्य॰ ३, पृष्ठ ११४।

भवृंहिर ने अतएव सम्ब्र लिला है कि यदि जैकालिक सत्ता को नहीं माना जायना वो राज्यों का व्यवहार ही नहीं यल सकता। भवृंहिर कहते हैं कि यह क्या विभिन्न कार्लों में भी रहता है। यहां के साथ इसका कालभेद नहीं होता। इसी के कारण दाव्यों का व्यवहार चलता है। इस जैकालिक बीद सत्ता को कोई भी पदार्थ नहीं होहता। अतएव पत्रज्ञ कि ने वर्तमान सत्ता के खितरिक्त मूत और मिद्यायन का प्रतिपादन किया है। वाक्य ०३, पृष्ठ १२१।

भर्ग हिरि का समन्ययवाद—भर्ग हिर के विवेचन में एक मुख्य बात जो हिटिगोबर होनी है, वह है उनका समन्ययवाद । भर्ग हिरि के सम्मुल दो सर्वया विपरीत बाद थे। एक अमानवादी और दूसरे भागतावी। एक वेडल वही मानते थे कि बासचाता मर्चया नहीं है, जो डुक है वह काल्पिक है या ज्ञानरूप है। दूसरे यह मानते थे कि वासच्या के अंतिरिक कोई वस्तु नहीं है, जो डुक है वह हमय पदार्थ ही है। इसका उल्लेख मर्गू ही ने निम्नरूप में किया है:—

तरमात् सर्वममानो वा मानो वा सर्वमिप्यते। न त्ववस्थान्तरं किचिदेकस्मात् सन्यतः स्थितम्॥ तरमाद्यामात्रमिञ्छन्ति ये लोके मात्रवादिनः। श्वभावत्रादिनो वापि न मात्रं तस्यतक्एम्॥

ठाक्य॰ ३, पृ० १२≔—१२६

भर्तृहरि न रुपन है हि यदि क्वल श्रभाव ही माना जायगा नो उसका माव (बाइ) की सत्ता नहीं हो सकतो और यदि भाव को ही मानते हैं तो वह श्रभाव (काल्पनिक) नहीं हो सकता । श्रवएव वह माव श्रीर श्रमाव देगों को एक श्राल्मा के ही दो विभिन्न स्वरूप बवलाते हैं।

ना मात्रो जायते मात्रो नेति मात्रोऽनुपाच्यताम् । एक्समादान्मनोऽनन्यौ मात्रामात्रौ विकल्पिनौ ॥

वान्य॰ ३, पृ० १२७।

गीता में श्री हुप्ए का भी यही क्यन है कि:—

नासती विधाते मादो नामादो विधाते सतः । गीता २, १६। भृतृंहार ने, जैसा कि पदझलि ने बाद्य और कालनिक दोनों प्रकार के पदार्यों री सत्ता मानी है, उसी प्रकार देगों पत्तों ना निरूपण किया है।

हेलाराज ने इन समन्वयवाद पर ध्यान घाछ ए करते हुए वहा है कि ज्याकरए-शास्त्र सभी दार्शीनक शास्त्राओं से सन्वन्य रस्ता है, ध्वरण्य जो शब्द का अर्थ बाह्य बखु नहीं मानते हैं, उनके मत के संप्रह के लिए भर्तृ ही ने शब्द के हारा होने वाले नोय में बचा के अभियाय में विद्यमान बखु को ही शब्दार्य वहाँ लिसा है।

सर्वपार्षदं पुत्ररिदं शास्त्रमिति ये वाद्यस्यार्थस्य शब्दवाच्यत्वं नेच्छन्ति तन्त्रतोतस्कारार्थे वक्त्रमित्रायास्डस्यैव शब्दार्थत्वम् ॥

हेलाराज, बाक्य० ३ प० ६६ ।

पवज्जित ने वैशाकराएं का क्वेंक्य बवाते हुए इसकी खोर ध्यान थाइप्ट किया है कि व्याकराए का सन्वन्य सभी वेदों खौर सभी वैदिक शासाखों से हैं, खबएय किसी एक मार्ग को नहीं खपनाया जा सकता है।

> सर्ववेदपारिषदं हीदं शासम्। तत्र नैकः पन्धाः शक्य श्रास्थातुम्। महा०२, १, ४०।

भर्त हरि ने श्रतएव शान्त्रवीध में तीन तत्त्वों के झान का उल्लेख करते हुए बाद्य श्रर्थ ( वस्तु ) के झान का सच्ट उल्लेख किया है।

झार्न भयोक्यांह्येंदर्थः स्वरूपं च प्रतीयते ।

- वाक्य॰ ३प० स्६।

केयल बाह्य कर्म की सत्ता मानने का भवू होरे ने उपरूप से राटन किया है और सन्वन्य सहरेश, साथन सहरेश तथा श्वीनिस्पण में पुनः पुनः केवल वाह्य क्षयं मानने पर क्षते हों आपित्वों का उल्लेख किया है और बीढ क्षयं मानने के आवश्यका बताई है। मर्छ होरे का विशेष मुक्तव विवर्तवाद की क्षोर है, अतएव वीढ क्षयं ने वाच्यता पर निशेष का मर्वेत्र हियाई देश है। पर्य परिणानवाद की मानते हैं। अतएव मर्छ- होरे की निन्दि का विवर्तवाद की की साम हो मानते हैं। अतएव मर्छ- होरे का निन्दिलों के विवर्ण साम साम हो। इसमें एक ही स्थान पर मर्छ हीर का निन्दिलों के तिए समस्या है। इसमें एक ही स्थान पर मर्छ हीर क्षते की राज्य का परिणाम और विवर्ष देशों कहते हैं।

शब्दस्य परिसामोऽयमित्याम्नायविदो विदुः। इन्दोभ्य एव प्रथममेतद् विद्वं व्यवर्तत् ॥

चाक्य० १, १२०।

इसका समाधान नेवल यही ज्ञात होता है कि भर्त होरे का लक्ष्य विवर्त श्रीर परिशाम दोनों वादों का समन्वय फरना है। वाह्य अर्घ मानने में आपत्तियाँ—मर्तृहरि और नागेरा ने केवल बाह्य अर्ध मानने मे जो ब्रात्तेप किए हैं उनमे से मुख्य ब्रात्तेप निम्न हैं.—

? - यदि बाह्य चर्च की ही सत्ता मानी जावगी तो नहीं का प्रयोग नहीं किया जा सकता। श्रतपत्र मर्तृ हिर्त की टीका में हेलाराज ने मनोरखन करते हुए लिखा है कि बाह्य चर्च मानने पर ससार से "नहीं रहान्य का नाम मिट जावगा, क्योंकि जो बलु है उसको "नहीं 'नहीं कह सकते और जो नहीं है वह तो है ही नहीं, फिर "नहीं" राज्य का प्रयोग सिसके लिए होगा। मजूगा, पृष्ठ २३६ से २४०।

न सर्वाच नियेशेस्ति सोऽसत्सु च न विद्यते। जगत्यनेन न्यायेन नव्याः प्रजयं गत्।। वाक्यः ३ प्र०११०।

बीद अर्थ मानने पर वाह्यसत्ता का अभाव बताने के लिए 'नहीं' शब्द का प्रयोग सिद्ध होता है। वाक्य॰ ३ एप्ट ११७।

२—बाह्य अर्थ मानने पर "अनुरो जायते" (अनुर उत्पन्न होता है) आहि स्वलों में उत्पन्न होता है का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म वा अर्थ है आसलाम । दो बत्तु चन् है वह उत्पन्न क्या होगी। यह उत्पन्ति मानी भी जाय हो हिस्से ? यिन असत् है तो असत् सत् क्से हो सकता है। बौद्ध अर्थ मानने पर दो बस्तु दुद्ध में है, उसी का वाह्य जगन् में जन्म बताया जाता है।

> श्चात्मलामस्य जन्माय्या सत्ता लभ्या च लभ्यते । यदिः सञ्जायते कस्माद्याऽसञ्जायते कथम्॥

वास्य॰ ३ पृ० ११८।

२—"श्वति" (है), का प्रयोग नहीं हो सकता। है का अर्थ है जो वस्तु अपने स्वरूप में नहीं थी, उसका अपने स्वरूप को प्राप्त करना। जैसा कि यास्क ने कहा है कि श्वति का अर्थ है उत्तन्न हुई वस्तु दी सचा का निरस्यीकरण। जो वस्तु सन् है, वह उत्तन्न नहीं हो सकती। अत "घडा" कहने से ही श्वतिस्त्व का झान हो जाएगा। "है" का प्रयोग निरर्यक हो जाएगा। निरुक्त १,२।

> श्चात्मानमात्मना विश्वदस्तीति व्यपदिश्यते । श्चन्तर्भावाच्च तेनासी वर्मणा न सर्माकः॥

वाक्य०३ पृ० १२०।

४---यास्क ने जिन ६ किया के विकारों का उल्लेख किया है, उनमें से वीन उपर्युक्त हैं। शेष तीन अर्थात विषरिएमते (परिएत होना), बचेते (बढ़ना) अपकी-यते (चय होना)। किया के इत विकारों में प्रथम दें। का "जन्म होना" किया में और तृर्वाय का "नहीं है" में समावेश होने से इन वीनों का भी उपयोग नहीं हैं। सकता। उपर्युक्त युक्तियां इनके साथ ही लाग् होती हैं इस प्रकार से व हार्य मानने पर कियो में किया वा प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक किया में उन्मुंक ६ श्रवस्थाओं में से कोई न कोई खबस्या श्रवस्य रहती श्रीर किसी का भी प्रवेग शास्त्रीय रीति से सम्मव नहीं है। बौद श्रयं मानने पर वाहा श्रयं के श्राधार पर यह सब प्रवेग सम्मव हो जाते हैं। हेलारान, वाक्य० ३ पुष्ठ १२१।

४—यदि सत् वो ही माना जाएता वो "असत्" शब्द वो स्थित नहीं रह सकती। सत् के अतिरिक्त एक और सचा माननी पड़ेगी जिसके साथ नञ्जपा-कर समास करें। बाक्य० ३ एफ ४७४।

६ -श्रामित्र में भित्रता और भित्र में अभिन्तता का प्रयोग कभी नहीं हो सहता। बौद अर्थ मानने पर अभिन्न में भिन्नता और भिन्न में अभिन्नता काल्प-निक होने से सिद्ध होती है। "राहो शिरः" (राहु का शिर), बौद्ध श्रर्थ मानने पर ही कहा जा सकता है। वाक्य॰ ३ पृष्ठ ४४४ से ४४४।

> बुद्ध्यैकं भिद्यते मिम्रमेक्त्व चोपगच्छति । बुद्ध्यवस्या विमन्त्यन्तेसा धर्यस्य विधायिका ॥ बाक्य० ३ ए० ४४४ से ४४४ ।

७—ऐसे पदार्थ जो वाह्य जगत् में बस्तुक नहीं हैं, उनका प्रयोग कभी नहीं हो सक्ता। जैसे शराप्टंग, असत्य, मिथ्या। इसी प्रकार स्वर्गनरक, पर्म अपर्म का प्रवोग नहीं हो सरवा। मंत्रपा पुत्र २४३।

प्रभातमक ज्ञान का श्रास्तित्व वाह्य श्रर्थ मानने पर नहीं हो सकता । जैसे मृगगृष्णा में जल का ज्ञान, गन्यर्थनगर की सत्ता । पतल्लाल ने बीह्य श्रर्थ को मानते हुए इनको ब्झाहरणुरूप में दिया है ।

श्रसत्तु मृगतुप्णावद् गन्धर्वनगरं यया। महा० ४, १, ३।

भर्तु हिर ना नयन है कि मिष्याझान के कारण उत्तत्र वासना के आधार पर सगतृष्णा श्रादि में जल ना झान होता है। यह भ्रान्त झान वौद्ध ही हो सन्त्वा है, बाह्य नहीं। वान्य०३ पृष्ट ४३४।

नागेश का केवल युद्धिवाद—सर्वृहिर ने जिन खालेषों का बल्लेस बाहार्य मानने में किया है, उनका नागेश ने बल्लेख करते हुए केवल युद्धिवाद का सम-र्यन किया है। नागेश ने सप्टरूप से अपना मत घोषित किया है कि अर्थ (वस्तु) वस्तुतः बुद्धि में ही रहता है और शब्द भी बुद्धि में ही रहता है। युद्धि में ही शब्द और अर्थ देनों का अभेद रहता है।

बस्तुतो वौद्ध पत्रार्थः शक्यः, पदमपि बौद्धः, तयोरमेदः । मंजूगः, पृष्ट ४५।

राक्याऽमाऽपि बुदिसमाविष्ट एव न तु वाह्यसमाजिष्टः। मज्या, पृ॰ २३६।

नागेरा ने अर्थ को बीद (काल्पनिक, असत्य ) मानकर शन्द और अर्थ में

सम्बन्ध मानने पर जो यह श्राचेन किया जाता था कि श्रप्ति शहर के उच्चारण से मुँह में श्राग लग जानी चाहिये, उसका समाधान किया है। यस्तु को वौद्ध ( श्रसत्य ) मानने पर श्राग कहने से मुँह जलने का डर नहीं रहेगा।

न च बौद्धे दाहादिशक्तिमस्बम् । मज्या पृष्ठ ४५ ।

नागेश ने इस प्रकार से बाह्य अर्थ मानने पर किटनाई का अनुभव कर बाह्य अर्थ का सर्वथा सरवहन किया है और बीह अर्थ की ही सत्ता सीकार की है। नागेश ने इस सन्वन्ध में बाह्य सत्ता का राहक करके अर्थनात्र की कालतीत माना है। वस्तुमात्र की असत्य बताकर सस्तार को अम श्रीर माथा मान लिया है। इसके लिए अद्वैतवाद के प्रतिपादक प्रार्थों के, निनमें आदिशेष का परमार्थसार, ब्रह्मसुत्रशाकरभाष्य, श्री हुएँ के स्परवन्तरपडरमाद्य तथा वाचस्पति मिश्र के माध्य सुस्यरूप से हैं, अद्वैतवाद के प्रतिपादन में स्थानन्थान पर उद्धरण दिये हैं और वाह्य जाना को कल्पना और असत्य माना है। परमार्थसार का उद्धरण देते हुए कहते हैं कि यह समस्य ससार अमरूप है। जैसे मृतवृष्णा में नल, सुक्ति में रज, ससी में सींद और विभिन्न रोग से पीडित को दो चन्द्रमा ज्ञान असत्य है।

मृगत्रखायामुदरः, ग्रुकौ रजतः, भुजगमो रज्ज्ञाम्। तैमरिकचन्द्रयुगवद् भ्रान्तमखिल जगद्वस्पम्॥ मजूपा,प०२४६।

कूर्नपुराण का उद्धरण देते हुए कहते हैं कि पृथिवो आदि सब हुछ बस्तुए चित्त में ही हैं बाहर नहीं है। क्योंकि स्वप्न, अब आदि की अनस्था म इनका सब अनुभव करते हैं।

> विम पृथ्व्यादि चितस्य न यहि स्य कदाचन्। स्वप्नभ्रममदायेषु सर्वेरेवानुभृयते॥

मजूपा, पृ॰ २७=।

परमार्थसार का एक श्रन्य उदरण देते हुए कहते हैं कि यह ससार श्रसत्य है। परमात्मा ने इसको मूलप्रकृति से सत्य सा बना दिया है।

सत्यामित्र जगदसत्य मुलपहतरिद् कृत येत् । मजूग, पृ० २००। श्रद्वेतवेदान्त के "ब्रह्म सत्य जगन्मिष्या" का हो निरूपण राज्याय के निरूपण में नागेरा ने कर बाला है ।

नागेश के मत की आलोचना — तमेश ने केवल दुद्धिवार का समर्थन अपना सह्य बनाकर एक समसे बड़ी पुष्टि ब्यानरस को एकागी बनाने की की है। पत्रञ्जित ने न्याकरण को वेड और दशनों की सब शालाओं से सन्बद्ध बताया है और उसी का निर्वाह भवृहिति ने मित्रवा है। परन्तु नागेश ने उस मर्यात का जलसन किया है। उन्होंन यह भी स्पष्ट अनुभव किया कि उनका यह प्रतिवाहन स्वय अपने सिद्धान्त का भावक सिद्ध होता है। जब अर्थ (वस्तु) को असत्य श्रीर सर्वथा कारपिक मान लिया वो राज्य और ऋर्ष का सम्यन्य ही नित्य केसे रह सकता है। राज्य और ऋर्ष की असत्यवा का उन्लेस करते हुए जिसते हैं कि पद और पदार्थ आदि असत्य ही हैं। यहाँ तक कि राास्त्र भी असत्य का हो वर्षन करता है।

पद्वदार्थायसत्यमेव। शास्त्रमध्यसत्यन्युत्पादकमेत्र। मंजूवा, पृ॰ ४१०—४११।

राव्दार्थ सम्बन्ध को न मानने वाले बौहों के मत के सरहन के विपरीत उन्हें यह सप्ट उल्लेख करना पढ़ा है कि उनका मत बौहों के मत से छुड़ भिन्न है। वे संसार को श्रसत्य मानते हुद भी व्यवहार काल मे उसकी प्रतीति मानते हैं। श्रतपत्र सत्य के तुल्य बताते हैं। "सत्यमिय जगदसत्यम्"।

सत्यमिवेति इवेन तस्यारोपितत्वात् । व्यवहारकाले तक्तर्द्वजे सत्यमिवेन त्युक्तम् । मंजूषा पृष्ठ २२० से २=३ ।

अपने को वौद्धमताबलम्यी सिद्ध होने से यह कहकरचवाया है कि बाँद्ध आरो-पित सवा अयोत् व्यावहारिक सत्यवा को भी नहीं मानते हैं और आला को अनित्य मानते हैं। नागेरा यथिर असत् को अवीत दुद्धि में मानते हैं, वयापि व्यावहारिक सत्यवा और आला को नित्य मानने से बौद्ध नहीं होते। मंजूब पृष्ठ २८२।

पवज्ञति ने जैसा कि पहते उद्भुत किया जा चुका है कि "उपदेशेऽजनुनासिक इत्" (अप्टा॰ १, ३, २) में उपदेश और उद्देश की व्याक्या में बाग्न और बीद दोनों सचाओं को स्वीकार किया है, परन्तु नागेश ने (मंजूरा, पू॰ २४२) पर केवल बीद अर्थ को लेकर पवज्जिल को प्रस्तुत किया है और उनके समस्त बाग्न अंश का अपलाप किया है।

इससे भी खिषक भर्त हिर के उद्धरण में हिएगोचर होता है। मर्तृ हिर ने राज्यबोध में तीन तत्त्वों का उद्धेल करते हुए बाझ खर्य का स्पष्ट उद्धेरा किया है। मर्तृ हिरि के रहोठ का रूप निम्म है:—

्धानं प्रयोक्तुर्वाद्योऽर्थः स्वरूपं च प्रतीयते । वाक्य० ३ पृ० ६६ ।

नागेरा ने इसमें से बाह्य शब्द को सर्वथा हटाकर बाह्य अर्थ भर्तृ हरि को स्थीप्ट है, इसका अपलाप किया है। नागेरा ने रलोक को निम्नरूप दे दिया है।

झानं प्रयोक्तुरर्यस्य स्वरूपं च प्रतीयते । मंजूपा, पृ० ३६।

तीन तत्त्वों में से बाह्य खर्च को निरालकर दो तत्त्व कर दिए हैं। १-प्रयोक्ता का अभिगाय और २-खर्य का स्वरूप। येदोनों उचरित शब्दों से बात होते हैं।

मर्नु हिरि श्रार वादाश्रर्य – मर्नु हिरि ने छवल थाँद श्रयांन् कार्यानक श्रयं भानने पर भी ब्ली श्रालेषों को दिवा है, जो कि बौद श्रयं का श्रपलाप करने पर दिया गया है। वृतीय कांड के सन्यत्य मसुदेश में श्रमायवादियों के मत के खरडन में (रत्तोक० ६६ से ७४) तथा वृत्तिससुदेश में नवर्ष पर विचार करते समय भर्तृ हरि ने विस्तार से केवल वौद्ध व्ययं का सरडन किया है। वाद्य वस्तु की सत्ता के बिना न सन्वन्य की ठीक सिद्धि होती है और न नव्समास वाले पदों की संगति होती है।

जिस प्रकार बाह्य अर्थ मानने पर "है" "नहीं है" "जरम्म होता है" आदि क्रियां कलाप की संगति नहीं होती है, उसी प्रकार केवल काल्पनिक वस्तु मानने पर भी इन राज्यों का प्रयोग नहीं हो सकता। जो युक्तियाँ वहीं हो गई हूं, वही युक्तियाँ वहीं भी लागू होती हैं। सींख्य, भीमांता न्याय, वैशोषिक, जैन आदि दर्शन बाह्य वस्तु भी लागू होती हैं। सींख्य, भीमांता न्याय, वैशोषिक, जैन आदि दर्शन बाह्य वस्तु भी सत्ता मानते हैं। सांसर को सत्य मानते हैं। बाह्य अर्थ की सत्ता का कुमारिल ने रलोकवार्तिक के प्रत्यवस्तुत्र, निरालन्वनात्व, श्चरवाद और अभाव परिच्छेद में, जयन्त ने न्यायमंत्ररी के द्वितीय आहिक में तथा प्रमाचन्द्र ने प्रमेय-कमलनात्वेष्ट के प्रथम और द्वितीय परिच्छेद में बहुत विवेचन के साथ प्रतिपादन किया है।

द्र्य और अदृश्य अर्थ—मर्ह्हित ने होनों वादों के समन्यय के लिए अर्थ की बाद्य और वीद्ध सत्ता दोनों की आवश्यकता का प्रतिपादन क्यि है। सर्व-हित तथा उनके व्याक्याकार पुरवराज ने लिया है कि दुख ऐसे अर्थ हैं जो आकार वाले हैं। शाब्दों से अर्थ का जो ज्ञान होता है, उसमें इनके आकार की भी सम्द्र प्रतीति होती है। कुछ अर्थ जैसे धर्म अर्थम, स्वर्ग आदि ऐसे हैं जिनके आकारियरोप का ज्ञान नहीं होता है, अवस्य ऐसे अर्थ केवल ज्ञानमात्र अर्थात् वीद्ध (काल्पनिक) हैं। अर्थों का वैसा स्वभाव है, वैसी ही उनकी व्यवस्था की जाती हैं।

> श्राभारवन्तः संवेद्या व्यक्तस्तृतिनिवन्यनाः। ये ते प्रत्यवभासन्ते संविनमात्र त्वतोऽन्यया॥ वाहयः २, १३४॥

बाद अर्थ के लिए भी बाद्य अर्थ की आवश्यकता—यह प्रस्त उठाया गया है यदि शट का अर्थ देवल बीद (कारपिक) माना जायणा वी 'श्रीदंत मुक्कि' (भात खाता है) हत्यादि बाद्य व्यवहार किसे हो सकता है। भर्त हरि कहते हैं कि शब्द से जो अर्थ का बोध कराया जाता है वह ज्ञान रूप है, अवएव बौद है, परन्तु उस झात से जिस अर्थ (वस्तु का निर्देश किया जाता है, वह बाद्य भी हो सकता है और बौद मी। अव: भोजन आदि प्रश्य जो कि बाद्य हैं वहाँ पर बाद्य अपी का महण होगा। बौद्ध अर्थ मानने में जो असंगय सममा जाता है, वह भी सम्मय हैं।

मोजनायभिमन्यन्ते बुद्ध्यश्चे यदसंमित्र । बुद्ध्ययदित्र बुद्ध्यर्थे जाते तदपि हस्यते॥ वास्य०३ पष्ट १९३। हेलाराज ने इसको सम्पट करते हुए दो सिखानों का उल्लेख किया है। एक अभ्युगगभवाद और दूसरा वाह्यवाद। दोनों वादों को मानने पर भाव खाज है, इत्यादि ज्यवहार हो सकते हैं। अभ्युगगभवाद अयोत् विचारों में वस्तु की स्थित को मानते हुए ऐसे अयोगों का प्रकार वह है कि बुद्धि में जो भाव आदि शब्दों का विचार रहता है, उसी को जब दूसरे को बताया जाता है तो वहाँ पर विचारों में विचामा अर्थ का दूसरे को वोष कराया जाता है। वाक्यवादी प्रत्येक शब्द से अर्थ का झान हों मानते हैं अपितु वाक्य से ही अर्थ का झान नहीं मानते हैं अपितु वाक्य से ही अर्थ का झान नहीं मानते हैं अपितु वाक्य से हा अर्थ का झान नहीं मानते हैं। अतः वाक्य में शब्दों का अर्थ वीद रूप से रहता है, उसी का आदानप्रदान होता है। इस पद्वित का नाम है अम्युगममवाद।

अर्घग्रह की मनोवैज्ञानिक पद्धति—बाह्यवाह के अनुसार पद्धति यह है कि वाह्यवाह होने पर दर्शन अर्थात् वस्तु को ऑर्सो से दंखते हैं। इस देखने से वृत्तु का दुद्धि में अभात होता है अर्थात् वस्तु के विषय में ज्ञान होता है, इस बौद प्रवीति के होने पर विचार को प्रकट करने की इच्छा होती है, उद प्रविमा आदि से अर्थात् अपने ज्ञान के अनुरूप राज्यों का उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार परंपरा (असावात्ररूप) से बाह्य वस्तु ही बाच्य होती है, उसी के विषय में प्रवृत्ति होती है जहाँ पर बाह्य अर्थ नहीं है वहाँ केवल विज्ञानमात्र (दुद्धिगत) अर्थ का दुद्धि में आभास होने के कारण किया और कर्चों का सन्वन्य मिलाया जा सक्का है। है लाता, वाक्य॰ २ एक ११३।

श्रभ्युपगमवादश्चायम् । याद्यनयेऽपि हि शन्दार्थस्य युद्धिपरिवर्तनः प्रतीतेः । हेलाराज ।

भर्तु हिर ने श्रवएव लिखा है कि जब शब्द के द्वारा श्रमें की अवीति बुद्धि में हो जाती है वब श्रमें (बखु) के विषय में अवृत्ति या निवृत्ति होती है। श्रवः टरय श्रीर बुद्धिगत ज्ञान में एकरच के ज्ञान के कारण वाह्य शब्दार्य मानना ही पड़ता है। यदि ऐसा होन मानेंगे वो श्रमाह्मण श्रादि शब्दों में नन् समान नहीं के द्वारा किस वस्तु से प्रयक्षरण करेंगे। वाल्य० ३ ए० ४८४।

> निवृत्तेऽवयवस्तस्मिन् पदार्थे वर्तते कथम्। नानिमित्ता हि शब्दस्य मबृत्तिकपपयते ॥ वास्य ३

वाक्य ३ ए० ४=३।

पुरवराज ने इससे भी सम्ट रूप में इस विषय को मर्ग हरि का मान सम्ट फरते हुए सैद्धानिक निर्णय दिया है कि राज्य के अर्थ का झान यदि वाह्य वस्तु के आपार पर हुआ है और वस्तुतः वाह्य अर्थ विद्यमान है तन तो राज्य का अर्थ बाह्यवस्तु होगा और यदि वाह्यवस्तु नहीं है अर्थात् झान केवल बीद अर्थ के आधार पर है वब राज्यप्य बीद ही माना जावगा। पुरवराज, बाक्य २,४४६।

विभिन्न दर्शनों के सम्बन्ध विषयक विचार-भर्व हरि और नागेश ने

राज्यार्थ सन्वन्य के विषय में नैयायिक वैरोधिक और वीहों के मत का सरहन किया है तथा मीमांसकों और तान्त्रिकों के मत का स्वपन्न के समर्थन में उल्लेख किया है। अतुरुव यहाँ पर अत्यंत संनित्तरूप में उनके सिद्धान्तों का उल्लेख करना उचित है।

नैयायिक और वैरोपिकों ने शब्द और क्यं के सम्बन्ध का खण्डन किया है, भीमांसक और वान्त्रिक शब्दार्थ संबंध को मानते हैं कता बहाँ पर नैयायिकों की रिशेषिकों का मत प्रथम पूर्व पढ़ के रूप में रासकर मीमांसकों के मत का बाद के उत्तर कर किया के से दिवस करने से विषय सम्बन्ध के सक्या मानपान कर उत्तरेख किया और आसीरों का उत्तरेख किया और समायान का उत्तरेख मीमांसकों के मत के साथ किया जायगा। वैनियों का सिद्धान्त शब्दार्थ संबंध को मानते हुए भी बसे नित्य नहीं मानता है। बोहों का सिद्धान्त शब्दार्थ संबंध को मानते हुए भी बसे नित्य नहीं मानता है। बोहों का सिद्धान्त जो कि स्क्योद्धान्त के नाम से प्रसिद्ध है अपना पृथक् अस्तित्व रखता है। अतः उसपर पृथक् ही विचार किया जायगा।

## नैयायिक श्रौर वैशेषिकों का शब्दार्थ-सम्बन्ध पर विचार

नैयायिक और वैशेषिकों में मतभेद — तैयायिक और वैशेषिक दोनों शब्द और कर्ष का केवल सामयिक अर्थात् सांकेविक सम्बन्ध मानते हैं, नित्य और स्वामायिक नहीं। इस विषय में मतों की एकता होने पर भी दोनों में एक विषय पर मतभेद है। वैशेषिक शान्यवोध को पृषक् प्रमाण न मानकर अनुमान प्रमाण में ही शब्द प्रमाण का अन्तर्भाव मानते हैं और नैयायिक शब्द प्रमाण को पृथक् प्रमाण मानते हैं। क्याद ने अनुमान का निरूपण करके यह कह दिया है कि इससे ही शब्द प्रमाण को ज्याद्या हो गयी।

# पतेन शान्दं व्याख्यातम् । वैशेषिकः ६, २, ३, ।

गौतम राज्य को पूयक् प्रमास मानकर प्रमासों की संत्या चार मानते हैं अर्थात् प्रत्यक्त, अतुमान, उपमान और राज्य । आप्त अर्थात् यथार्थ वका के उपदेश को राज्यभास मानते हैं। यह राज्य दे। प्रकार का होता है। एक वह जिसका विषय स्टप्ट अर्थात् प्रत्यक्ति प्रदास है है और दूसरा यह जिसका विषय अटप्ट अर्थात् अप्रत्यक्त पदार्थ है। इस प्रकार दे। प्रकार के पदार्थों के कारस राज्य भी दे। प्रकार का है।

प्रत्यद्वानुमानोपमानशन्दाः भैमाखानि । न्याय॰ १, ३। श्राप्तोपदेशः शन्दः । १,७। स द्विविचो दृष्टादृष्टार्थत्वात् । १, ५।

गौतम ने शब्द प्रमाण के पृथक सत्ता न मानने वालों की श्रोर से पूर्व पत्त रक्ता है कि शब्दप्रमाण भी श्रतुमान है, दर्योंकि श्रप्तराच पदार्यों की शब्द से प्राप्ति नहीं होती है, उनका श्रदुमान ही किया जाता है। जय पदार्घ दी श्रम्य प्रमाण से उपलिश्व हो जाती है तो दें। प्रमाणों नो एक ही कार्य के लिए क्या श्रावश्यकता ? इसका उत्तर देते हैं कि श्राप्तों के उपदेश के सामर्प्य से साम्य प्रमाल से श्रद्ध पदार्थों का झान होता है। न्याय० २, १, ४६ से ४०, ४२।

वात्स्यायन ने न्यावमाध्य में, गगेश ने तत्त्विचिन्तांनिए के शंद्रस्यरह में, अगदीश ने शब्दशक्तिश्रकाशिका में तथा जन्यवभट्ट ने न्यायमंत्रि के वृतीय श्राहिक में शद्द प्रमाण की षृथक सिद्धि का बहुत वित्तार से विवेचन किया है। इस विषय का कुमारिल ने स्लोकवार्तिक के शद्मपरिच्छेद में तथा प्रमाचन्द्र ने प्रमेयकमल्यार्वरह के श्मागमश्रमाण्निरुपण्यवस्यण में बहुत मुन्दर रूप से प्रति-पावन किया है।

# शब्दार्थसम्बन्ध मानने पर आक्षेप

संयोग और समवाय सम्बन्ध सम्भव नहीं हैं। शब्द और धर्ष में सम्बन्ध मानने पर निम्न मुख्य आक्तेप किये गए हैं . —

१ - क्णाद ने वैशेषिक दर्शन में शान् और व्यर्थ में सन्यन्ध मानने पर निक्ष-रूप से आहेप किया है। शान्त और व्यर्थ में देनों प्रकार के सन्यन्ध व्यर्गत संवेग और समवाय में से कोई नहीं रह सनता। वह सन्यन्ध संवेग सन्यन्ध नहीं है। सनता, क्योंक न्याय और वैशेषिक दर्शन के अध्यार रान्य काकार का गुण है और जिसका शान्य से वोध कराया जाता है, वह साधारणत्या प्रव्य होता है। इन्न्य और गुण में संवेग सम्यन्ध नहीं हो मकता है, इन्तें समवाय सम्यन्ध ही रह् सन्या है। दूमरी वात यह है कि शान्य मी गुण है, संवेग सन्यन्ध भी गुण है, होगुणों का संवेग सम्यन्ध नहीं हो सकता है। गुण इन्य में रहते हैं गुण में गुण नहीं रहता। शान्य सर्थ प्राय. गुण भी होता है, व्यत दोनों गुणों का संवेग सम्यन्ध नहीं होगा। शान्य सर्वहा निर्मित्य वर्षांत्र किसी प्रवार की दिया से सेहत है। संवोग सम्यन्ध के लिए ब्रावासक है कि सबुक होने वालों में से कम से कम एक में किया हो। निव्यिय पदार्थों जैसे धावारा खादि के वोधक शान्तें भी सम्यन्ध नहीं होसतता। चालारा भी निष्यक है बीर एसना घोषक शान्त भी निक्ष्य है। बत राज और कर्थ (वस्तु) में संवोग सम्यन्य नहीं हो सनता। प्रायामत यस्तु के लिए "नहीं है" जैसे ' घटो नास्ति' (पड़ा नहीं है), शान्य का प्रयोग किया जाता है। नियामन शान्य और श्रीद्यमान यस्तु के साथ संयोग सम्यन्य नहीं हो सनता।

रान्य और अर्थ में संबोग वा समवाय सन्वन्ध का ज्ञान नहीं होता है। दरही ( दरडवाला व्यक्ति ), परानः ( एक आंदा वाला व्यक्ति ), इस प्रकार पे उटाहरणों में दरड वे साथ संबोग सन्वन्य और ऑहर के साथ समवाय सन्वन्य का ज्ञान होता है। राज्य और अर्थ के विषय में इस प्रकार प्रयोग नहीं कर सनते कि धटः घडा राज्य बाला घडा । इससे ज्ञात होता है कि राज्य और खर्य मे न सवोग् श्रीर न समयाय सम्बन्ध है।

युतसिद्ध्यभावात् कार्यमारण्यो योगविभागौ न विद्येते । गुणत्वात् । गुणोऽपि विभाव्यते । निष्क्रियत्वात । श्रक्षति नास्तीति भयोगात् । शब्दार्थाव सम्बौ सयोगिनो दण्डात् समवायिनो विशेषाच्च । वैशेषिक०७,७,२,४३ से १६।

जयन्तमह का कथन है कि शब्द और खर्य में न तो पड़ और दर के तुल्य सवेंगा सम्बन्ध हो सकता है ओर न ततु और पट नी तरह समयाय सम्बन्ध ही तीवता है। अन्य सम्बन्ध सवेंगा या समयाय को ही कारण मानते हैं, अत किसी प्रकार का सम्बन्ध शद और अर्थ में नहीं हो सकता! स्वाग सम्बन्ध के लिए यह भी खावस्थक है कि शब्द और अर्थ एक स्थान पर हों। शब्द गुँह ने रहता है और अर्थ भूमि पर। न शद के स्थान पर अर्थात गुँह में अर्थ (वस्तु) समय कींग ता करण के त्यान पर आर्थ है। शब्द के कारण कव तालु खादि स्थान करण, निह्ना और प्रवन्न हैं, इनकी घट आदि पदायों के स्थान पर भादि नहीं होता है अत सम्बन्ध नहीं हो सकता। न्यायम नरी, पृण्व पर से स्थान पर

रान् और अर्थ में सम्बन्ध नहीं है। देतों निभिन्न स्वलां पर रहते हैं निस प्रकार हिमालय और विन्ध्याचल। सम्बन्ध के लिए देतों का एक स्वल पर होना आवरयक है।

> न श दोऽर्थेन सगत । तद्देशान्तराहर्प्टोनन्थ्यो हिमयता यद्या ॥ इलोक्वातिक, सम्यन्ध० ७।

वात्स्यायन ने न्यायसून २, १, ४२ वधा रावर स्वामी ने मीमासासून ( १, १, ४ ) में इन श्राचेपों वा उल्लेख किया है । राव्द श्रीर श्रर्थ में प्राप्ति लक्त्य सम्बन्ध श्रर्थात् श्रर्य के स्थान पर शन्त्र पहुँचे यह नहीं होता है, श्रव सम्बन्ध नहीं है ।

भूत भिवष्यत् आदि से सम्मन्य नहीं हो सकता—२—प्रभाषन्त्र ने अल-कत्तों का यह प्रश्त रक्या है कि सन्द अर्थ का प्रतिपादक नहीं है। उसका अर्थ से सम्बन्ध नहीं है। जो शन्त्र विद्यमान बस्तुओं को बताते हैं, वही अतीत और अनागत (भावी) बस्तुओं का भी जो कि है नहीं, उनका भी योप करते हैं। वस्तु के अभाव में भी शाद रहते हैं। जो बस्तु जिसके अभाव में भी रहती है, उसका उससे सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता है। जैसे इन्हों के अभाव में ही जो गाव देखों जाती है, उसका हुत्ते से सम्बन्ध नहीं होता है। अर्थ के अभाव में भी शाद देखें जाते हैं, बस शाद का अर्थ से सम्बन्ध नहीं है और वे अर्थ का बोध नहीं कराते हैं। प्रमेचकमल० १० १२४।

वास्तविक वस्तु की उपस्थिति नहीं होती-३-यदि शब्द का अर्थ के

साथ सम्बन्ध वास्तविक है तो लड्डूकहने से सुँह लड्डू से भर जाना चाहिये। श्राम कहने से सुँह जल जाना चाहिये, श्रीर छुरा कहने से सुँह कट जाना चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता। श्रतः ज्ञात होता है कि देगों में स्वामाविक सम्बन्ध नहीं है।

### पूरणप्रदाहपाटनानुपलन्धेश्च सम्बन्धामावः। न्यायसूत्र २, १, ४३।

रावर स्वामी ने पूर्व पत्त की स्थापना में (भीमांसारावर माप्य पू० १२) जयन्त ने राज्यार्थ सस्वन्ध में विचार करते समय आहिक ४ पू० २२१ एवं प्रभावंद्र ने प्रमेयकमलमार्वएड (पू० १२६) में इस बुक्ति का विस्तार करते हुए लिखा है कि राज्द और अर्थ का अधिनाभाव सम्यन्थ ( जो जिसके विना न रह सके), जैसे आग और बुए का, नहीं है (जयन्त)। राज्द से अर्थ का झान उतना सप्ट नहीं होता, जितना चल्ल आहि से, प्रयत्त वस्तु का होता है। प्रभावन्द्र ने इसके लिए मर्गृह्ति का उद्धरण दिया है कि जले हुये व्यक्ति को आग के छूने से जैसा आग जान होता है अर्थात् हाय आहि जलता है येसा आग राज्द कहने से जलना आदि प्रतीत नहीं होता। प्रमावन्द्र।

श्रन्यथैवाहिसंवंघादु दाहं दग्घोऽभिमन्यते। श्रन्यथा दाहराज्देन दाहाद्यर्थः प्रतीयते॥ वाक्य० २, ४२४।

श्रवः वास्तविक सम्बन्ध नहीं माना जा सकता है।

त्रर्थ एक ही निश्चित नहीं है-४ एक खायत्ति गीतम ने विशेष महत्त्व-पूर्ण की है। उसका सम्बन्ध मापाविज्ञान एवं विशेषकर कर्षविज्ञान से है। यदि राज्द और खर्थ का सम्बन्ध वस्तुवः स्थामाविक खीर नित्य है तो एक ही राज्द का विभिन्न देशों में (या विभिन्न भाषाओं में) विभिन्न खर्थ नहीं होना चाहिए।

## जातिविशेषे चानियमात्। न्याय॰ २, १, ४६।

रान्य और अर्थ का ऐसा कोई नियम नहीं देखा जाता है, अतः देनों का वास्तविक सम्बन्ध नहीं है। यास्त्र (मिरुक २, २), पतञ्जिल (महा॰ खा॰ १) जयंत (पृ॰ २२२ और २२४) तथा कुमारिल ने रलोकवार्तिक सम्बन्धान्तेत्परिहार रलोक १६ तथा तन्त्रवार्तिक में देराभेद, भाषाभेद एवं आर्थ अनार्य प्रयोगभेद से एक ही राव्य के विभन्न अर्थों में प्रयोग का उल्लेख किया है। कुमारिल ने तंत्र-वार्तिक में ऐसे उद्दाहरण देने के "वाद् यहाँ तक वहा दि का वद द्वाविद आर्दि भाषाओं (तेल्यू, तानिल, कन्नह) में इस प्रधार की स्वच्छंद करूपना है, तब पारसी (फारसी), वर्षर (अपन्य जातियों की भाषा, परती), यवन (अद्वी, दर्दू), रोमन (इटालियन) आदि भाषाओं में उन्हीं राष्ट्रों का क्या क्या ब्या खर्य होगा, वता नहीं ।

तद् यदा द्वाविडादिमापायामीहशी स्वच्छन्द करपना, तदा पारस्तीयर्रस्यवन रोमकञ्जादिमायामु कि विकल्प्य कि प्रतिपास्यक्त इति न विद्य । तन्प्रवार्तिक ।

वाय वस्तु है ही नहीं, सम्बन्ध निससे १ ४- धर्महीतिने न्यायविद्ध के प्रयमपरिष्ठेड में प्रत्यक्ष का लक्ष्ण किया है कि प्रत्यक्ष वह है, जिसमें करूपना मिश्रित नहीं हुई है और अमधुक नहीं है।

त्रम वरूपनाऽगेडमभ्रान्त अत्यद्मम् । स्थायविन्दु ।

धर्मकीर्ति ने प्रमाण्यार्तिक के तृतीय परिन्छेद ( प्रत्यचप्रमाण ) मे नैयायिकों वैरोपिकों आहि के सम्मत बाह्यपदार्थ का बहुत निस्तार से राण्डन किया है और देवल विज्ञान को ही एकमात्र तत्त्र बनाया है। बाह्य वस्तु वस्तुत छुछ नहीं है। वाय अर्थ के जियब में धर्मवीर्त का कथन है कि वस्तुओं का बही (विज्ञान-रूप ) सिद्ध है। अतः निद्वान् वहते हैं कि जैसे-जैसे अर्थों (पदार्थों ) पर जिन्तन किया जाता है, बैसे ही बैसे वह द्वितमित हो लुप हो जाते हैं, (उनका मौतिक रूप सिद्ध नहीं होता)। प्रमाणवार्तिक ३,२०६ जो आकार प्रकार बाह्यस्वार्थ म है, वह माद्य श्रीर माहक के आकार को ह्योडकर नहीं मिलते। ( माद्य श्रीर माहक एक ही निराकार विज्ञान के दे। रूप हैं। अतएन आकार प्रकार से शून्य होने से सारे पदार्थ निराकार कहे गये हैं। ( प्र० वा० ३, २१४ )। धर्मकीर्ति न स्वय यह भरन उठाया है कि वह जो बाह्यपताय के रूप में श्रामासित होने बाला ज्ञान है, उनका जैसे कैसे सी हो बाह्य पतार्थ बाला रूप भासित हा रहा है, उसे होड़ देने पर पडार्य अर्थात् चडे आदि का महत्त्व (चलु इन्द्रिय से प्रत्यच्च) केसे होगा? उत्तर देते हैं कि प्रस्त ठीक है, में भी नहीं जानवा। कैसे यह होता है। जैसे मत्र (टोना आदि ) आदि से जिनकी आँख आदि इन्द्रियों को बाग दिया गया है, उन्हें मिट्टी के ढेले ( रूपना आदि ) दूसरे ही रूप में दीसते हैं। यद्यपि वह वस्तुत कर निष्ठ थि के (१२२१ जार १) रूप हो एवं ने अल्प हैं, रजार १६ रूप कस (१९४ आदि) के रूप से रहित है (१० वा० ३, ३४३ से ३४४)। इस उर यद्यपि बाहर और अन्दर सभी एक ही विज्ञानतस्य हैं, किनु वस्य अर्थ (बास्त-विक्ता) की ओर प्यान न दें हाथी की तरह और मुरक्ट सिफ लोक्क्यस्तर का अनुसरस्य करते हैं। अन वस्वज्ञानियों को भी निवनी ही बार बाहरी पदार्थों का चिन्तन ( यर्शन ) करना पडता है (प्र- वा० ३, २१६)। जयन्त ने न्यापम री के श्रवएव बौद्धाभिमव प्रत्यस का वर्णेन करते हुए लिसा है कि विद्वानरूपी वस्त्र को बाग्रवसु का सहस है, उसका चित्र द्वारा संय प्रत्यत्त होता है। उसका कीत सा खरा है जो अप्रत्यत्त रहता है, निरूके लिए प्रत्यत्त प्रमास की बाबस्य रुता है।

एउस्यार्थस्वमावस्य प्रत्यत्तस्य स्त स्वयम्। कोऽन्यो न दृष्टाभागः स्याद् यः प्रमाणी परीद्यते।

न्यायमञ्जरी पृ॰ =31

जर राज्य के सम्बन्ध के योग्य कोई वस्तु नाहर है ही नर्री, तो सम्बन्ध हिसके साथ होगा।

### शब्दार्यससर्गयोग्यार्थव्रतीति क्लिक्टपना। न्यायमजरी प्० द६।

प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमलमार्तरह में (पू॰ १२४ से १०८) पूर्वपत्त के रूप में बौद्धों की बुक्तियों का समझ किया है। प्रभाचन्द्र (पू॰ १२८) का पूर्वपत्त के स्थापन में कथन है िक शब्द केवल निविकत्यक ही रहना चाहिये। स्वींकि एक राज्य जैसे "गाय ' असरयों गायों के विशिष्ट गुर्णों का बोध नहीं करा सकता । ऐसा न कर सकते से उसका सब गायों के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अत राच्द निर्विकत्यक स्वत्तस्यमात्र रहना चाहिये वह किसी सासारिक बाख बस्तु का बोध नहीं करा सकता। धर्मकीर्ति का कथन है कि इस बस्तु का यह बाचक राज्य है, इस तरह बाच्य बाचक का नो सम्बन्ध है उसमें जो दें। पदार्थ प्रतिभासित हो रहे हैं, उन्हों बाच्य बाचक पदार्थों का बद सम्ब प है (प्र० बाठ के १२६) । इससे स्वष्ट है कि शाजार्थ सम्बन्ध वस्तु है इस्तु नहीं।

## शब्दार्थ सम्बन्ध श्रीर सकेतवाद

शब्द और अर्थ में सारेतिक सम्बन्ध-नैयायिक और वैशेषिकों ने शाद श्रीर वर्थ में सम्बन्ध न माननें पर वह श्रवमंत्र किया है कि ससार का काम ही नहीं चल सकता। यह देखा जाता है कि गाय कहने से गाय वस्तु का श्रहण होता है, इस प्रवार हां और अर्थों की ब्यवस्था है। श्रवस्थ न्यायदर्शन में गीवम फहते हैं कि शाद और अर्थ में ब्यवस्था देखी जाती है, श्रव सम्बन्ध का निषेष कहते हैं कि शाद और विषय में नहीं किया जा सकता है। यदि स्वाभाविक सम्बन्ध है नहीं और निषेध भी नहीं किया जा सकता तो सम्बन्ध सेता इस उसरा उत्तर देते हैं कि यह सम्बन्ध साम-

शन्दार्थन्यवस्थानादप्रतिवेघ । सामयिकत्वाच्छुन्टार्थस्वत्ययस्य । न्यायस्य २, १, ४४ से ४४।

कसाइ ने भी राजार्थ सम्बन्ध को सावितिक ही स्वीकार किया है। सामयित्र शब्दार्थनत्वय । बैशेपित्र ० ७, २, २०।

वात्स्यायन ने (न्यायसूत्र २, १, ४४) के भाष्य में कहा है कि शान ब्रॉट अर्थ की व्यवस्था किनी सन्व भ के ब्राधार पर नहीं है, ब्रापितु सावेतिक है। सबत का स्था ब्रब्ध है हि इस शान का यह ब्रब्ध वाच्य है, इस प्रकार का वाच्य वाचक नियम या विनियोग ही सकेत है। शकरिमिश्र ने वैगेपिनसूत (७, २, २०) के उपस्तार भाष्य में सायिक की व्यार्था नी है कि समय मा ब्राय्ट है इस शान्य से इस ब्रब्ध ने सममना चाहिये। "इस प्रशास का इंट्यियीय सचेन जिस शान्य का वास्य मा ने सक्त किया है, वह उस व्यर्थ में परमा मा ने सक्त किया है, वह उस व्यर्थ में वास्यायन ब्रीय करी का वास्या है। वह उस

जयन्त भट्ट का विवेचन—जयन्त ने न्यायमनरी (पृष्ठ २२१) में अपने पृष्ठ जा प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि न हम राज्य और अर्थ का सयोग सम्यत्य मानते हैं और न कार्यकारण, निमित्त-निमित्तिक आश्रय-आश्रियमाय आदि सम्यत्य मानते हैं और न कार्यकारण, निमित्त-निमित्तिक आश्रय-आश्रियमाय आदि सम्यत्य नहीं है ? है, क्योंकि राज्य से अर्थ का नियमित रूप से जात होता है, निस्त मकार धूप से अपि का हान । तब क्या अविनामाय सम्यत्य मानकर अनुमान है ? नहीं, ऐसा मानने से राज्य अनुमान प्रमाण हो जायगा। रा व और अर्थ में वाच्य वाचक नियम का वियोग्ण समय (सकेत) है, वही सम्बन्ध है। जयन्त ने (पृष्ठ १४० से १४२) मीमासकों के मत की आतीचना करके राजार्थ सम्यत्य है। अयन्त ने (पृष्ठ १४० से १४२) मीमासकों के मत की आतीचना करके राजार्थ सम्यत्य की अनुमान प्रमाण से सिद्ध होने का सरण्डन किया है।

### शन्दार्थयो समयापरत्तामा वाच्यवाचकभाव सम्यन्य । न्यायमजरी पृ० १४२ ।

श्राक्षेपों के उत्तर-शब्दार्थ सम्बन्ध को स्वामाविक मानने वालों की श्रोर से जो श्राचेष किए गए है उनका उत्तर जयन्त ने (पृ० २२२ से २२४) बहुत सुदर रूप से दिया है। जयत ने दोनों पत्तों के श्रतर को बहुत श्रच्छी रीति से सम्ट किया है। जयत का कहना है कि सृष्टि के आहि में परमात्मा शब्द और अर्थ का एकवार साकेतिक सम्बन्ध कर देता है, यह हमारा पत्त है। इसलिए यह श्रान्तेप नहीं उठता कि साकेतिक सन्दन्ध मानने पर सब शाद बहच्छा शब्द (ऐच्छिक शब्द) के सहशाही जायँगै। हमारे और तुम्हारे मत में यह अतर है कितुम्हारे मत के अनुसार यह शब्द और श्चर्य के सबय का व्यवहार अनावि है और हमारे मत में यह सम्बन्ध सृष्टि के प्रारम से चला है। नहीँ तक श्राजकल के व्यवहार का सन्वन्ध है, राज्दार्थ सन्वन्ध के हात में हम दोनों का मार्ग एक हो है अर्थात् वृद्ध व्यवहार आदि से जातते हैं। उसमें भी थोडा अन्तर यह है कि तुन्हें राज्यबोध में राक्ति अर्थात् रतामाजिक सम्यन्य तक ज्ञान होता है और हमें केवल सबेत तक। ससार में इतनी ही ट्यु-त्पत्ति देखी जाती है कि यह ( वन्तु ) इसका बाच्य है और यह ( शब्द ) इसका धाचक है। शक्ति तक न्युत्पत्ति नहीं देशी जाती है जहाँ पर सालात गाय का सींग पकडकर शन्द और ऋषे (वस्तु) को लक्ष्य कर सम्दन्ध करते हैं, वहाँ पर इतना हो कार्य किया जाता हुआ देखते हैं कि ' यह इसका घायक है और यह ( वस्तु ) इसका वाच्य है।" तहाँ पर प्रयोगक और प्रयोग्य वृद्धि के व्यवहार से आवाप उद्वाप को देखकर व्यत्पत्ति होती है, वहाँ पर भी इतना ही अनुमान होता है कि इस अर्थ को इस शाद से इस व्यक्ति ने समफ लिया है। ऐसा नहीं समफता कि दोनों में कोई और राक्ति है। इतनी ही न्युत्पत्ति से शन्द और अर्थ का ज्ञान हो जाता है और इतना ज्ञान श्रनिपार्थ है। इससे श्रधिक शक्ति की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, अतः शान्तार्थ सम्बन्ध नित्य नहीं है । अतएव तुमने (कुमा-रिल ने) (श्लोकवार्तिक, सम्बन्धाच्चेपपरिहार श्लोक १४०, १४१) जो शन्दार्थ सम्बन्ध को तीन प्रमाणों अर्थात् प्रत्यत्व अनुमान और अर्थापत्ति से जो सिद्ध माना है, उसे हम नहीं स्वीकार करते । प्रत्यत्व और अनुमान से, जैसा कि उपर प्रकार बताया है उस प्रकार, सम्बन्ध को मानते हूँ और अर्थापति से जो सन्वन्ध को तित्व होना सिद्ध करते हो अर्थात् प्रयोग्य श्रद्ध प्रयोग्य क छक्ते पर जन गाय जाति है तो प्रत्यत्व और अर्थात् प्रयोग्य श्रद्ध प्रयोग्य खलक यह निर्फ्य निकालता है कि विषे प्राप्त को अर्थ से सम्बन्ध नहीं है तो प्रयोग्य युद्ध नाय लाया वसे ? अत अर्थान् (अर्थापत्ति से) यह सिद्ध होता है कि दोनों में कोई विशेष सम्बन्ध है। इस अर्थोग्ति को हम स्वीकार नहीं करते क्योंकि वह लाने का काम सकेत के कारण हुआ है। इसलिए सम्बन्ध को दे। प्रमाण से सिद्ध मानते हैं, तीन प्रमाण से सिद्ध मानते हैं, तीन प्रमाण से सी।

तस्माद् हित्रमाण्यः सम्यन्धनिश्चयोः न नित्रमाण्कः । न्यायमजरीपृ०२२४।

उदयन ने न्यायकुसुभाञ्जलि में यह स्पष्ट किया है कि सृष्टि वे आदि में पर-भारमा ने अपनी माया से शान्त्र और अर्थ वे अन्दर वाच्य वाचक सन्यन्य स्थापित कर दिया। इरिवास मेट्टाचार्य ने अपनी टीरा में इसको और रार्टर किया है कि इरिवर सृष्टि के आदि में प्रयोजक और प्रयोज्य रूप में ने शारीर बनावर ज्यव-इर करके उस समय के लोगों को शक्ति का झान कराता है।

> वर्षादिवद्व भवेापाधिवृश्चिरोषः सुपुतिवत् । उद्भिद्वृदिचरवद् वर्णा, मायावत् समयाद्वयः ॥ द्वसुमाजलि, २, २ ।

आधुनिक विद्वानों का मत—आधुनिक भाषाविद्यों में अधिक सत्या साके कि सन्तम्य को मानते के पद्य में है। इमंग, पाउल, सईस, आग्डेन और रिचार्ड सं और युरेंड रसल आदि। आग्डेन रिचार्ड सार व नो अर्थ का प्रतीक मानते हैं। वे कहते हैं कि शत्यों का जैसा कि वय प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि रत्य दो है अर्थ होता है। वे कहते हैं कि शत्यों का जैसा कि वय प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि रत्य दो है अर्थ होता है। इनका तभी अर्थ होता है, जबकि विचारक उनका प्रयोग करता है कि बे किसा अर्थ के बोधक हैं। एक अर्थ में यह माना जा समना है कि उनमें अर्थ है, वह यह कि शत्य अर्थवोध के साधन हैं। विचारों और वाल्ले मसन्त्र वहीं है। यह सम्वर्ध और कभी आसानात । शत्य और वस्त्र में समत्र वहीं है। यह सम्वर्ध सामात्र है। विचारों के कोई किसी अर्थ वे बोध के लिए इनका प्रयोग करता है। भाव यह है कि शव्य और वर्ल वा वास्तिक साझान्त सम्वर्ध नहीं है। यह सम्वर्ध साकेतिक हैं 'मीनिङ आव् मीनिङ (पृष्ट ६ से १२)। वे साथ ही यह भी स्वीचर करते हैं कि जन यह कहा जाता है कि शब्द और वा सामान्त स्वा सामान्त स्व स्व स्व से यह प्रयोग किया जाता है कि शब्द और वा सामान्त स्व सामान्त स्व से यह प्रयोग किया जाता है कि शब्द और वा सामान्त स्व मानिक सम्बन्ध है। पुर स्व

बहुँड रसल का कथन है कि सभी राज्यों का खर्थ होता है, यह केवल हसी भाव को लेकर है कि वे खपने को छोडकर अन्य किसी वस्तु के प्रतीक हैं। शब्ध वस्तुत कोई खर्थ लिए हुए होते हैं, यह तर्कशास्त्र को सम्मत नहीं है। 'मीनिङ् आव् मीनिङ्' पुठ २७३।

शृन्दार्थ सम्बन्ध पर मीमातकों के विचार—श तार्थ सम्बन्ध को तित्य मानते याले मीमातकों आदि ने आवेषों का बहुत विस्तार से खरडन किया है। वैयाकरखों के मतानुसार इन आवेषों का उत्तर उत्तर दियाजा चुका है। मीमातकों के मतानुसार इनका उत्तर विशेषकर से कुमारितमष्ट ने रलोकवार्विक के सम्बन्धानेपवाइ खोक (१ से ४६) वया सम्बन्धानेपविद्यार (रलीक १ से ४४९) प्रकरण में दिया है और अनुतम रूप से अपने मत की पुष्टि की है। प्रभावन्द्र ने प्रमेयकमल-मार्तव्य (पृष्ट १२५ से १३१) तथा जवन्त ने न्यायमजरी (पृष्ट १२० से १२२) में इस पह का अच्छे रूप से उल्लेख किया है। आनेपों के उत्तर निम्नरूप से दिए गए हैं

# शब्द और अर्थ मे शक्तिरूप सम्बन्ध

१—मर्छ हिर ने सवोग और समग्रव सन्वन्य का प्ररहन करके योग्यता सन्वन्य की व्यवस्था की है। नेयायिनों और वैशोषिकों का यह कपन है कि सवोग और समग्रव के अविरिक्त सम्बन्ध नहीं होता इसकी निराधारता पतञ्जिल के इस कपन से सप्ट होती है कि सन्वन्य एक सी एक प्रकार का होता है अर्थात् सन्वन्यों की सख्या अपरिमित है। ससार में नहुत से सम्बन्ध हैं, तैसे धन सन्वन्यी सम्बन्ध, सन्वन्यामिनाय (सेवक और स्वामी का सम्बन्ध), योनि-सम्बन्ध (पितापुत, माता-पुत आदि), विद्यान्यन्य (पुत्रप्ति प्रवाद्य) साता-पुत्र आदि), विद्यान्यन्य (पुत्रप्ति आदि))

एक्शत पञ्चर्या, यापन्तो वा सन्ति । लेकि वहवेऽभिसम्बन्धा आर्या यौना मौखा स्त्रीपाइचेति । महा॰ १, १ ४६।

भर्तृ हिरि ने भाता और पुत्र के सम्बन्ध की उपना ही है। हुमारिल ने सम्बन्ध के की है। सम्बन्ध के की है। सम्बन्ध के की है। सम्बन्ध के लिए आररवर नहीं है कि सबोग या समवाय अवस्य रहे। इन होंगों के न रहते हुए भी पिता पुत्र के हिम्मच्य के अवस्य नहीं हैं कि सबोग के न रहते हुए भी पिता पुत्र के हम्मच्य के अवस्य नहीं हिमा जा सकता। यह आदेश कि राज्य और अवस्य के समान सुदूर हैं, किंद भी एक मूमि से सम्बद्ध होंगे के कारण पार्थिव सम्बन्ध अवस्य है। खोक ह से १०।

भर्त हरि ने यह सिद्ध किया है कि वैरोपिकों को भी यह सम्बन्ध रतीकार करना पड़ेगा। उनकी युक्ति बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। भर्तृ हरि वहते हैं कि जिस प्रकार सर्वव्यापक आत्मा का सम्बन्ध सब पदार्थों के साथ समान रूप से होने पर भी धर्माधर्म निरोप के कारण कोई स्वामी है और कोई सेवक है, इस प्रकार खरतामिमान सम्बन्ध है। इसी प्रकार शान्त में भी शान्त और अर्थ के विषय में भी एक शान्त का एक अर्थ विशोप से सम्बन्ध का कारण अटप्ट विशोप मानवा पड़ेगा।

> श्रद्धप्टयृत्तिलामेन यथा सयोग श्रात्मन । क्वांचत् स्वस्त्रामियोगारयो मेदेऽन्यत्रापि संक्रमः॥

वाक्य० ३ पृ० १०४।

हेलारान ने भर्तू हिर का भाव सफ्ट करते हुए लिखा है कि खाला का सयोग समान होने पर भी स्वस्वामिभाव सम्बन्ध का उत्तर यही है कि प्रयोग देखने और अभ्यासजन्य सस्वार की पराधीनता के कारण सत्र को स्वामी या सबको सेवक नहीं कहते। इमी प्रकार रात्र और खर्य में भी रात्र का विषय नियत है, उसका प्रयोगदर्शन और अभ्यास तथा सकेत से ज्ञान होता है। यह ज्ञानरूप सस्कार योगदा हक सम्बन्ध है। प्रयोग देखने खाति के कारण प्रत्येक रात्र से प्रत्येक अर्थ का वोध नहीं कराया जाता। हैलाराज।

राद्र और अर्थ में सम्बन्ध इसलिए भी मानना पडता है कि राद्र में अर्थ की वाचकता की शक्ति है और अर्थ में राद्र के द्वारा वाच्यता की ही शिंक है। यदि देनों मे सम्बन्ध नहीं है तो यह वाच्य वाचक सम्बन्ध सर्वदा नहीं रह सकता। राद्र और अर्थ में उपकार्य उपकारक सम्बन्ध है, अत सम्बन्ध मानना पडता है। रलोक्वार्तिक, रलोक ११ से १२, १४।

उपकार स यजास्ति धर्मस्तजानुगम्यते। वात्रय० ३ ए० १०० ।

भर्त हीर ने बाक्यपदीय में इस सम्बन्ध को बाक्यवावक, प्राह्ममाहक प्रकारय प्रकाराक, उपकार्य वपकारक सहा। सही नाम से सम्बोधित किया है। दुमारिल ने इस सम्बन्ध को प्रत्यत्त श्रद्धानान श्रीर श्रयोपत्ति तीनों प्रमाणों से सिद्ध माना है। प्रयोग्य प्रवोजक वृद्ध ना ब्हाइरण दिया जा चुन्न है। यदि शान्य श्रीर श्रय में सम्बन्ध नहीं है तो "गाय लाश्चो' कहने पर गाय का लाना क्से हो सकता है। श्रत्योक्ष सम्बन्धानेपपरिहार स्त्रोक १४० से १४९।

बात्सायन ने न्यायभाष्य (२, १, ४३) मे सप्ट विचा है कि शन्द और ऋषें में प्राप्तिल इस सम्बन्ध नहीं है, अर्थान् उस वस्तु को बस्तुत शन्त उत्पन्न नहीं कर देवा। बायस्पति ने न्यायवार्तिकतात्रयंटी का (१९४०-६) में इसने स्पष्ट किया है कि प्राप्ति ल इस सम्बन्ध न्हीं पदार्थों में देखा जाता है, जो कि देगों एक ही इन्द्रिय से महस्प किये जाते हैं। शन्त और अर्थ में यह सम्बन्ध नहीं हो सकता। क्योंकिश द कान से मुना जाता है और पदार्थ चस्तु आदि इन्द्रियों से महस्स किये जाते हैं। शन्द वस्तु को उत्पन नहीं वर देता है, अपितु उसना झान कृता देता है। शन्द वस्तु को उत्पन नहीं वर देता है, अपितु उसना झान २—कुमारिल ने द्वितीय व्यक्ति का उत्तर दिया है कि शब्द सामान्य रूप से बखु का ज्ञान कराता है। वृत्त शब्द का उच्चारण करने पर वह सामान्य रूप से इच का ज्ञान कराता है। उत्त समय उसको सत्ता या क्षमाय का ज्ञान शब्द से नहीं कर सकते हैं। जब उसका सम्बन्ध "है" "या" 'नहीं क्या साह से किया जाता है वर उसके वर्तमान मून या क्षमाय का वास्तविक ज्ञान होता है। स्त्रोकवार्तिक, क्षाकृतिवाद् (रत्नोक ४ से ४) तथा क्षपोहसिद्धि, रत्नकीर्ति प्रष्ट ६।

वायस्ति मिश्र ने न्यायवार्तिकतार्त्यर्थीका (पृष्ठ १४१) मे कहा है कि शाब्द जातिविशिष्ट व्यक्ति का योग कराता है। यद्यपि जाति स्वरूप से तित्य है, किंतु अनेक व्यक्तियों का आश्रय है जो कि देश काल आदि के अनुसार विश्वकीर्ष, (फैली हुई) है। अतएव सत्ता और अभाव देगों के विषय में साधारण होने से 'हैं।' के साथ इसका सम्बन्ध वर्तमात व्यक्ति से सम्बद्ध जाति के अस्तित्व का योग कराता है। 'या' 'होगा' राज्य जाति के साथ व्यक्ति का क्रमशा मृतकाल और मनिष्यत्काल में सम्बन्ध का बोध कराति हैं। "नहीं ' अतीत या अनायत के सीय सम्बन्ध का बोध कराति हैं। "नहीं ' अतीत या अनायत के सीय सम्बन्ध का बात कराता है, अदः वाति-विशिष्ट व्यक्ति का वोध कराता है,

पतज्जित और भर्तृ हिर्म पदार्थ की जैनलिक सत्ता मानते हैं। ऋतः यह आदोप हो नहीं उठता है। प्रभाषन्द्र ने प्रमेयकमतमार्विण्ड (पृप्त १२६) में इसका उत्तर दिया है कि वस्तु ऋद न सही अपने समय मृत् या भविष्यत् काल में रहनी है। 'इंडानीमसार्वेऽपि स्वकाले भावात्'। प्रभाचन्द्र।

३—भर्त हिर ने, जिनको प्रभावन्द्र ने बहुत किया है, इसका सुंदर उत्तर दिया है। भर्त हिर का कथन है कि शब्द असत्योपाधिविधाष्ट सत्य का बीच कराता है।

## श्रसत्योपाधि यत् सत्यं तहा शन्दनिवन्धनम् ॥

वास्य० २, १२६।

मर्ण्हारि ने अपने भाव की व्यार्था (वाक्य० २, ४२३ से ४२४) में इसका म व सप्ट किया है कि राज्य किस चत्रु का वीध कराता है, वह वस्तु वस्तुता सत्य है। राज्य और अर्थ में संयोग या समवान सम्वर्ध नहीं है, अतः शाव्य हारा की है। राज्य और अर्थ में संयोग या समवान सम्वर्ध नहीं है, अतः शाव्य हारा में अर्थ वीध में उस वस्तु की राज्य में यहा अर्थ ने उहा के अर्थ में यह असत्यधा (अवास्तिवक्ता) आ जाने से उसके असत्योगाधिविशिष्ट सत्य कहा है। अत्यर्थ पुष्परात ने भी कहा है कि राज्य और अर्थ (वस्तु) में वास्तिवक समय्यत नहीं है।

शन्दार्थयोनांस्ति करिचद् वास्तवः समन्वय शति वोद्वन्यम् । पुरुपराज, वाक्य॰ २, ४२४ । प्रभावन्त्र ने प्रभेवकमतनार्वरह (पृष्ठ १०६) में इस खालेर का लरहन किया है कि साल कर्य का दोव नहीं कराते हैं, क्योंकि उनसे क्र्य का दोव नहीं कराते हैं, क्योंकि उनसे क्र्य का दोवों में होता है वह सूर्यर से सिष्ट आकार वाला नहीं होता है। यह सत्य है कि अर्थ-सान के विभिन्न सापनों से अर्थ का सान समान रूप से साट नहीं होता है, कोई अधिक साट रूप से बल्लु का सान कराते हैं और कोई नहीं। आग साट से उनन आत का सप्ट सान नहीं होता है, विद्यता कि आग से जनने से। साधन के भेड़ से सप्ट या अस्पट सान होता है, विषय के भेड़ से नहीं। बल अस्पट सान कराने बातें साधन से दात पार्य को अस्तत नहीं वह सकते। सान्यवीय में सामान्य-विस्थालक अर्थ का सान होता है अल्य यह आन्यवीय तीह नहीं है कि आग सन्य के द्वारी जलाने का अर्थ नहीं नताया वाता है।

४ - चोनवानसस्य में इतका क्तर दिया गया है कि सब शब्दों में सब क्ष्यों को बोच कराने की शक्ति है। सब शब्दों का सब क्ष्यों के साथ सम्बन्ध है। इरवरट्टन संकेत वसका श्रवारा करता है। मजूगा, पर ४६।

भर्ष हरि ने इसीलिए राज को अनेक शिक्ष वाला बवाते हुए इसको उसकी शक्तियों का विभाग माना है।

> श्रनेक्यान्वेरेकस्य प्रविभागोऽनुगम्यते। वाक्य॰ २,४४≍।

बयन ने अवस्व रा जार्ष सन्तन्य को नित्य मानने वालों के पन का नित्यस्य करते हुए निता है कि सारे राजों में सारे अर्थों का वीय कराने की शांकि है। अब किसी देश में किसी अर्थे का जवहार होता है अन्य में दूसरे का। इसी-निर दा रोसे शब्द के सुनते होता है जितके सन्त्रन्य का झान नहीं होता वो मंदिह होता है कि किस अर्थ के बजाने के लिए यह राज्य प्रयुक्त हुआ है। यदि शक्ति की सीर संवेदन न किया गया होता वो उसमें वोषकता की आरांदा नहीं कर सकती थी। सकेव शब्द की इस सर्वेशिक स्थान के हित अर्थ होता है। न्यायमंत्ररी, पृष्ठ --र से २२४।

परखील, मर्ड हरि, इन्मरिल कार्ट ने इस तथ्य को जानते हुए कि विनिष्ठ देशों में एक हो शब्दों का विभिन्न कार्य में प्रयोग किया जाता है, इस नित्य सम्बन्ध का प्रतिपदन किया है। ' सर्वे सर्वार्यवाच्छा" (उद्योत, महा० १, १, १) यह नित्य सन्त्रस्वारियों का सिद्धात कर्मविद्यान को विभिन्न टिप्यों से बहुत हो महत्त्वपूर्णे है, तानार्यका, मासामेद, देशोनेद कार्दि के कार्य एक हो शब्द के नाता कार्य का मूल कार्य शब्द की सर्वशिक्तवा या अनेक शक्ति कार्य को हो मानना पड़ेगा। इससे एक बात और सप्ट होती है कि शब्द और कर्म के बाद्य बादक सम्बन्ध करना था।

# बौद्धों द्वारा पत्यक्ष का खण्डन श्रव्यवद्दारिक है

 श—वौद्धों ने जो प्रत्यस प्रमाण का खरडन किया है, उसका न्याय वैशेषिक सांख्य श्रादि सभी दर्शनों ने खरडन किया है। जैन दर्शन भी प्रत्यच्च की सत्ता मानता है। श्रतः उन्होंने भी इसका बहुत विस्तार से खरडन किया है। इस विपय का अपोहवाद के खरडन मेंभी वर्णन श्राएगा। श्रतः यहां पर इतना कह देना श्रावरयक है कि बौद्धों का प्रत्यत्त प्रमाण का खरडन व्यावहारिक दृष्टि से सर्वथा हैय है। एक बात और इस सम्बन्ध में लिख देना अनुचित न होगा कि जहां पर व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार करना होता है वहां बौद्ध दार्शनिक सूक्ष्मदारो-निक दृष्टिकोण से विचार करते हुए पाये जाते हैं। श्रीर जहां पर सूक्ष्म दार्शनिक दृष्टिकोए से विचार का विषय होता है वहां पर वह व्यावहारिक एवं स्थल दृष्टिकोण से विचार प्रस्तुत करते हैं अतएव उनके विचार न व्यावहारिकदृष्टि से ठीक भवीत होते हैं और न दार्शनिक दृष्टिकोण से। इसको संन्तेप में इसी वात से समम्प्रता चाहिए कि प्रत्यत्त प्रमाण का खएडन करके उन्होंने व्यावहारिक दृष्टिकीण के अभाव का परिचयदिया है श्रीर अवयवीतथा जाति का खएडन करके दार्शनिक दृष्टिकोण के श्रभाव का। अवएव कुमारिल ने इनके सिद्धांतों पर रत्नीकवार्तिक में बजात किया है और उनकी श्रसारता सिद्ध की है। दिङ्नाग ने प्रत्यन्न का तन्त्य "प्रत्यत्तं कल्पनापोढम्" (कल्पना का जिसमें समावेश नहीं हुआ है), अपरोत्त इन्द्रियमाहा (प्रत्यत्त है) किया था। परन्तु उद्योतकर ने अपने न्यायवार्तिक में जा दिइनाग में सिद्धान्तों की कठार समीचा की, उसके फलस्वरूप धर्मकीर्ति का उसमें सुघार की त्रावरयकता पड़ी, और उन्होंने उसमें "अभ्रान्त" (अनरहित) पद जोड़कर "तत्र कल्पनापोडमधान प्रत्यक्तम्" (न्यायबिन्दु प्रथम परिच्छेद् ) श्रपने मत की रत्ता का उपाय किया है। जयन्त भट्ट ने न्यायमंत्ररी के द्वितीय श्राहिक में प्रत्यत्त के इस लत्त्रण की श्रसारता सिद्ध की है। यह विषय प्रथक दार्श-निक विवेचन का विषय है। यहां पर इतना लिखना पर्याप्त है कि इस सिद्धान्त की नि:सारता का विशेष निरूपण कुमारिल ने श्लोकवार्तिक में निरालम्बनयाद तथा शुन्यवाद प्रकरण में, प्रमाचन्द्र के प्रमेयकमलमार्तरड चतुर्थपरिच्छेद तथा विद्या-नन्द के अप्टसहसी (पृ॰ २४६) आदि में विस्तार से किया गया है।

## शब्दार्थ सम्बन्ध और नित्यवाद

जैन दार्शनिकों का मत—प्रभाचन्द्र श्राचार्य ने श्रपने श्रातिषद्वचापूर्ण प्रमेयकमलमार्वएड मन्य में राज्यधिसन्वन्ध के विषय में जैन सिद्धान्त का निरूपण् करते हुए कुमारिल मट्ट की दी हुई दुक्ति श्रयौत् प्रयोज्य श्योजक वृद्ध के व्यवहार से श्रावाप उद्याप की पद्धति से श्रयंज्ञान का उल्लेख-करके प्रत्यक्त श्रतुमान और श्रयौपति इन तीन प्रमाणों से राज्य श्रीर श्रयं में सम्बन्ध की सिद्धि मानी है।

# सम्बन्धावगमस्य प्रमाण्ययसम्पाद्य । प्रमेय० पृ० ११६।

बौदों के आहेप का उत्तर देते हुए उन्होंने सिद्ध किया है कि बौदों को भी शब्दार्थ सम्बन्ध मानता चाहिए। सब्द और अर्थ में वे स्वामाविक सम्बन्ध मानते हैं। अतप्त प्रभावन्द्र कहते हैं कि शब्द और अर्थ में स्वामाविक सम्बन्ध सानते हैं। अतप्त प्रभावन्द्र कहते हैं कि शब्द और अर्थ में स्वामाविक योग्यतारूपी सम्बन्ध हैं। दोनों में प्रतिपाद प्रतिपादक (बाड्य वाचक) शक्ति है। जिस प्रकार झान और झेय में शाय्य झाक्त होती हैं। शाद और अर्थ में सेया योग्यता ये अति हिए अपन्य कोई कार्य कार्य कोई कार्य कार्य

प्रभाषन्त्र ने भर्तृ हिरि के प्रसिद्ध श्लोक, "नित्या" शान्त्रार्थसम्बन्धा समास्नावा महर्षिभि । '(बाक्य॰ १, ५३) को उद्धृत करके उसका सरहन किया है और कहा है कि शान और ऋषे में स्तामाधिक सम्बन्ध होने पर ही वह सम्बन्ध नित्य नहीं है, जिस प्रकार भित्ति के नण्ट हो जाने पर चित्र नण्ट हो जाना है।

सम्बन्धस्यानित्यत्व भित्तिच्यश्चाये चित्रवत् । प्रमेय० प्०१२४।

जैन मत के अनुसार राज्य सामान्य श्रीर बिरोप ( जाति श्रीर व्यक्ति ) देानों का वोष कराता है। ज्यावहारिक उपयोगिता व्यक्ति की होती है, व्यक्ति श्रानित्व है, श्रुत उससे सम्बद्ध सम्यन्य भी श्रानित्व है। प्रमेव० पृ० १२४ श्रीर १३६।

तान्त्रिकों का मत् –नागेरा ने तान्त्रिकों के मत्र वा उल्लेख करते हुये लिया है कि वे राज् और खर्ष में सम्बन्ध को नित्य मानते हैं।

"नित्य शन्दार्थसम्यन्ध 'इति तान्त्रिका । मंजूषा० पृ० ४६ ।

मागेस ने इसी प्रकरण में लिसा है कि सन खर्मों से सब शानी का सम्बन्ध, जैसा कि योगवाचसस्य में उल्लिसित है, योगियों ने जान का विषय है, क्योंकि वे योगनत से शान खोर अर्थ रूप परावाणी का प्रत्यस्त कर सनते हैं। यह पुष्पि सगत भी है। एक ही सार, जबरूपी रिशेट समस्त शार की समस्त खर्म हन होनों रूपों के लोगे का उपवान नारण है, खता उसने कार्यरूप शान खर्म देगेंग ही दोनों रूप हैं, खर्मात स्थान समस्त शाम खर्म देगेंग ही दोनों रूप हैं, खर्मात शाम खर्म देगेंग ही दोनों रूप हैं, खर्मात शाम खर्म देगेंग ही दोनों रूप हैं, खर्मात शाम खर्म समस्त शाम खर्म समस्त हो हो समस्त हैं। समस्त शाम खर्म समस्त खर्म समस्त खर्म समस्त खर्म समस्त खर्म हो समस्त हैं।

नागेश ने शृंद और अर्थ हे सम्बन्ध दी नित्यता वा स्पष्ट करते हुए लिखा है कि नित्य इसलिए वहा जाता है कि जब से सृष्टि चली है तभी से इस सम्बन्ध दी स्थिति है और ज्यायहारिक नित्यता के कारण भी इसका नित्य वहा जाता है।

> नित्यत्व तु यावत्सृष्टिस्थित्या व्यवहारनित्यतया च बोध्यम् । मज्जा पृ० ४६ ।

श्रुवि का बचन नागेश ने अपने समर्थन में उद्धृत किया है कि वाक्तस्व (राज्यतस्य) सुद्भ है और एक है। तास्यिक रूप से यह अर्थ से प्रयक्त नहीं है। वहीं विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होता है, उसी के नाना रूप हैं, वह हृदय में रहता है। उसको सामान्य व्यक्ति पृथक्-पृथक् सममते हैं। ॰

> सुदमामयँनाप्रविमकतत्वाम् , एका वाचमभिष्यन्दमानाम् । तामन्ये विदुरन्यामिव च, नानारूपामात्मिन सन्निविष्टाम् ॥

मजूपा, पृ० ४०।

आधुनिक विद्वान् डा० घोनिस्ताव् मालिनोस्की का , जी कि नृतरा विद्वान के विशेषत हैं, इस विश्वय में मत है कि गापातत्त्व सन्त्वत्यी विवेचन और सस्कृति, निससे कि भाषा का सन्त्रत्य है, के जिरतेषण में दोनों में जो अभिन्न सम्वत्य का स्पन्न होता है, यह जिरवसनीयरूप में इस बात को प्रस्ट करता है कि राष्ट्र और अर्थ दोनों में से एक भी एक दूसरे से पृथक् स्वतन्त्र अधितत्त्व नहीं रसता है। 'भीनिक् आव् भीनिक्'पृ० ३ ९।

आधुनिक जिह्नान् के इस अन्वेषण को दृष्टि में रखते हुए भई हिए के इस कथन पर गन्भीरता से विचार करें कि शन्त्र और अर्थ दोनों अभिन हैं और एक ही शाला के दो रूप हूँ, तो भई हिर का कथन कुछ सप्ट आर एक वास्तविक राज्य झात होता है।

एकस्यैवातमारे मेदी शब्दार्थावपृथक्स्थिती।वाक्य०२,३१।

भई हिर ने राज्यर्थ सम्बन्ध को अपने मत से तित्य सिद्ध करके वाज्यिकों आदि के मत में उसको सिद्ध क्रिया है। मई हिर तथा उनके व्यार्थाकार हेला-राज ने लिखा है कि राव्य और अर्थ का स्थामाधिक सम्बन्ध इससे भी हात होता है कि राज्य से एट और अरूट्यिमिनक अर्थ का सस्कार क्रिया जाता है, अर्थोत् स्वारं प्यादि विद्याओं (तान्त्रिक विद्याओं ) की विष आदि के उतार में स्थाम्य रिया जाती है। प्रत्येक तान्त्रिक शास्त्र में प्रसिद्ध वीजासरों (मन्त्रों) के जप से अरुट्य (धर्म) की प्राप्ति होती है। यदि शद् और अर्थ में सम्बन्ध न होता तो वह कैसे सम्भव होता।

> श देनार्थस्य सस्कारो हप्टाह्प्टमयो नन । क्रियते सोर्डाभसवन्धमन्तरेण् कथ भवेत्॥

वाक्य॰ ३, पृ० ११४

न्यायदर्शन में गौतम मुनि ने भी मन्त्र राक्ति खाटि को खीकार करके वेद को उसी प्रकार खात प्रमाख मानकर वेद की प्रामाखिकता को मिद्ध किया है। मन्त्रायुर्वेद्यामाख्यवच्च तत् प्रामाख्यमात्रग्रमाख्यात्।

न्यायसूत्र २, १, ६= ।

सम्बन्ध सामिथिक नहीं हैं—भर्द हिर ने सकिविक सम्बन्ध मानने वालों के मत का खरडन करते हुए लिखा है कि बाद ऋर्ष चाहे वह नित्य ( वावि ) हो या खनित्य (क्यक्ति ), जब वक हान्द और ऋर्ष में पहले से सम्बन्ध नहीं रहेगा वब वक संवेत सम्बन्ध नहीं क्रिया जा सकता है।

नित्ये नित्येऽपि बाहो ऽर्थे पुरषेण कर्यचन ! सम्बन्धो इतसम्बन्धेः ग्रन्दैः कर्तुं न ग्रन्यते ॥ बादय० ३, पृ॰ ११४ ।

संदेतवाद के पत्तावियों के लिए मत् हिंदि ना यह गृढ वचन बहुत विचार करने योग्य है। हेलाराज ने इसको सम्द्र करते हुए लिखा है कि यदि संवेदवाद के मूल में जायें वो कन्त मे विवश होजर हमें किसी न जिसी पान्द में स्वामाविक योग्यता को मानना ही पढ़ेगा क्योंकि संदेत जो किया जाता है वह पहले किसी पान्द में और अर्थ में उसके सम्बन्ध को जानने पर ही होज है। माब यह कि कि शब्द और अर्थ के स्वामाविक सम्बन्ध को स्वकार किए दिना और दिना जाने संवेदवाद का प्रारम्भ ही नहीं हो सकता। अत्वय हैलाराज इस पर निर्यंय देते हैं कि शब्द और अर्थ में स्वामाविक सन्वन्य है, यह सन्वन्य संवेद के द्वारा ब्यक्त किया जाता है। हेलाराज, वास्य॰ ३, पु॰ ११४।

# नित्यवाद का स्थप्टीकरण

पतव्यक्ति आदि के विचार — वैयाकरण दार्शनिकों ने शब्द धीर धर्य में सम्बन्ध को नित्य किस दृष्टि से बहा है, वह करा के विवेचन से बुख सम्ट होता है। कात्यायन, पवखिल, मर्च हिर आदि महत्वैयादरणों धीर महत्वार्शनिकों ने भाषा विज्ञान के इस प्रस्त पर खूल दृष्टि से नहीं धनितु पूर्ववया दार्शनिक वैद्यानिक दृष्टिकोण के विचार किया है। अवव्य उनके विचार की गन्मीरता स्वृत्त दृष्टि से विचार करने पर सम्ट नहीं द्योती है। यह विचय भाषा-विज्ञान का सबसे गृद्ध और गहन प्रमन है। पवक्वित और अर्वृद्धि के विचार वहाँ इसलिए गर्मीरता से विचार खाँग है। यह विचय के पान-विज्ञान का सबसे गृद्ध और गहन प्रमन है। पवक्वित और अर्वृद्धि के विचार वहाँ इसलिए गर्मीरता से विचारखीय हैं। च्यान प्रमाण को कहन में स्वरूप हो नहीं, अर्विद्ध भाषावत्त्व पं भीतिक विचार की सिक्त विचार है। च्यान विचार है। च्यान विचार है। च्यान विचार की सीलिक वार्त मीसिक वार्त मामितव होती हैं, उनका सीस्वन रूप निन्म हैं: —

## शब्द और धर्च की श्रभिन्नता

१--राज्य और अर्थ अर्थान् वाक्तरच और युद्धितस्य दोनों इतने अधिक सम्बद्ध हैं कि इनरो पुषक् नहीं किया जा सकता है।वाक्तरच और युद्धितस्य दोनों एक दूसरे के आमित रहते हैं, दोनों को स्तवन्त्र पृथक् सत्ता नहीं है।यही बारी और विचारों का समन्वय हैं, इसी को पारिमाधिक मापा में स्टोट विवेचन कहते हैं। राज्य और अर्थ का जो स्वामाधिक नित्य सम्बन्ध पतझिल और मतृंहिर ने कहा है, उसका वास्त्रिक रूप यह है। राज्यार्थ सम्बन्ध को न मानने बालों ने जो प्ररान डठाया है, चैसे आग राज्य से हुँह का सलता, अर्थ में बढ़ाँ की अनुपति य, उनके हेलाराज ने अक्तप सुझ अप्रिय किन्तु सत्य रूप में वहा है कि 'दर्शनानिमंजो देवाना प्रिय"। वाक्य० ३, पृ०६७) अर्थोत् वर्शन ( आत्म-सालात्कार) का झान न होने से वह मरन उठाया है।

#### सम्बन्ध की नित्यता

२—पवञ्जलि और मर्श्वहार ने इस सम्बन्ध के लिए "नित्य" राज्य का प्रयोग किया है। परन्तु कात्यायन ने सिद्ध राज्य का प्रयोग किया। दोनों राज्यों का व्यर्थ सीतिक द्रांट्य से एक ही है। कात्यायन के सिद्ध राज्य से दोनों के सम्बन्ध की स्वामाविकदा पर व्यधिक प्रकारा पड़वा है और पताञ्जील के नित्य राज्य से सम्बन्ध की अनादिवा, व्यनन्तवा और व्यविभाषिता पर विशेष प्रकारा पड़वा है।

## सकेत से सम्बन्ध का ज्ञान

3—इस पर यह प्रश्न स्मामानिक है कि अन्य दार्शनिकों के सकेववाद का इसमें क्या स्थान है। वात्यिक होंग्ट से जो नित्यता श्रीर स्वामाविकवा का स्थान है, वही ज्यावहारिक टिप्टकोण से सकेव का स्थान है। इस नित्य पर स्वामाविक सम्बन्ध को सकेव का रूप देने का काम अर्थात वह राज्य है और यह अर्थ है, आस्किक द्वर्शमों के अनुसार सब से प्रथम हंचर ने किया। राज्य मावामित्यिक का साधनमान है। अब उसे प्रवीक भी कहा जा सकता है। सकेववाद और प्रवीकनाद इस प्रश्न के व्यावहारिक रूप का विवेचन करते हैं, पारमाधिक का नहीं। अवस्थ तात्विक होसे अर्थमत्य हैं। व्यानहारिक टिप्ट से इनकी जपयोगिवा पूर्ण और सत्य है। अवस्थ मर्ट हरि ने कहा है कि समय अर्थीन सकेव से सम्बन्ध का मत्यप के हाना होता है।

समयाद् योग्यतासिवन्मातापुत्रादियोगपत्। ब्रास्य० ३, प्र० १११।

महर्षि क्णाट और गाँवम के विचार इस प्रत्न पर केवल व्यावहारिक हष्टि-कोण को लेकर हैं। जबन्वमुट का अवस्य यह कथन युक्तिमान है कि जहाँ तक आजकल के व्यवहार ना सन्वन्य है, वहाँ पर नित्यवाटी और सकेवतादी दोनों लगभग समान हो हैं। होनों को हो व्यावहारिक अवस्या में सकेव वृद्ध व्यवहार परम्परा से ही बान होना है।

ब्रश्नत्वे तु शादार्थसम्यन्य पुत्पत्ती तुत्य एवावयो पन्या । न्यायमञ्जरी, १एउ २२४।

इस सम्बन्ध का झान भी व्यापहारिक अवस्था में सकेत के सहारे ही होता

है अत ब्यावहारिक दृष्टि से नित्य सम्बन्ध कोन मानने पर भीकाम घल ही जाता है। अत. ज्यन्त ने इस बात पर बल देते हुए कहा है कि संचेत दोनों अवस्थाओं मे मानना पडता है। श्रीर उससे काम चल जाता है तो क्या आवस्यकता है कि सम्बन्ध को भी स्वीकार करें।

समयोषयोगी नियामक इति चेत् स एवास्तु किं शक्तिमिः। न्यायमंजरी, पृष्ठ २२४।

यह व्यावहारिक रसूल ट्रांटि का उत्तर भाषाशास्त्रियों को मीलिक उत्तर द्वात न होने से उन्हें इसके मूल में निहित स्वामाधिक सम्बन्ध को नित्य कहना पड़ा है। मीलिक खाभाधिक सम्बन्ध के विना सकेत का प्रारम्भ सम्भव नहीं है। वाक्-तत्त्व श्रीर दुद्धितत्त्व के नित्य स्वाभाधिक सम्बन्ध को मानकर नित्य सम्बन्ध कहा गया है।

# द्रव्यरूप चर्ष से नित्य सम्बन्ध

४--नित्य श्रर्थ क्या है जिसका शब्द से नित्य सम्बन्ध है। इसका विवेचन पतञ्जलि ने "सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे" ( महा॰ श्राहिक॰ १) की व्याख्या में द्रव्य क्षीर आइति की नित्यता और अनित्यता पर विचार करते हुए राग्ट किया है। पतञ्जिल मिट्टी के बने बर्तनों और सुदर्श के बने आमूप्पों का उदाहरण देकर इनकी आछित (आकार) को अनित्य कहते हुए आछित राज्य को रिलप्ट रूप में प्रयोग करके बहुत गम्भीर बात वह गये हैं। मर्ट हरि ने पतञ्जिल के २०-१४ पंक्तियों मे कहे मीलिक भाव की १२४ श्लोकों मे तृतीय कारड के जाति समुद्देश ( वाक्य० का॰ पृष्ठ १ से ६४ ) में स्पष्ट किया है। स्थूल दृष्टि से समका जाता है कि त्रार्ति (जाति ) नि य है और द्रव्य (व्यक्ति ) त्रनित्य । परन्तु पतञ्जलि इसके सर्वया विपरीत निर्णय देकर गम्भीर वात वह गए हैं। पतञ्जलि कहते हैं कि आकृति ( जाति ) बदलती रहती है और द्रव्य वही रहता है। यहाँ गृदु वर्णन कि अब्भुत ( जात ) प्रताल एका व जार ज्या ने का रहित को अर्थ है ( का अभिनाय यह है। पत्र अलि ने आहित शब्द हो अर्थ हैं ( का आकार प्रकार, २ जाति, वा प्रयोग करके मिट्टी के दर्वनों और सोन के आमृष्णों का उवाहरण दिया है। उत्पर से ऐसा जात होता है कि यह यह वह रहे हैं कि मिट्टी या सोने की बनी खूल वन्तुओं का आमृष् वडल जाता है और मिट्टी या सोना शेप रहता है, जो कि द्रव्य है। झान्दोन्य उपनिषद् ( अध्याय ६, १ ) का वचन है कि "वाचारम्मणं विकारो नामधेयं मृतिकैत्येव सत्यम् ' अर्थात् मिट्टो रूप मृत भृत वस्तु एक है, घड़े श्रादि जो उसके विकार दीराते हैं वह केवल कहने मात्र को हैं वस्तुत. मिट्टी के श्रतिरिक्त घड़ा श्रादि बुछ नहीं है। पतञ्जलि का भाव छान्दोग्य उपनिपद् के उदाहरण से छुद्र स्पष्ट होता है। पतञ्जनि वस्तुओं के त्राकार प्रकार को ही आकृति राज्य से अनित्य नहीं कह गए हैं, श्रपितु जातिमात्र, जो कि आरुति शब्द का अर्थ है, को भी अनित्य कह कर केनल एक द्रव्य को नित्य कह

गए हैं। जातिमात्र के मूल मे एक तस्त है जो स्थिर श्रीर नित्य है, यह है श्रास-तस्त्व । वैथाकरणों की भापा मे वह है शब्दतस्त, राव्द्रमझ या स्पोट । पतञ्जलि ने प्रस्त उठाया था कि किस पदार्थ को तेकर शब्द श्रीर श्राय के सम्बन्ध को नित्य मानते हो? असका उदार दिया है कि इत्य वो पदार्थ मानकर । द्रव्य स्था है? जो कि शाकृत ( जाति ) के नज्द होने पर भी बचा रहता है। वह है राव्द्रमझ राव्य-तस्त्व । यह हो वास्तीवक नित्य है! इसी का तस्त्य किया है कि नित्य सह है जो कि कृदस्य श्रविचाली श्रादि हो श्रयांन जिसमे कभी किसी प्रकार का परिवर्तन श्राय न होता हो। शब्द श्रयांन स्कोट रूपी राज्य वाचक है और शब्द्रमझ (स्कोट) रूपी श्रयं वाच्य है। इत दोनों का सम्बन्य रनामाविक है, नित्य है, श्रीर श्रनादि है। यह है वैयाकरणों का राव्य श्रीर श्रयं का नित्य सम्बन्ध । इसमे शब्द श्रीर श्रयं वोनों ही भुव कृदस्य हैं। श्रानत्यता का नाम ही नहीं है। यह है द्रव्य का परांनिक सबस्त ।

## जातिरूप श्चर्य से नित्य सम्बन्ध

४— पतझित इससे नीचे आकृति को द्वितीय कोटि का पदार्थ बताते हैं। प्रधम कोटि का अर्थ जाति है। आसम तत्त्व प्रधम जाति है। आसम तत्त्व पा परमात्मा की तुलना मे जाति अनित्य पदार्थ है इसका स्वरूप पदलता रहता है। इसकी नित्यता की परिभाग में भी पवलित ने अन्तर पर दिया है। वे कहते हैं कि एक स्थान पर नष्ट हो गई है इसलिए सब स्थानों पर नष्ट हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, अन्य ट्रब्यों में ग्रेप रहती है इसलिए सकर के वटलने या व्यक्तिकों के नए होने पर मी जाति बनी रहती है। खत वह नित्य है।

नित्या श्राञ्जतिः कथम् <sup>१</sup>न कचितुपरतेति वृत्वा सर्ववोपरता भवति । वृत्यान्तरस्था तपलभ्यते । महा० त्रा० १ ।

यह है कि अर्थ की झनित्वता में भी नित्यता। अर्थ के परिवर्तन में भी झप-रिवर्तन। अर्थ के विज्ञारा में भी अविनारा।

जाति को अर्थ मानते हुए एक और दूसरा उत्तर नित्यना का देते हैं। वह है कि नित्य ना यही कोई लक्त्या नहीं है कि भूव कुटस्थ खादि हो, अपितु नित्य वह भी जिसमें तस्य ( मौलिक तस्य ) मष्ट नहीं होता।

## तद्दपि नित्य यस्मिरतत्वं न विहन्यते। महा०

नागेरा ने इसकी स्वष्ट किया है कि तिसके नष्ट हो जाने पर भी तह्मत् धर्म (भौलिक तस्व) नष्ट नहीं होता वह भी नित्य है। इसका श्रामिण्य है, प्रवाह नित्यता। जिस प्रकार प्रवाह से उसके नष्ट होने पर भी उसके धर्म का नारा नहीं होता, क्योंकि प्रवाह का जो भौलिक रूप है वह श्राविच्छिन्न रहता है। जाति में व्यक्ति नष्ट होते रहते हैं, जाति बनी रहती है। प्रवाह के नित्यता को स्वष्ट समम्नेन के लिए प्रवाह को समफ लेना चाहिये। नडी का प्रवाह चलता है, उसमें जो जल प्रारम्भ से चला या, वह धरना बढ़ता बढ़तता नष्ट होना रहता है, परन्तु प्रवाह चला जाता है। जल जल एक होने के कारण एक के परिवर्तन परिवर्षन क्यारि को ध्यान न दकर नित्य कहते हैं। वालिक दृष्टि में प्रवाह नित्य नहीं है, जण ज्यार में पर्वाद होता रहता है। वह है म्राइति का जावित्य क्यार्थ, जो कि क्यानिय होते हुए नित्य है, ब्यावहारिक दृष्टि से, वालिकव दृष्टि से नहीं। यही है दूसरे सारों में माणविकास, राजविकान, क्यां कि सक्यार से प्रवाह के दिकास। यहाँ में साथविकास के प्रवाह नित्य सक्वार के विकास। यहाँ मी साठ जाति का अर्थजावि से प्रवाह नित्यता सक्वाय रहने से सम्बन्य यहाँ मी साठ विकास होने से सम्बन्य को नित्य करते हैं। देशों महा॰ कियाम्' (१, १, १) सूत्र तथा वाक्यपरीय को तरह है, २० २१।

# ब्यक्ति रूप श्रर्थ से सम्बन्धनित्य

६—उपर के दोना प्रकार के धर्यों में वात्त्रिक दृष्टि से प्रथम को बलुत नित्य और द्वितीय को ज्यावहारिक नि य अर्थ मानकर सम्बन्य को नित्य कहा है। पत-ञ्जलिने त्रीयनोटिका भी अर्थ दिया है, वह है अधमकोटि का अर्थ। स्यूल अर्थ और व्यक्तिस्य अर्था यही स्वृत अर्थ है जिस तक अन्य वार्शनिक पहुँचे हैं और विभिन्न आत्तेन टाए हैं। आजक्त के भाषाशाकी निसकी विकासशील पहते हैं। इसके लचल में पतञ्जलि ने श्रन्तर कर दिया है। उत्तर के दोनों श्रघीं की नित्यता का वर्णन करते हुए उन्होंने सिद्धे शन्त्रार्थसम्बन्धे 'का विश्लेपण किया है "सिद्धे शादे अर्थ-सम्बाधे च' अर्थात् उपर दोनों अर्थी में तीनों बस्तुएँ नित्य है शाज भी, अर्थ भी और सम्बन्ध भी तिनकी उपर्युक्तित्यता को ध्यान में रखते हुए विसी भी टार्शनिक को आक्षेप का स्थान नहीं रहता। इस तृतीय कोटि के अर्थ में पतञ्जलि ने भात्यायन के वार्तिक का विस्तुष्ण विभिन्न रूप से किया है, जिस पर आहेप रठाया जा सकता था, उसका पहले से निराकरण कर दिया है। विरत्तेपण का रूप यह निया है 'सिद्धे रा देश्वर्यसम्बन्ध य 'नित्योहर्षयवतामयरिभिसम्बन्ध स्युल उच्च रूप श्रयं, व्यक्तिरूप श्रयं न तो वात्विक द्राष्ट से ही नित्य है श्रीर न व्यावहारिक या खून दृष्टि से। श्रव पवन्त्रील ने श्रर्थ को पृथक रस कर नित्य नहीं बताया है। उसे सम्बाध शाद के साथ सबद्ध कर दिया है और वहा है कि शाद नित्य है, अर्थ अतित्य है, सम्बाध नित्य है। परन होगा कि अर्थ नित्य है वो सन्बन्य वसे नित्य हो सकता है। यह है सबसे स्यूत प्ररन, निसके विषय में पीछे पर्याप्र लिया जा चुना है। इसना स्पष्टीनरण स्वय पतज्जलि ने किया है कि "न हि परार्ण सत्ता ज्यभिचरति 'अर्थान् परार्थ भी नित्य है, उसमें प्रैकालिक सत्ता रहता है। वर्तमान मृत भविष्यम् इसी के श्रश्च है। पदार्ण की वर्तमान समय की सत्ता को वताने के लिए "है" कहते हैं। "सा" "होगा ' उनकी मृत और मविष्यन् सत्ता को वताते हैं। त्रैकालिक नित्य सत्ता का श्रातिमांव वर्तमान है और तिरो भाव भूत भविष्यत् हैं। स्थूल दिष्ट से यह श्रमित्व है, अतः पतञ्जिल ने स्थूल हिट के अनुसार ही इसको अनित्य कहा है। इसके सम्बन्ध का जैसा कि केयट, नागेश और भर्व हिरी ने सम्बन्ध कियोगवा रूपो सम्बन्ध को लेकर यह कहा गया है। योगवा शास्त्र में रहती है। शास्त्र स्थाति में नित्य है। श्रमित्य अर्पो में भी राज्य की अर्थ वोषकता का सम्बन्ध सहा रहता है। मर्व हिर और हैलाराज ने इसके सम्बन्ध किया है कि अनित्य अर्थ के साथ भी शास्त्र का वाच्य- हम सम्बन्ध सित्य है। यहीं पर नित्य हा गास्त्र हो। अपितु ब्याय- हा सम्बन्ध सित्य किया है। यहीं पर नित्य हा गास्त्र हो। यहीं पर नित्य हा स्वाया है। यहीं पर नित्य हा स्वाया है।

श्रनित्येष्वपि नित्यत्वमभिधेयात्मना स्थितम् । वास्य० ३, पृ० ११३।

भर्तु हिर ने इस सन्दान्ध में साष्ट करने के लिए एक सन्दान्ध समुद्देश (बाल्य० १ प्ट॰ ६६-१३=) प्रकराण प्रथम ही लिखा है। इस बाह्य स्थूल अर्थ को भर्तृ हिर ने असल्योगाधिमिश्रित सत्य कहा है। सत्य इसलिए है कि मीलिक रा उतरब उसमें है। असत्योगिष इस लिए है कि इसमें विनाराशीलता पर स्थूल दृष्टि से आभास मिलता है।

श्रसत्योपाधि यत्सत्यं तद् वा शब्दनियन्धनम् । वाक्य० २, १२६ ।

सन्वन्य वीनों श्रवस्थात्रों में नित्यरूप से रहता है। शब्दतत्त्व रूपी श्रर्थ के साथ सन्वन्य शास्त्रिक रीति से नित्य है। जाति श्राट व्यक्तिरूपी शर्थ के साथ मनाहनित्यता सम्बन्ध है।

# श्चर्य-विज्ञान की दुष्टि से विचार

७-पवञ्चलि ने राज्यबद्ध को परब्रह्म से खिंभन्न मानकर इसका विवेचन किया है। राज्यबद्ध को ट्रांट से इसको स्पष्ट करने के लिए मिट्टी के वर्तन और सुवर्ष के आसूपण के स्थान पर राज्यशाल के उदाहरण राजने से विपय सप्ट हो सकेगा। उपयुक्त उदाहरण ने जीन बसाएँ हैं, १ मुलत्त्व, २ आकृति या जाति से स्थूल द्वय या उपयक्ति। भाषासाम से-मुलत्त्वय राज्यबद्ध है-आकृति या जाति संसार की विभिन्न मापाईँ हैं। ३ स्थूलद्वय या व्यक्ति प्रत्येक भाषाओं के प्रत्येक राज्यब्द के प्रत्येक राज्यब्द के प्रत्येक स्थान के प्रत्येक राज्यब्द के प्राप्त के प्रत्येक स्थान के प्रत्येक राज्यब्द के प्रत्येक राज्यबद्ध के क्या के प्रत्येक राज्यबद्ध के प्रत्येक राज्यबद्ध के क्या के प्रत्येक राज्यबद्ध के राज्यबद्ध के प्रत्येक राज्यबद्ध के प्रत्येक राज्यबद्ध के प्रत्येक राज्यबद्ध के प्रत्येक राज्यबद्ध के राज्यवद्ध के राज्यबद्ध के राज्यवद्ध के

ए—सतार की समस्त भाषाओं में विद्यमान राज्यतस्य एक है। राज्यतस्य ही वाचक है और अर्थहए में भी मीलिकतस्य के कारण वही वाच्य है। भए हिर ने वाचक राज्य में हो राज्य बताए हैं, उनका सदस्य बुद्धितस्य और प्रायुक्तस्य है। उनका क्यम है कि एक राज्य का निमित्त है और इस अर्थ में अपुक्त होता है (वाच्य < १,४४,४४), राज्यतस्य में ये दो तस्य रहते हैं। बुद्धितस्य (विचारतस्य) प्रायुक्तस्य को भेरणा देता है, उसी प्रेरणा के वास्य वह स्थूलत्य व्यन्ति को प्राप्त होता है। दूतरा प्रायुक्तस्य ष्वानिरुप में अर्थ के बोध के लिए प्रयुक्त होता है। सुरय अय राष्ट्रतस्व है। श्रतः वायक राज्यतस्य का पाष्य मध्ययतस्य से नित्य सन्वन्य रहता है। संकेत इसका प्रकारक है। भाषा श्रीर श्रयं नौतिक रूप में सदा विद्या मान रहते हैं। श्रासिकवार के राज्यों में ईखर इस संकेत का प्रकारक है।

स –द्वितीनकोटि का प्रर्थ है जाति। शब्दशाख ने विनिन्न जाति हैं। संसार की विभिन्न भाषाएँ। परखित का कथन है कि जाति में भी परिवर्तन होते रहते हैं। यह है भाषाविज्ञान का श्राप्तनिक सर्वनमस्त भाषाश्रों के विकास का सिद्धान्त । राज्रूपी व्यक्ति नहीं श्रपितु मापाश्रों की श्राकृति (जाति) बदलवी रहती है। इस के उदाहरए रूप में वैदिक मापा को ते सकते हैं। इसकी आठति 'आछितरन्या चान्या च सवति" नियम के अनुसार प्राकृत, साहित्यक, संस्कृत, अपभ्र रा आदि श्राकारों में बदलती गई श्रीर श्राव हिन्दी के रूप में रहका खरूप है। मंमार की श्रन्य भाषाओं लेटिन, प्रीक श्रादि का ऐना ही इविहास है। १-भाषाओं ने कियने हो परिवर्तन है।ते रहते हैं, परन्तु मापा भाषा के रूप में चली जाती है। वैदिक भाषा कितने ही खाकार बदलने पर भी नष्ट नहीं हुई, अन्य रूप प्रहुए करती गई। अतः उसरी नए रूपों में उपलिय होती है। र-नापा में अनेकों शब्दों की सृष्टि और प्रलय होती रहती है, परन्तु मापा का मृततस्त्र विद्यमान रहने से भाषा प्रवाहनित्यता की प्रणाली से नित्य रहती है। जातिरूप में भाषा श्रीर जातिरूप में भाषा के श्वर्य नित्य हैं। इस नित्य शब्दों श्रीर श्वर्यों का सन्दन्य प्रवाह-नित्यता के अनुसार नित्य है। जिस प्रकार सारी भाषा की भाषा बदलती जाती है, उसी प्रकार भाषा के सारे राज्यों का श्रर्थ भी सानुहिक रूप में बदलता रहता है।

ग—वृतीयहोट का वर्ष है क्यिक । शक्याख में क्यिक है अत्येक माण के मलेक राज्य कीर प्रत्येक राज्य के कपने क्यों। ये महत्ते खून है, जिनहा जन्म कीर नाश सवों को स्पून रूप से भी दीलता है। क्या पत्वित्त ने इन्हें (इन्ल्यामित्स) क्यान्ति कहा हो। प्रत्येक राज्य कार्यक क्यान्त है और प्रत्येक राज्य कार्य भी कान्त्य है। इनका हाम कीर विकास, जिन महार संनार में मृतुष्य का, भाषाशाकी देखते रहते हैं। जिन महार स्पून बन्नुकों की ब्यान्त भी परिन्तित है ति हैं, इन्से प्रवृत्य कार्य क्यान साथ कार्यक क्यां का माध्यशाकी इनिहान रहें मक्ये हैं। ये प्रत्येक राज्य कीर प्रत्येक व्याव्य क्यां कार्य कार्यक क्यां क्यावहारिक हर्टिंग से भी क्यान्त से मन्त्रस्य प्रवाह कर से नित्य के 1 प्रत्येक माण में प्रत्येक राज्य कार्य क्याह हर से क्यां क्यां कार्य कार्य क्या हराई हर क्यां क्यां कार्य करते वदलते वदलते हर्टिंग भी स्वरंप कर क्यां क्यां हरी है।

## सर्वार्धवस्वतः

=—"मर्वे सर्वार्थवाषकाः" यह मापविद्यात ही दृष्टि से सत्य है। नागेरा का क्यन है कि योगियन बसरो देख पाते हैं, मायारण ब्यक्ति नहीं। सावारण व्यक्ति के लिए कपनी भागा में तो राज्य दिस वर्ष में बोटा दाता है, वहीं उसका अर्थ है, परन्तु भाषा-विशेषज्ञों और उनमे भी बहुभाषाविशेषज्ञों की दृष्टि मे शब्द "सर्वे सर्वार्थनाचकाः" ही है। उनकी दृष्टि में प्रत्येक शब्द किसी भाषा में कोई ऋर्थ बताते हैं और किसी भाषा में कोई ऋर्थ। साधारए व्यक्ति के लिए एक अर्थ है पर उनके लिए अनेक अर्थ है। जो जितना अधिक व्यापक प्रतिभागुक्त है उसके लिए शन्द की सर्वाधवीधकता उतनी ही बदती जाती है। पूर्ण योगी के लिए वस्तुत: "सर्वे सर्वाधवाचकाः" हैं। इस पर प्रस्त यह हो सकता है, जैसा कि उपर जयन्तमट्ट ने किया है कि सब जगह सर्वार्थवाचक क्यों नहीं है, इसका उत्तर समय, संकेत व्यवहार परस्परा का नियन्त्रण है। जहाँ पर जा राज्य जिस अर्थ में प्रचलित है, वहाँ उसी अर्थ की स्थित रहती है। भाषा-बिरोपज्ञ के लिए श्रर्य निरुचय के साधन श्रर्य नियन्त्रण करते हैं। इन साधनों का वर्णन किया जा चुका है। वैसे इसका सैद्धान्तिक श्रथ यह है कि शब्दतस्व कहने से सारे शब्द एक शब्द में आ जाते हैं। अर्थतत्त्व कहने से सारे अर्थ ( कुटस्य, जाति और व्यक्ति ) एक अर्थ शब्द मे आ जाते हैं। ये देानों एक मृत-र् कुट्रस्य, जात आर ज्याक / रूप अप राज्य मा आ जात है। या गा कर के तो अपूर्यक् स्थिति रस्तते हुए भेद है। इनमें एक अस (सन्दृतस्य ) वाचक है आर दूसारा अंस (अर्थतस्व ) वाच्य है। इस मूल अवस्था में सारे राव्य अर्थान् एक मूलरावः तत्त्व सारे अर्थो (अर्थात् एक मीलिक अर्थतस्व ) का बोध करावा है। यह एक परम और धुव सत्य है। जिसका बास्तविक ज्ञान सिद्धावस्था को प्राप्त योगी सप्ट रूप से देराता है। बिशिष्ट भाषा विज्ञान-शास्त्री इसका पूर्ण नहीं तो अपूर्ण दर्शन अवस्य कर सकते हैं।यही कारण है कि एक शाख्वतत्त्व से संसार की विभिन्न अर्गाएत भाषा-उपभाषा उत्पन्न हो कर अर्गाएत अर्थी का विभिन्न रूप में बोध कराती हैं। शब्द और अर्थ का जा नित्य सम्बन्ध कहा गया है, वह बास्तविक अर्थ मे तो मौलिक अर्थ को लेकर कहा गया है और ज्यावहारिक एवं प्रवाह नित्यता को दृष्टि में एतकर आधुनिक या व्यावहारिक अर्थ के साथ बसका सम्बन्ध नित्य कहा गया है। वर्तमान के मूल में जो जैकालिक सत्ता है, इसको ठीक ज्ञान लेने पर यह शब्दार्थ सम्बन्ध त्रैकालिक सत्य है।

# नित्यवाद का दार्शनिकरूप

६—पतज्जलि और भर्च हिर्र के जो क्यन हैं, वह वस्तुतः अवाह हैं। जो ज्यर विवरण दिया गया है, वह बहुत असों में एकांगी है। इस पर और सूस्म ट्रांटि से विवेचन करने से जात होता है कि यह राज्य और अर्थ (स्वून अर्थ में ) का विवेचन नहीं, आरितु महात्रस्य का विरातेषण है। जिसमें व्याकरण ही नहीं, अपितु महात्रस्य का विरातेषण है। तहीं क्यात्रिस्य है। हिर्स से सूर्यों का सूत्र कर में स्पर्टीका है। इसकी पूर्ण सिता को स्तेक हाटिकोल से विवार करने पर स्पर्ट होती है। ये हो तच्च हैं, विसको वैवाकरण राज्य और अर्थ नाम देते हैं संसार के मूलकारण दो तस्य हैं.

जो एक आत्मा के दो रूप हैं। इन्हीं दोनों वन्तों को पुरुष, प्रकृति ब्रह्मनाया, झात-श्रह्मात, श्रति-नात्मि, माद-श्रमात, श्रव-सत्य, श्राप्त-नोत, श्रीर श्राप्तिक विज्ञात के शब्दों में धनात्मक श्रीर श्रद्धात्मक शक्तिया हो ना नाम देकर त्याट किया है। पख्डिल और मर्ट इरिने तथा अन्ये टीशकारों ने एक नहीं, श्रमेक रूपतों पर इस वात का बहुत स्पट रूप से संकेत किया है, जो कि खूल टॉप्ट से श्रद्भांत्र श्रीर श्रमासंगिक सा प्रवीव होवा है। इन दोनों योगियों के लिए व्याकरण खूल व्याकरण नहीं था, श्रपितु ब्रह्मतत्त्व को शब्दतत्त्व कड्कर संसार के सारे प्रश्ते का द्यातिक रूप में विवेचन करना था। भीतिक जात में जैसायान स्पृत्त और कं श्रीर व्यक्ति हो से पेन्सूनों श्रीर पंत्रवन्मात्राओं हा है वही प्रकार से व्याकरण में उनके प्रतिनिधि वर्ण पद श्रीर वाक्य हैं। इनका बातविकरूप सप्ट कर देना ब्रह्मतत्त्व या शब्दतत्त्व श्री श्रात्मा ना स्वरूप प्रकट कर देना है। श्रवएय मर्ट इरि ने कहा है कि यह व्याकरण की तब स्पृत प्रक्रिय व्यावहार्यिक है वास्तिक टॉप्ट

> ब्यवद्वाराय मध्यन्ते शास्त्रार्थशक्त्या यतः। शास्त्रेषु श्रक्तियामेदैरविद्यैदोपवर्व्यते। श्रनागमविद्यस्पा तु स्वयं विद्योपयर्वते॥

वास्य० २, २३४—२३४ ।

सम्भवतः हुद्द ऐसी ही वार्तों को दृष्टि में रत्यकर वैदिक महर्षि ने कहा या कि इसको देखते हुए भी छुद्र लोग नहीं देखते हैं, और इसको सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। परनु जो इसको खांस खोलकर देखता है और ठीक सुन लेग है, उसको यह खपना खरून प्रकट कर देता है। पवज्रति ने महामाप्य में इसको प्रारम्भ में हीसपट ब्हूव भी किया है।

उत ता पर्यत्र दर्श वाचमुत ता शर्वत्र शर्पोत्येनाम्। उतो त्वस्मै तन्त्रं विसस्ने, जायेव पत्य उग्रती सुवासाः॥ महा० श्रा० १।

# बौद दार्शनिकों का अपोहवाद

अपोहवादं का इतिहास—जर्युक विवेचन के परवात् यह विचित् नहीं प्रतीत होता है कि अपोहवाद को स्वृतस्य से प्रस्तुत किया आय । यह बीद दर्शन के मौतिक सिद्धान्तों का एक अंग हैं। गौतम बुद्ध के अंगुत्तर-निद्धाय (३,१,३४) के 'अतित्य, इ.स. अवात्म' इस एक सूत्र में युद्ध द्वां मारा दर्शन समाविष्ट है। बुद्ध ने चरिएकवाद (सहानिशनसुत्त द्वां० नि० २,४४) अतीत्व अति 'असित्य, सित इहं भवति' (स० नि० १,४) अर्थात् इसके होते पर यह होता है, सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। प्रतीत्य समुत्याह के इस बिन्छिनन प्रवाह को ,लेकर नागार्जुन ने शुन्यवाद को विकसित किया है। श्रनात्मवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए वे श्रात्मवाद को वालधर्म कहते हैं।

श्रवं भिरुष्तवे, केवलो परिपुरो वालधन्मा । मल्सिम नि॰ १, १,३। नागार्जुन ने अनित्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि, "कहीं भी कोई सत्ता न खतः है, न परतः, न खतः परतः दोनों और न विता हेतु के ही।" (मध्य० का॰ ४) असंग ने योगाचारभूमि में अतित्यवाद और मतीत्यससुरताद का और विस्तार से वर्णन किया है। अनित्यवाद के समर्थन के लिए यह आवरयक या कि सभी पदार्थों को अनित्य माना जाय। इसमें सबसे बड़ा विन्न आकृति या जाति था। यदि व्यक्ति के अविरिक्त जाति जैसा कोई भी पदार्थ मानना पड़ता है तो श्रनित्यता सिद्ध नहीं हो सकती है अतएव श्रनित्यवाद के लिए श्रावरयक हो गया कि जाति का बहुत उम्र रूप से खरहन किया जाय। परन्तु जाति का खएडन करने पर मनुष्य जाति, गोजाति आदि में जा अनेक में एकता मिलती है, उसका भी छुछ उत्तर होना चाहिये था। अतः अपोहवाद का जन्म हुआ है। दिङ्नाग ने सर्वप्रथम इसका मुख्य रूप से प्रतिवादन किया है। दिङ्नाग ने अपने मुख्य प्रत्य "प्रमाण समुज्य" के ६ परिच्छेदों में से पंचम परिच्छेद श्रपीह-परीता, जिसमें ४२ श्लोक हैं, लिखा है। कुमारिल भट्ट ने दिख्नाग के इस अपो-हायाद का स्त्रोतिक के अपराद्यातिक करणा (स्त्रोतिक र से १७६) में बढ़े ह्याद का स्त्रोक्यार्तिक के अपराद्याद स्त्रकरण (स्त्रोतिक र से १७६) में बढ़े इद्यापोइ से सपडन किया है। इमारित के आदेगों को हिट्ट में स्क्रम्र धर्म-कीर्ति ने अपने प्रन्य प्रमाण-दार्तिक में, जो कि दिङ्गाग के प्रमाणसमुखय की स्वाल्या है, आवश्यक सुधार करके अपीहबाद को नये रूप में स्क्र्सा है। धर्म-कीर्ति ने ( तृतीय परिच्छेद ३,३ ) तथा चतुर्थ परिच्छेद (४, १३१) में अपने विचारी को स्पष्ट किया है। जयन्त्रभट्ट ने न्यायभंजरी (पृष्ठ २०६ से २०६) में धर्मकीर्ति के मत का बहुत विस्तार से खरडन किया है। रक्षकीर्ति ने अपोहवाद का सरडन करने वालों में वाचरपति, कुमारिल, त्रिलोचन श्रीर न्यायभूपण का भी उल्लेस किया है। इनमें श्रालेपों को दृष्टि मे रसकर रत्नकीति ने "श्रपोह-सिंडि" के निरूपण में पुतः आवरयक संशोधन कर दिये हैं। इस प्रकार अपीह-वाद दिङ्नाग, धर्मकीर्ति और स्त्रकीर्ति के द्वारा अपने स्वरूप को बदलता रहा । सुख्य लक्ष्य जाति का खएडन रहा है।

थ्रपोहवाद का स्वरूप—धारितक दर्शनों ने शब्द और अर्थ के सम्बन्ध से अर्थआन का निरूपण किया है, परन्तु नासिक सिद्धानत के समर्थक होने के कारण बीददार्शितक शब्द और अर्थ में कोई सम्बन्ध नहीं मानते हैं। उनके मता-उसार शब्द से अर्थहान का प्रकार यह है। जैसे गाय शब्द गाय पर्स प्रश्न बोध महीं करावा है, अपितु प्रथम "आरोह" अर्थान् अन्य की ध्याष्ट्रित, जैसे आव आहि, करात है। तदनन्तर इस अपोह के द्वारा अन्य व्यावृत्ति होने पर अनु-मान से यह ज्ञान प्राप्त करते हैं कि यह गाय है। हुमारिल ने जिस क्रपोह्बाइ हो तेहर सरहन किया है, उसहा स्वरूप अले वीकाकार पार्यसारिय मित्र ने रलेकवादिक क्रपोहवाइ महरूरा रलोक १ में तर्फ किया है। करान्य विवस्त पदार्थों में साहरत या सामान्य का बोध उसके क्रम की व्याहित हो हो देया जाता है जैसे गाय क्राद हायी के साहरूप हा बोध कराता है। दे दो मचार पार्य करता हो यो उप्रमित्र परार्थ कहते से अच्छा बोध हो जाता है। इती म्कार गाय सहसा हो के उप्रमित्र परार्थ करते के अच्छा बोध हो जाता है। इती मकार गाय सहस का क्रय गाय से मित्रों की व्याहित करके हो बाता के मित्रों की व्याहित करके हो सालता गाय प्राप्ट का सम्बद्ध है इसीलिए कहा भी है कि जो लाल गाय हा रूप है वह काली गाय हा नहीं है, किन्तु गाय से मित्र की व्याहित होनों में है, गाय कहते से लाल काली होनों गाय का सोध होता है। कवरद मात होता है कि ग्रन्थ वस्तु की सच्च का सोध नहीं करते हैं। क्रपट्ट वस्तु की सच्च का सोध नहीं करती हैं, क्रपट्ट वस्तु की सच्च का सोध नहीं करती हैं, क्रपट्ट वस्तु की सच्च का सोध नहीं करती हैं। क्रपट्ट वस्तु की सच्च का सोध नहीं करती हैं। क्रपट्ट वस्तु की सच्च का सोध नहीं करती हैं। क्रपट्ट वस्तु की सच्च का सोध नहीं करती हैं। क्रपट्ट वस्तु की सच

यद्द रूपं ग्रावलेयस्य वाहुलेयस्य नास्ति तत्। अतद्रस्थपरावृत्तिद्वयोर्तपः न मिद्यते ॥ इलोक वार्तिक।

पर्मनीविं का विवार—हमारिल ने हिल्नाग का यह मन देकर इसका सरका किया है। जयन्त मह ने पर्मकीर्ति के मत का उत्तेस किया है। वीद मत के खतुसार झान विकरनात्मक है। अन्य की व्यावृत्ति न बाह्य है और न आम्प्रनर। अतितु ज्ञान और नलु से प्रमक्ति। यह न वाहर है न खन्दर, अवस्य इसकी निष्या कहते है। यह होनों नहीं है तो इसका क्या स्वरूप है शिरोपित विकरनान्सक आहाताना ।

गार राज् बहुते पर विज्ञावीय की व्यावृत्ति का उत्लेख करने वाला सा विकल्प मात होता है। सजावीय की व्यावृत्ति का उत्लेख नहीं करता गाल्य विकल्प के तुन्य ही विषय बाते होते हैं इसलिए कहें अन्य का अमोहिव स्पक्त कहा जाता है। यह आरोपित आकार वाला विकल्प न वाहर है, और आरोपित होने के कारए अन्य भी नहीं है, क्योंकि उसका सहप्त अन्यावृत्ति ) करा आत्र हा अने कोई रूप न होने के कारए सार्थक रूप से अमोह (अन्यव्यावृत्ति ) कहा आता -है। स्वायनंत्री, पुर नुक्त।

#### रत्नकीर्ति का विशिष्टापोहबाट

बहैतबाद के समातान्तर जिस प्रकार विशिष्टाहैत ब्राह्मित हैं। स्पीहित स्वाद्य कि स्वीद्र प्रस्ति के "विशिष्टारोहबाद" सिद्धान्त का निरुपत किया है। स्वीद्र निर्द्ध से स्वतं विश्व का निरुपत किया है। स्वीद्र निर्द्ध से स्वतं विश्व को ही महत्त्व निर्द्ध को हो महत्त्व निर्द्ध करते हुए लिया है कि हम स्वीद्र वाद से स्वतं विश्व को ही महत्त्व निर्द्ध करते के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वतं के

इहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पहले निर्मा का तान करके वाद में अर्थोपित से अन्यव्याद्वित को नहीं जानता है जीर न ही अपोह को जानकर अन्यव्याद्वित कि नहीं जानता है जीर न ही अपोह को जानकर अन्यव्याद्वित विभि हो। इसलिये गाय का जान ही अन्य से व्याद्वित का ज्ञान है। यथि अन्य ज्ञाद्वित अर्थ का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है तथाणि विशेषण्यून अन्य व्याद्वित का ज्ञात होता ही है। गोभिन्न से व्याद्वित में हो गी शब्द का प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार नीलकमल के बोधक इन्दोबर शब्द से नीलकमल के ज्ञान में नील का भी ज्ञान अनिवार्य रूप से हो जावा है। इसी प्रकार गोभिन्नव्याद्वत्त के अर्थ में प्रवुक्त गाय राव्द से एक ही लाय गोभिन्न को व्याद्वित का ज्ञान के अर्थ में प्रवुक्त गाय राव्द से अर्थ के ज्ञान के समय अन्य की व्याद्वित का ज्ञान नहीं हुआ तो अन्य का परिहार कैसे होता है। "गाय बांधी" कहने पर वह घोड़े आदि को बांध देगा।

नास्मानिरपोद्दशस्त्रेन विधिरेव केवलोऽभिमेटः । नाप्यन्यव्यावृत्तिमार्थः, किन्तन्यापोद्दविशिष्टो विधिः शब्दानामर्थः। श्रपोद्दसिद्धिः, पृ०३।

हुमारिल का मत—कुमारिल ने अपोहवाद का खरडन करते हुए लिखा है का गायिमना की ज्याइति कहकर गायदाति का ही स्पट उल्लेख करते हैं। अभाव कोई प्रयक्त सत्ता नहीं है, भाव का ही रूपानर है। (खोक १ से २)। लाल काली आदिगायों मे दाव तक जाति की सत्ता नहीं मानी जावगी, वन तक विभिन्न चलुओं में साहरव की सिद्धि नहीं हो सकती। इस जातिकरी सचा को बौद मानते नहीं हैं। अन्य की ज्याइति के द्वारा गाय राज्य लाल और काली दोनों फाइ की गायों का बोप करता है, वह विचाद युक्तिसंगत नहीं है। क्यों कि 'काली गाय' रात्व एक और तो गाय से भिन्न की ज्याइति करता है, दूसरी और यह काली से भिन्न की ज्याइति करता है। प्रथम का अभिप्राय यह होता है कि समस्त गायें चाहे काली हैं। या नहीं, दूसरी और काली से भिन्न को नियेष करता है। इस प्रकार 'काली गाय' का अर्थ मिकलेगा काली और काली से भिन्न होने प्रकार है। इस प्रकार 'काली गाय' का अर्थ अस्तेनत होने होता है करता है। इस प्रकार काली गाय' का देश दे अर्थ करता है। इस सकार 'काली गाय' का दे अर्थ अर्थ निकलेगा काली और काली से भिन्न होने प्रकार की गायों का बोध होता है, व्योंकि वह सभी गायों में समानकर से है। रलोक वार्तिक, अपोहवाद, रलोक र से १०।

प्रमाचन्द्र ने प्रमेवकमलमातेष्ड में (पृष्ठ १२४ से १३०) अपोह्माद का विस्तार से स्वयन्त्र किया है। बहुत सी युक्तियों जो कुमारिल ने दी हैं कन्हें भी बहुत किया है। प्रभाचन्द्र का कथन है कि अपोह्माद केवल आँख बन्द करके मानने से वो सिख हो सकता है, अन्यया नहीं। अन्य की व्यावृत्ति ही केवल कहने से प्रवीति का निरोध होगा। गाय आदि कहने से जान होता है वह निर्मेश कर्म कर्ती अपितु विधिक्त होता है। यदि अन्य की व्यावृत्ति ही उसका अपे है वो अन्य की व्यावृत्ति में चरता होता है। वह अपे है वो अन्य की व्यावृत्ति में चरतायाँ होने से वह गाय बलु की प्रवीति नहीं कराएगा। उसके लिए किसी अन्य शब्द की आवरदकता होगी। यदि यह कहें कि एक ही

गाय राज्य से देनों विधि और निषेध बुद्धि हो जायँगी अन्य की आवरयकता नहीं, तो यह कथन ठीक नहीं है। एक ध्विन से एक ही समय में दो विपरीत कार्य, विधि और निषेध का ज्ञान नहीं हो सकता, क्यों कि विधि और निषेध कान पर-सर विरोधी हैं, अतः एक से दोनों विपरीत ज्ञान हो सकते हैं। यदि यह कहें कि गाय राज्य से नाग से भिन्न की निष्टी सुक्ष रुप से द्वारा वहीं जाति है, तो गाय से भिन्न का ज्ञान सुनने वाले की होना चाहिए परन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं होना चिष्टि सकता था। प्रमेव पूर्व रेश।

जयन्तपर ने भी इमका बहुत विस्तार से (न्यायमंत्ररी पू० २७६ से २८६) सपड़न किया है। जयन्त ने (पू० २८६) में सपट रूप से लिसा है कि छुनारिल के दिने गए दोगों से बचने के लिए पर्मकीर्त ने जो उनाव निकाला है, उससे भी काम नहीं जल किया है। वह भी एक संकट ही है जाति को स्वीकार किये दिनों सी सिम्मन गार्वों में एकवा का ज्ञान नहीं हो सकता। जाति और व्यक्ति दोनों ही सफ्ट के अर्थ हैं इनमें से एक को छोड़ना या उसका निषेप करना व्यनिभित्राता है। पू० रूप हो हो पूर्व दें।

भर्त हरि का विवेचन भर्त हरि ने बौदों के अपोहवाद का उल्लेख (बाक्य. ३ पृ० ७६) किया है। जिस प्रकार दिङ्नाग श्रीर धर्मकोवि ने बुद्ध के श्रपोहवाद र रूप पर जिल्ला है। 1 वस जिल्ला जार समामाय में झुढ़ के अपहिता है को रक्ता है, उसका इसी प्रकार का उत्तर इमारिज, वाच्सपति, जयन आहि ने वेदर जातिवाद को पृष्टि की हैं। भार्टहर्षि ने अपीदवाद का उस्तेल करके भी अपीदवाद का खरडत नहीं किया है। क्ट्रोंने इमके मूल पर इंडारापात किया है। युद्ध का अनित्यवाद का सिद्धान्त, जिसके आयार पर यह वाद चला है, भुट हरि ने असम्भूव दवाया है। यारक, पवज्जलि, क्षिल आदि ने इस मिद्धान्त को सत्तुल रक्ला है कि असन् से सन् की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, जब भी होगी, सन् से ही सन् की उत्पति होगी। भष्ट हरिने विस्तार से(वाक्यः का०३ पृ० रिष्ण से १३०) त्रभाव से मान की उत्तरित के सिद्धान्त का खरहत किया है। यहाँ पर मौलिक प्रस्त, जो कि संसार का सब से जटिल प्रस्त अब भी है, यह है कि छष्टि तस्त्र के मूल में कीन मा तस्त्र है। यदापि पारमार्थिक दृष्टि से मान और अमाव एक ही मूल वस्त्व है दो रूप हैं, धनात्मक और ऋणात्मक शक्तियाँ अवि-च्छिन रूप से सृष्टि में रहती हैं। भाव और श्रमाव दोनों में से भावतत्त्व श्रवि-नारी और श्रमर है, किन्तु श्रमाव श्रंश में आपेत्तिक विनाशिता श्रीर सरता है। बुद्ध ने यद्यपि मीतिक तत्त्व के अन्वेपण में संमार की प्रत्येक अनित्य वर्लु में धनित्यता हो ठीक रूप से जाना, परन्तु अपने चरमलस्य को पहुँचते समय उन्हें आंपिष्क श्रमाबारा श्रमनुबन्ध हो हाय श्रामा । वहां पर श्रमन् को अपेदा मौलिक करन, जो कि श्रमत् का भी मृत है श्रमान् जिमके सन् श्रीर श्रमन् हो भाग हैं, को श्रमत कर सके। पवज्रति श्रादि ने उसमें नित्यमात्र (सन् ) राफि को पहि-

चाना है, अतएव "न हि पटार्थ सत्तां व्यानचरित" (अयौत् पटार्थ अपनी सत्ता नहीं होडता है) कह गये हैं! अत्यन्त सुरूम दृष्टि से भट हिंदि ने भी विचार कर इसीतरून को ठीक पाया है। सावतरूप सर्व प्रयम स्यूल रूप में कैसे आया, इस पर मर्द्र हिंदि कहते हैं कि यह अत्यन्त गृढ बात है अर्यात् इसकी वालाविकता योगी ही प्रत्यक्त कर सकते हैं!

श्रत्यद्भुता त्वियं वृत्तिः यदमाग यदकमम्। मावाना प्रागभूतानामातमतस्व प्रकारावे॥

बाक्य० ३, प्रष्ठ १३४

सृष्टि की वस्ति परमाणु के भागात्मक बरा से हुई या बमारात्मक करा से यह ब्रान भी बैद्यानिकों के लिए विवेच्य विषय है। भारतीय महर्षियों का इस पर स्पर्य निर्णय है कि वोनों ब्रागों की सचा होने पर भी भाग बरा सृष्टि का कारण है। भावात्मक करा को बराता पर विषयास एउने से कर है निस्तता हुआ और आत्मा को भागता पड़ा है। वूसरी और असत् करा को सीकार करने से अनित्यता, हुर और बरात्मा करा को मानना पड़ा है। मान करा को सीलिक वस्त्र भागने से राज्य और व्यर्थ में सन्यन्य नित्य सिद्ध होता है। क्रभाव करा भागने वालों को उत्पात्मक करा क्यांत निषय करा नात होता है। क्रमाव करा मानने वालों को उत्पात्मक करा क्यांत निषय करा नात होता है। एउनु आप के स्वरूप और व्यावहारिक प्रयोग पर मो व्याव देने से राज्य और कर्य में सम्बन्ध नात होता है। यह ज्ञान विचि रूप से ही प्रथम होता है निषय रूप से नहीं। अत अपोहबाद का सिद्धान्त सीदिन्तक हृष्टि वार्योनिक हृष्टि, मनोवैज्ञानिक हृष्टि एव व्यावहारिक हृष्टि से सर्वया बसता कीर ब्रुयुक्तियूर्ण ज्ञात होता है। —

## ऋध्याय—६

#### शब्दशक्ति

शब्द स्रीर स्वर्ष के सम्बन्ध पर विचार करने के परचात् इस स्रम्याय में शब्द से स्वर्ष का क्या सम्बन्ध है, इम विषय पर विचार किया जायगा।

शब्द की उपयोगिता - पतञ्चलि का कथन है कि "अर्थगत्यर्थः शब्द प्रयोगः अर्थ संग्रत्यिष्यामीति शब्दः प्रयुक्तते"। (महा॰ १, १, ४३) अर्थ का वेषय कराने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। यही शब्द की व्यावहारिकता उपयोगिता है। कुमारिक ने भी वन्त्रवार्तिक में इसी उपयोगिता को टिप्ट में रकते हुए कहा है कि —

-ए. ४.२४ सर्वो हि ग्रन्दोऽर्थंप्रत्यायनार्थे प्रयुज्यते । मीमांसा० सूत्र १, ३, ⊏ की टीका ।

श्चर्यज्ञान के साधन—यदि शब्द की उपयोगित श्चर्यवाधन है तो वह विचार उपस्थित होता है कि अर्थज्ञान कैसे होता है, उसके कीन से साधन हैं।

लोकन्यवहार—पाणिति का इस विषय में कथत है कि लोकन्यवहार से ही श्रयंज्ञान होता है।

प्रचानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाखत्वात्। श्रष्टा० १,२,४६।

कारिश्तकार यामन-जवादित्य ने पाणिति के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि शास्त्र की अपेदा अन्य होने से तोक को पाणित ने "अन्य" नाम दिया है। अन्य भमाख है अपोत् लोकप्रमाख है। राज्दों में अपेदायकता स्वामाविक है। लोक्जववहार से उस अपों का सान होता करणव पाणिति ने लेसक्जय-हार को अपोतान का सायन मानकर अपने हैं। अपोन आचारों के कतिपय नियमों को अनावस्यक मानकर प्रत्याख्यान कर दिया है।

> लोकत प्यार्थगतेः। यदच लोकतोऽर्यः सिद्धः किं तत्र यत्नेन। काशिका, १, २, ४६।

कात्यायन खीर पवस्रलि ने पास्पिनि के भाव को निम्न शान्तों में स्वष्ट किया **है**:-- यदि तर्हिलोक एपु ममाणम् । किं शास्त्रेण कियते ? लोकतोऽर्यमयुक्ते शन्दमयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः ॥

महा० घा० १।

शक्तों का प्रयोग और उनसे अर्थकान लोकव्यवहार के द्वारा ही होना है। व्या-करएशाक लौकिकप्रयोग में घर्म और अपर्म की व्यवस्था करता है। अर्थान् साधु और शिष्ट-प्रयुक्त शब्दों के प्रयोग से घर्म होता है और असाधु के प्रयोग से श्रधमी।

र्रुचिहान में अर्थहान—नागेरा ने अर्थहान के सायन पर विचार करते हुए रृचिहान को अर्थहान का सुक्य साथन बताया है। तागेरा का कथन है कि अब वक रृचिहान नहीं होगा, वब वक शान्द्रवीध नहीं होता ।

तत्रागृहीतवृत्तिकस्य शान्दवोधादशैनात्। मंजूपा, पृ० १२।

शान्त्रवाध के लिए बावरथक है कि यह झान पहले प्राप्त किया जाय कि अमुक शन्द अमुक अर्घ का वाघ कराता है, अर्थात् इस शन्द से इस अर्घ का वाघ होता है और इस शन्द का यह अर्घ है। इस वृत्तिज्ञान को शांकज्ञान या शक्तिप्रह नाम से भी सम्वाधित करते हैं।

शक्तिप्रह के ब्याठ साधन—शक्तिप्रह किन साधनों से होता है। इसके विभिन्न रूपों का बल्लेख वैचाकरणों, नैयायिकों, साहिन्यकों ब्यादि ने किया है। वनका संदेप एक प्राचीन रत्नोक में किया गया है। शब्दशक्तिप्रकाशिका में वगदीश में बसको बहुव किया है।

> प्रक्तिग्रहं व्याकरखोपमानकोपाप्तवाष्मग्रह् व्यवहारतस्य । वाष्म्यस्य श्रेपाद् विवृषिर्वदन्ति सान्निष्यतः सिद्धण्वस्य गृहाः॥ श्लोक २०।

राकि का ज्ञान निम्न खाठ प्रकारों से होता है:—१—व्याकरण, २—व्पमान, १—वेप, ४—खाप्रवाक्य, ४—व्यवहार, ६—वाक्यरोर (प्रकरण) , ७—विवरण ५—ज्ञावरद के साहचर्य से ।

वैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, लोकन्यवहार सबसे मुख्य सावन है, अन्य सावन गौण हैं। अतएब प्रथम उतका विचार उचित है।

लोकन्यवहार—१—लोकन्यवहार। नागेश ने मंजूगा ( पृ॰ १६ तया ४६७ ) में उल्लेख किया है कि बालक के सर्वप्रयम ज्ञान लोकन्यवहार या दृढ व्यवहार में होता है, बालक श्रावाप श्रीर उद्वाप तया श्रन्यव्यतिरेक की पद्धित से दृढ़ों के व्यवहार से श्रप्य का सम्मान है। श्रावाप का श्रप्य है पदान्तराक्त्तेप श्र्योत् वाक्य में नए राज्य का सम्मानण श्रीर उद्वाप का श्रप्य है विद्यमान पद का त्याग। अर्थात् जो शब्द वाक्य में है, उसमें से उसका प्रयक्तरण । अन्यय का अर्थ है, जो अर्थ उसके साथ सन्यद रहता है और व्यक्तिरेक जिसकी उससे विभिन्नता है। निन्न व्यक्तिरें से सक् विभिन्नता है। निन्न व्यक्तिरें से यह बात सप्ट होती है एक इस पुरुर वव अपने होटे को यह आदेश हेता है कि "मामानय ' (माय लाओ), तब बह गाय नामक पशु को लाता है। इसको देखनर समोपस्य बातक यह समम्बता है कि इस वाक्य का अर्थ है "सास्ता आदि से पुक्त पशु-विशेष का लाता"। इसके परचात् "गां वधान" (गाय वांच हो) और "अरवमानय" (अरव को लाओ) इन होनों वाक्यों से आज्ञा मान होने पर वह नाय वांचता है और अरव हो लाता है। वालक आवाप और व्यक्त 'स्वानाय से अर्थात् 'सामानय" में जो "आनय" शब्द या, उसको हराकर 'स्वाना' शब्द के से अर्थात् 'सामानय" में जो "आनय" शब्द या, उसको हराकर 'स्वाना' शब्द हो मिनिक किया गाया है। इससे नाय अर्थ देगों स्थानों में विद्यमान है परन्तु द्वितीय वाक्य में लाने के स्यान पर वांचना अर्थ है। गाम है, अत वह सममता है कि भी का अर्थ है गाय और आत्र वान से सामया (अरव को लाओ) कहने पर लाना क्रिया तो होती है, परन्तु गाय के स्थान पर अरव लाया जाता है, इस प्रकार तीन वाक्यों के अरवण से उसे गी, लाना, प्रांचना और अरव इस साम्बा की का आत्र होता है। हस से नी, लाना, प्रांचना और अरव इस साम्बा की का अर्थ होता है। हो हो हो हो हो हो हो होता है। स्थान पर अरव हा साम्बा का लाता है, इस प्रकार तीन वाक्यों के अरवण से उसे गी, लाना, प्रांचना और अरव इस साम्बा का जी होता है। से से नी, लाना, प्रांचना और अरव इस साम्बा का जी होता है।

जगड़ीमा का श्रवएव क्यन है कि किस सन्दें का क्या श्रर्थ है, इस संकेत का हान सबसे प्रथम युद्ध व्यवहार से होता है, श्रन्य उपनान श्राहि साथनों से शक्ति-हात बाद में होता है।

स्मोटसिद्धि की गोपालिका टीका में ब्हाविपुत्र परमेरवर ने तीन रहोक प्राचीन प्रन्य से बढ़त करते हुए लिखा है कि प्राचीन प्रवन्धों (पुलक ब्राविट) में विधानान राज्य ब्रीट क्रिये के सम्बन्ध को जानने बाले व्यक्ति जिस शब्द को जिस ब्रार्थ में प्रयुक्त करते हैं, वत ब्र्य को ममोपस्य व्यक्ति वनके व्यवहार से समक लेता है। अवध्य प्रव्याधीनान लोक्यवहार से होता है। जो शब्द लोक्व्यवहार में नहीं ब्राविट या जिनका प्रयोग नहीं देखा है, ऐसे ब्रह्मात शब्दों को मैक्क्रों वार सुनने पर भी ब्रायेक्षान नहीं होता। स्मोटसिद्धि ७० १३।

व्याकरण—र-ज्याकरण। मर्च हरि ने ऋर्य दो प्रकार का बताया है र-ज्योद्धारपदार्थ, र-स्थितलज्ञ्य।

श्रपोद्धारपदार्था ये ये चार्याः रियदलज्ञणाः।

बाक्य १, २५।

अपोद्धार शत्य का मर्व हिर ने पारिमापिक रूप में बहुत प्रयोग किया है। अपोद्धार शब्द वो हेलाराज ने ( शास्त्र ३ प्ट. १ ) अन्य में पताते हुए इनका अर्मे किया है कि 'अपोदिप्रयन्ते परूपनापुर्या निष्टप्यन्ते" ( रूपना के द्वारा अपो-ह्यार निमात्रन या निन्देद ? । व्यक्तिया या क्याकरण शत्य का जा यांगिक अर्मे किया जावा है अर्थान् विमातन, तमी अर्थ को अपोद्धार शब्द भी प्रस्ट करता है। वैयाकरलों के मतानुसार वाक्य अलग्ड है उसमें से पदों को पृथक् करना निर्माणको के नायुक्त पान्त कार्यक्ष के अवस्थित के स्वाप्त की हुमक् करता (पद (बाक्य क्विब्रेद ) क्या एक पद में से मुक्ति कीर प्रत्य को हुमक् करता (पद विच्छेद ) व्यपोद्धार (बिमाजन, विच्छेद ) कहाता है। व्यपोद्धारपदार्थ कर्यात् पदिवच्छेद से प्राप्य प्रकृति कीर प्रत्यय कृत्यर्थं, तथा वाक्यविच्छेद से प्राप्य विभिन्न पदों का श्रर्थ। स्थितलत्तरण का श्रर्थ है, जिसका लत्तरण श्रर्थात् स्वरूप स्थित या निश्चित रहता है। मुख्यरूप से वाक्य का अर्थ स्थित (निश्चित ) होने से स्थितलच्या कहा जाता है। जा पद को अर्थ का साधन मानते हैं (पदस्कोट-बादी ) उनके मतानुसार पद स्थितलच्चण है।

नागेश का कथन है कि "प्रथम शक्तिप्रहो वाक्य एव" ( मंजुपा पू० १६ ) सर्व-प्रयम शक्ति का ज्ञान वाक्य में ही होता है जब बालक अर्थ प्रहेश करता है, उस समय उसे वाक्यों के द्वारा ही भिलाकर ऋर्यज्ञान होता है। इस स्थितलक्ष्मण ऋर्य का ज्ञान मुख्य रूप से लोकन्यवहार से होता है, इसमें न्याकरण की सहायता विशोप आवश्यक नहीं होती है। परन्तु श्रपोद्वारपदार्थ का ज्ञान मुख्यरूप से न्या-करण द्वारा ही होता है, क्योंकि व्याकरण ही अन्वयव्यतिरेक की पद्धति का प्रयोग करके यह भक्कति अर्थात् थातु या संज्ञा राज्य का अर्थ है और यह भूत्यय का। भात्यर्थनिर्फ्य, लकारार्थनिर्फ्य, सुवर्थनिर्फ्य आदि का जो गम्भीर और विराद बिवेचन नागेरा ने मंजूया में और कौण्डभट्ट ने भूत्या में किया है, उसका ज्ञान ब्याकरण के द्वारा ही हो सकवा है। वान्यरूप प्रयोग का अर्थ लोकव्यवहार कराता है, धातु-प्रत्यय, निपात आदि का पृथक-पृथक क्या अर्थ है, यह व्याकरण ववादा है।

यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शब्द का ब्युत्पत्तिलभ्य श्रर्थ ही प्रचलित अर्थ होता है, यह आवश्यक नहीं है। कभी वही अर्थ रहता है और कभी विभिन्त । अतएव पाणिनि ने इस विषय में लोक-प्रसिद्धि और लोक व्यवहार को मुख्य साधन बताया है। जो ऋर्य लोक में प्रसिद्ध है वह ऋर्य लिया जाएगा ।

> योगप्रमाखे च तदुभावेऽदर्शनं स्यात् । प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रभाण्त्वात् ॥

श्रष्टा० १. २. ४४ से ४६।

अवएव विखनाय ने साहित्य दर्पण में कहा है कि शब्दों की व्यत्पत्ति अन्य रूप से होती है और उनका प्रयोग विभिन्न रूप से होता है।

> अन्यदि ग्रन्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तमन्यच्च प्रवृत्तिनिमित्तम्। साहित्य॰ २,४।

उपमान-३-उपमान। जिन शब्दों का अर्थ ज्ञात नहीं है उनके अर्थ का मान साहरय से कराया जाता है। गो शब्द का ऋर्य द्वात होने पर गवय शब्द का क्या क्यें है, इसकी जिज्ञासा होने पर "गीरिव गवय:" ( गी के तुल्य गवय होता है), के द्वारा गी के सदश पशु का हान होता है। यदापि उपमान के द्वारा निश्चित और तान्विक ऋषे का ज्ञान नहीं होता वयापि अत्रत्यत्त वस्तु का बीध उपमान के द्वारा सामान्य रूप से द्वाता ही है।

कीए—४—कीय। जिन राब्दों का अर्थ ज्ञात नहीं है उनके ज्ञान के लिए कीयों की विरोप आवरयकता होती है कोयों में राब्दों के जो अर्थ दिये गए हैं, उन अर्थों के जा राब्दों का अर्थ समस्ति हैं। कीए-मन्य राब्दों के प्योपवाची राब्द देकर उनके अर्थ राप्ट करते हैं। आगडेन रिचार्ड से ने (पृ० २००) कोप की उपनितात के विपय में लिखा है कि कीय यह बताता है कि 'ऐसी ऐसी अवश्या में इस राब्द का इस राब्द के स्थान पर प्रयोग किया जा सफता है"। चिगर के विषय में भी यह समरण रखना चाहिए कि कोप राब्द से अर्थों का संप्रहम्मात्र है। एक-एक राब्द के किन की अर्थ कोरों में दिये गए हैं। उनमें से कीन अर्थ किस स्थान पर लिया जायगा, कीन से अर्थ विरोध प्रचलित हैं और कीन से अर्थ करायान पर लिता जायगा, कीन से अर्थ विरोध प्रचलित हैं और अर्थ मुस्ति है। सामान्य रूप सका निर्णय लोकव्यवहार और प्रकरण आदि द्वारा होता है। सामान्य रूप से कोप राब्दार्थ जा के लिए उपादेय होता है।

सामान्यतया आप्त का खर्य है विरवास योग्य व्यक्ति । यातक माता पिता आदि के बताये खर्ष को सत्य मानकर स्वीकार कर लेता है। यह माता है, यह पिता है, यह पाता है, यह पाता है, यह पाता है, यह पाता है, यह बादि जिस जिस वस्तु को संखेत कर के जो अर्थ बताते हैं, उसको यालक स्वीकार करके तद्यसार प्रयोग करता है। अर्थबान में आप्त-वचन बहुत ही महत्त्वपूर्ण साधन है, वाल्यावस्था से लेकर युद्धावस्था एक आप्त बचन के। अमाण मानकर ही अर्थ का ज्ञान किया जाता है। योतम का कथन है कि "आसोपदेश के सामध्ये से राष्ट्र से अर्थ का ज्ञान होता है।"

## आहोपदेशसामध्यांच्छन्दादर्थसम्प्रत्ययः। न्याय० २, १, ४२ ।

वात्त्वायन ने इस सूत्र ही ब्याच्या में लिया है कि ऐसे अर्थ जिनकों कि हम प्रत्यचंदः नहीं देख पाते हैं, यथा स्वर्ग, अन्सरा देवना आदि, इनरा हान केवल राज्द सत्ता से नहीं, अपितु आतों केकयन से ही होता है। केंयट ने भी (महा० २, १, १) में इसी भाव को प्रकट किया है।

मर्च हिर ने वर्ष को जपूर्व (धर्म व्ययमें) देवता बीर स्वर्ग के तुल्य निराकार वताया है (वास्य० २,१२१) बीर कितने ही वन्तों की ब्रसमास्त्रेय (व्यवर्ग-नीय ) बताया है। (वास्य० २,१४४)। जैसे ब्रातमा,मन, काल ब्यादि इनका न्ता अर्य है यह आतों के बर्परेश से ही झात है। सकता है। आप्त व्यक्ति इनका ओ इन्न वर्णन करते हैं वही अर्य भाग्न होता है। आग्डेन रिचार्ट्स का(पू॰ १६७) क्यन है कि ऐसे शब्दों (पाप, आत्मा) के अर्य जो भिन्न-भिन्न शालों में जिस रूप में दिये गये हैं. वही समक्ते जाते हैं।

नानपत्रिपं, (प्रकारण)—६—वाक्सरोग ऐसे स्वलीं पर जहां पर एक शान्य के नानार्य आदि होने के कारण अर्थ संदिग्ध होता है, वहां पर वाक्सरोग अर्थात महस्मात चिद्र वा प्रकारण होरा अर्थ का ज्ञान किया जाता है। यथा यव राज्य का स्पेगा म्लेक्झ जाति के व्यक्ति वंतुरी नामक बान्य के निए करते हैं और अर्थाण मलेक्झ जाति के व्यक्ति वंतुरी नामक बान्य के निए करते हैं और अर्थाण जोता जी कि ए। इसलिए जब यह कहा जाता है कि "यवस्परपकर्मवित" (जब यनदीमंत होता है), तब सन्देह होता है कि कीन सा अर्थ लिया जायगा। जहां पर यह वाक्य कहा गया है, वहां का प्रकारण देखने से ज्ञात होता है कि यह राज्य का 'जी' अर्थ लिया जायगा।

विवर्रण — ज्ववरण जिस शब्द का खर्य कात नहीं होता है बसका विव-रण से अर्थ कात होता है। यथा "पर्चात" का खर्य सप्ट करने के लिए "पार्क-करोति" (पकाता है), कहने से अर्थ का ज्ञान होना है। "गै" शब्द का वोध कराने के लिए साला, लांगूल कड़र खुर सींग से युक्त पशु-विशेष कहने से बस पशु का ज्ञान हो जाता है। विवर्रण सभी प्रकार के अर्थों का सप्ट करने के लिए विशेष वर्षोगी सायन है।

ं ज्ञातपर का साहर्य — — जातपर के साहवर्ष से भी राज्य के अर्थ का ' ज्ञान हो जाता है। यया "इह सहकारतरी मधुर रिको रीति" (इस आन्न के दुन पर कोरत मधुर राज्य कर रही है), इस बाक्य में अन्य राज्यों का अर्थ झात हो तो पिक राज्य का अर्थ अन्य झात राज्यों के साहचर्य से कोक्ति पत्ती ज्ञात हो जाता है।

## अर्यज्ञान में विष्न

शन्दर्गिक का अज्ञान—राज्य से अर्थज्ञान के साधन उत्तर बताये गये हैं। परन्तु कई कारण पेसे हैं जिनकी सत्ता से शब्दों का अर्थज्ञान नहीं होता है। गांगेश में सबसे अथम इसका कारण शब्दशक्ति का ज्ञान न होना बताया है। मंजूया, पृट १२।

भयम अध्याय में इसका बल्लेल किया जा चुका है कि शब्दों में स्वामाविक शिक्ति है कि वे अर्थवीय कराते हैं। उनकी शिक्ति का जब तक हान नहीं होता तब तक उनका अर्थ झात नहीं होता है। शब्दों में अर्थ है. परन्तु वालक जब उन अर्थों को बुद्ध ज्यवहार, आवाप, ब्हाप या साहात् उपदेश से जान लेता है, तब इन शुन्दों को सार्थक समस्रता है। जो बात वालक के लिए है, वहीं, प्रत्येक आवालरह के लिए है। उब तक अपलित राज्य की राक्ति का झान नहीं होता है, तब तक उन राज्यों का अनेकों चार अवस्य करने पर भी किसी अर्थ की उप-ध्वित नहीं होती है। अत्येक देश और अत्येक भाषा में सहलों राज्य हैं लेत अपने-अपने स्थान पर प्रचलित और नार्थक हैं, परन्तु जो ज्यक्ति उस भाषा को और इनको सांक को नहीं जानता. उसे उससे कोई अर्थ झात नहीं होता। अतः स्वस्ताकि का अद्यान अर्थशान में सबसे सुख्य वित्र हैं।

नागेरा ने अन्य कार्रों का उत्तेल करते हुए कहा है कि १, राज्यािक का विस्मरण होने से भी अर्थकान नहीं होना। एक राज्य का अर्थकात होने पर भी पितृ उस राज्य का अर्थ विस्तृत हो गया है वो अर्थकान नहीं होगा। २, उद्धा- पक पर का मान नहीं तेने से अर्थकोन नहीं होगा। नहीं होगा। २, उद्धा- पक पर का मान नहीं तेने सी अर्थकोन नहीं होगा। व्याप पट राज्य का वापक करार है, परन्तु जब वक अर्थ मान नहीं होगा। दे, अययािथ अर्थकान से भी राज्य कि क करार राज्य से अर्थकान नहीं होगा। दे, अययािथ अर्थकान से भी राज्य कि का मान नहीं होगा। यट राज्य से आकारा का और आकारा राज्य से पट का अर्थ वात नहीं होगा। यट राज्य अपने आर्थ का बीय कराता है, अपने आश्रय या कर्या बाद का ही। पट का आयय आश्रय का और परन्तु से पट का अर्थ नहीं है, वादी पत्र पर का कर्यों नहीं है, इसी प्रकार पट का कर्यों की बाद व्यक्ति भी वाद्य अर्थ नहीं से उसता अर्थ नहीं होंगा। १, संस्कार उद्युद्ध न होन, जब तक पट राज्य से पट विपयक संस्कार जागृत नहीं होंगे तब तक उससे अर्थ का झान नहीं होंगा है। अतयव अर्थकारों के लिए संस्कारों का बहुबुद्ध होना आवस्यक है। संस्कार श्व पुतः एतः सरण्य से संस्कार अर्थ की जागृत होंगा हैं। श्विपक संस्कार की लागृत होंगा हैं। इीधिविकार का क्यन है कि "जायते से पुतः हुन: सरण्य से वाह्य होता हैं। संत्या, पुतः सरण्य से संस्कार रहा होते हैं। संत्या, पुतः १९६।

अर्थ की अनुपल्लिय के द्वः कारण — पतञ्जल का क्यन है कि विद्यमान अर्थ की द्वः कारणों से उपलब्धि नहीं होती। र — अविनिष्ठकर्य — आत्मन समीरता के कारण सबस्यान अंतन का दर्शन नहीं होती है। र — अविनिष्ठकर्य — अत्यन्त समीरता के कारण सबस्यान अंतन का दर्शन नहीं होता है। र — मूर्यन्तरस्वच्यान— किंद्री क्षन्त चलु के उपलब्धान के कारण प्रधानिक के उपलब्धान के कारण निर्मित के दूसरे बोर की बलु का अद्भान। १ — अन्यकार के आवरण के कारण नाहरे आदि की अनुपल्लिय। १ — इस्त्रिय होर्सित — इस्त्रियों की उपलब्धा । १ — इस्त्रिय होर्सित — इस्त्रियों की उपलब्धा के कारण, यथा विभित्र आदि रेगायुक व्यक्ति को भी बलुरशंन नहीं होता। ६ अति-मान पत्ति के विषयान्तर में आमक्त होने से भी अर्थ की उपलब्धि नहीं होती। महा० १, १, ३।

होती। महा॰ ४, १, ३। हन छ: फारणों में से कोई भी फारण विद्यमान रहता है तो क्यों की उपलब्धि नहीं होती है। कैयट और नागेश ने चालुप प्रत्यक्त विषयक अनुपत्तिय के बदाहरण दिये हैं यह कारण साव्द्वीय में भी समानहत्व से अनुपत्तिय के कारण हैं। व्यापकता के कारण शब्द कान के अन्दर विद्यमान है, परन्तु उससे अर्थज्ञान नहीं होता। अर्थन्त दूरी पर उचित शब्द अवण न होने से अर्थ-वेषक नहीं होता। किसी वस्तु का व्यवसान होने से शब्द अवण नहीं होगा, अतः अर्थज्ञान नहीं होगा। अज्ञान के आयरण के कारण शब्द से अर्थ का विध नहीं होता है। अर्थणेन्द्रयों की दुर्यलता विधरता आदि देग होने से शब्द से अर्थज्ञान नहीं होता है। यदि चित्त विपयान्तर में आसक्त है तो भी शब्द से अर्थज्ञान नहीं होता है। यदि चित्त विपयान्तर में आसक्त है तो भी शब्द से अर्थज्ञान नहीं होता है। यदि चित्त विपयान्तर में आसक्त है तो भी शब्द से अर्थज्ञान नहीं होता है।

पतञ्जित ने विषयान्तर में घ्यान आकृष्ट होने से किस प्रकार अर्यक्षान नहीं होता, इसका एक सुन्दर उदाहरण दिया है। पतञ्जित का कथन है कि एक वार वैयाहरण श्राव है। पतञ्जित का कथन है कि एक वार वैयाहरण श्राव है। पतञ्जित का कथन है कि एक वार वैयाहरण श्राव है। प्रकार के वहुत सी गाड़ियों का एक मुंड उधर से गिकता, परन्तु उनको इसका छन्छ भी बान न हुआ कि उधर से गाड़िया गई हैं। पतञ्जित ने प्ररा उठाया कि वह जाग रहे थे, देखें भीरहे थे, प्रमत्त भी नहीं थे फिर पता क्यों हुआ ? इसका उचर ते हैं कि इंग्लिंग अप मन से संयुक्त होती हैं तभी ज्ञान का साथन होती हैं। शाकटायन सुनि की इंग्लियों का सम्यन्य वस्तु से था, परन्तु उत्तके मन का इन्त्रियों के साथ सम्वन्य वस्तु से था, परन्तु उत्तके मन का इन्त्रियों के साथ सम्वन्य वस्तु का दर्शन नहीं हुआ।

मनसा संयुक्तानीन्द्रियान्युपत्तव्धीकारणानि मवन्ति । मनसोऽसान्निध्यात् ।

महा० ३, २, ११७।

राज्य के सत्तामात्र से बोध नहीं होता—श्वतप्य मर्ज हिर का यह कथन सर्वया युक्तियुक्त है कि शब्द केवल सत्तामात्र से श्रर्थ का बोध नहीं कराता है। जब तक वे बोध केविषय नहीं बने हैं श्रर्थात् मनोयुक्त श्रवसेन्द्रिय से गृहीत नहीं हुए हैं, तब तक शब्द श्रर्थ का बोध नहीं कराते हैं।

विषयत्वमनापन्तैः शब्दैर्नार्थः प्रकाश्यते । न सत्तयेव तेऽर्यानामगृद्दीताः प्रकाशगः॥

वाक्य० १, ४६, ।

अतएव जब राष्ट्र भुन भी लिया जाता है, परन्तु सम्ट रूप से श्रवण न होने के कारण यह प्रश्न किया जाता है कि "क्या कहा है" ? यदि सत्तामात्र से राज्य अर्थ का बोधक होता तो यह प्रश्न ही नहीं उठता। वाक्य० १, १७।

राज्य में श्रीर इन्द्रियों के प्रकाशन में यह श्रान्तर है कि शान्द्रसत्तामात्र से प्रकाशक नहीं है, श्रियु श्रीप्रेन्ट्रिय द्वारा उपलब्ध होने पर ही श्रायं का प्रकाशक करता है। शब्द श्रामें स्वरूप का भी प्रकाशन करता है। इन्द्रियों श्राप्ती सत्ता से ही शब्द करती हैं। शुद्धित श्राप्ती सत्ता से ही शब्द को प्रकाशन करती हैं। शुद्धित श्राप्ती सत्ता से ही शब्द को प्रकाश करती है। इन्द्रियों के द्वारा जो श्राप्त होता होता है, उससे उनके स्वरूप का प्रह्णा नहीं होता। पश्चिरिन्द्रय द्वारा प्रद्धा घट में चश्चिरिन्द्रय के स्वरूप का प्रह्ण नहीं होता। पश्चिरिन्द्रय के स्वरूप का प्रह्ण नहीं होता । स्वर्धित्वर के किंदर ने निन्तर शब्दों में प्रकट किया है।

शम्द उपलब्बोऽर्षं मत्याययति, न सत्तामात्रेत् । चतुरादीनि नु सत्तामात्रेत् विषयमवरामयन्ति । महारु १. १. ६=।

श्राहिमकाशिता में जगईसा ने नहा है कि सार्यक प्रकृति प्रत्य क्यार्ट जब वाक्य रूप में प्रयुक्त होते हैं और वाथ के विषय होते हैं वसी शब्दें वा होता है। जब तक वाक्य रूप का प्राप्त नहीं हुए हैं, तब तक निराकांत शब्दें कि ज्ञानमात्र से क्यों वोष नहीं होता है।

> वास्यभावभवान्तस्य सार्यकस्यावबोधतः। सम्पयते ग्रान्द्वोघो न तन्मावस्य योषतः॥

शब्द० इलोक १२।

उच्चारित शब्द की अर्यकोयकता—पवल्लति का क्यन है कि राज्य कच्चारण से ही अर्थ का झान होता है।

> शन्देनोच्चारितेनार्यो गम्यते । महा॰ ६, ६, ६=। उच्चार्यमाप्: शन्दः सम्मध्यायको भवति, न सम्मतीयमानः । महा॰ ६, ६, ६६। ्

जब राज्य का प्रयोग किया जाता है, तब वह कर्ष का बोध कराता है। विता राज्य के प्रयोग किये किसी भी अर्थ का बोध नहीं कराया जाता। साथ ही जिस राज्य का प्रयोग किया जाता है, वही अर्थ का बोध होता है। पत्वलि ने इसका दाइराय देते हुए कहा है कि "क्क् रें (क्या ) कहने से बेद की क्या ऐसा अर्थ हाता होता है, परंजु किसी क्या बिरोप का अर्थ क्या राज्य कहने से बाद नहीं होता है, अवस्व प्रयुक्त राज्य से ही अर्थ का जान होता है। उन्नारित राज्य से जिस राज्य का भी अर्थ प्रयुक्त राज्य वेशिव नहीं करता। "क्या राज्य के जो वेद की क्या का जान होता है, वह क्या का ज्ञान कित कि मीले" आर्दि क्या विरोग का अर्थ का बाद करी करता। वेद या अर्थ का अर्थ के का वेद की क्या का जान कित करता। वेद या अर्थ करता है किस करता है करता। वेद या अर्थ करता कि करता करता है करता। वेद या अर्थ करता किरोप का अर्थ की विराग सम्बा के करता। वेद या अर्थ करता करता करता करता करता है। है करता वेद करता है। तह करता करता हो करता है। तह करता करता हो करता होता, न कि करता विरागत सम्बा के अर्थों का।

इस पर नत्मेश ने संज्या (पू० १४६) वया ( महा० १, १, ६६) मध्न उद्यास है कि यदि नञ्चारित राज्य से ही अर्थ का बोर होता है तो पुन्तक को एकान्त में मीन होकर पढ़ने से अर्थहान नहीं होना चाहिये परन्तु अर्थहान होता है। इसका कर नानेश ने दिया है कि दिन प्रकार सानत वर में अत्यन्त सूक्त वातु आहि का त्यापार होता है, उनी प्रकार पुन्तक पढ़ते समय भी मीन अर्थापा में ही सूक्त्वक वातु आहि का न्यापार होता है। क्षाच कर का स्वापार होता है। सूक्त उच्चारण होता है। इस उच्चारण होता है। अर्थव व्हाच स्तुत्वन व्हारित हा मेर किया वाता है। सूक्त उच्चारण होता है, अत्यस्य व्हाच स्तुत्वन व्हारित हा मेर किया वाता है। सूक्त उच्चारण के हारण अर्थ की प्रवीति होती है।

नागेरा ने मंजूषा ( १० ४४४ से ४४६ ) पत्रञ्जलि के उच्चारण द्वारा ऋषीनीय

पर बल देने फाँगहरूच बनाते हुए लिखा है कि यदि जबारणे के बिना हो कर्य का बोध हो तो सभी राज्य दुद्धि में विद्यमान हैं, स्वयं हो ज्ञानघारा का प्रवाह होने लगेगा। अतः स्थूल नहीं तो सूर्म मानस उचारस अर्थवाध के लिए आवरयक है।

उच्चारितस्यैव राज्वस्य प्रत्यायकत्वमुक्तम् । श्रन्यथा झानमात्रे राज्दभानात् राज्यपराऽऽपत्तिः। मंजूपा, पृ० ४४४ ।

लिपि की अर्थ वोषकता— नागेश ने इस पर एक अन्य आहेत यह उठाया है कि यह उदारण को ही कारण माना जाय वो लिपि के द्वारा जो शान्य स्पृति से अर्थ काय होता है, वह नहीं होता। इसके उत्तर में नागेश कहते हैं कि लिपि से ही अर्थ का वाघ होता है, जैसे विभिन्न संकेतों से। लिपि से शब्द की कराना और उससे अर्थ का वाघ होता है, जैसे विभिन्न संकेतों से। लिपि से शब्द की कराना कर्यवाय होता है पेसा नहीं है, अपितु लिपि से शांत पर शब्द हों हो उससे अर्थ का लिप के ही शब्द समकता है। तिलि में शिंक पर शब्द के संकेत ज्ञान के अर्थान है। प्रथम शब्द में संकेत का ज्ञान होता है, तदनन्तर लिपि में संकेत का ज्ञान वाले विद्वारा मी लिपि पंत्र का सारा होता है, ज्ञान होता है ज्ञान संकार में लिपि में संकेत का ज्ञान वाले विद्वार मी लिपि पंत्र कर हैं आहर्प शब्द व्यवहार करते हैं। लिपि में अर्थवाथ का स्मार प्रकार यह भी है कि मातस जप के तुस्य लिपि से अर्थवाश में में सहस्वतर जालु आहि के व्यवहार संस्था होता है। मंजूपा, प्र०४ थे से ४४६।

अभिनय एवं संकेतों की अर्थयोधकता—पविद्याल ने हरत आदि के संवेतों हारा क्ये के ज्ञान के महत्त्व को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। खत-एव पविद्याल का कथन है कि राज्य के प्रयोग के बिना भी कितने ही अर्थ हाय और ऑख के संकेतों से ज्ञात होते हैं।

अन्तरेण सल्विप शन्दमयोगं बहवोऽर्था गम्यन्ते अस्तिनिकोचैः पाणिविद्याः रेस्व । महा० २. १. १ ।

कैयट इसकी व्याख्या में कहते हैं कि संकेतों से जो क्यर्थ का बेाप होता है, बह लेकिन्यबहार के कारण होता है। इसी प्रकार शब्दों से भी लोकन्यबहार के कारण अर्थ का शान होता है।

संकेत भावाभिव्यक्ति के उत्तम साथन हैं। जिस प्रकार शब्दों से श्रपने भावों कोश्रभिव्यक्त करते हैं, उसी प्रकार संकेतों से भी श्रपने भाव श्रभिव्यक किए जाते हैं। क्षेत्रट ने संकेतों को शब्द के समान सी महस्वपूर्ण साधन मानते हुए कहा है कि आंख भीचना आदि संकेतों से भी जिस श्रप्य का बोप हो जाता है, स्तके लिए राज्य का प्रयोग नहीं किया जाता है।

श्रीचितिकोचादिभिरप्यवगतेऽर्थे शन्दो न प्रयुत्यते। महा० २, ३,१।

दुर्गाचार्य ने यास्क के कथन 'च्याप्तिमस्त्वाचु राज्दस्य, अर्णीयस्त्वाच राज्देत संद्राकरणं व्यवहारार्थ तोकं" (नि॰ १, २) राज्द व्यापक है और अर्णुदर है, अत्यव्य राज्दें के द्वारा नाम रक्से जाते हैं। इसकी व्याप्ता में राज्द और संकेत में से राज्द की विशेषता का जो बात्क ने उत्त्तेश्व किया है उसको स्पष्ट करते हुए लिसा है कि अभिनय (संकेत, ईशित) भी व्यापक हैं, परन्तु वे सुस्मतर नहीं हैं, एक भाव को व्यक्त करने के लिए संकेत वह प्रवक्त से साच्य होता है, साय ही संकेत से नि:संदिग्य अर्थे का ज्ञान नहीं होता है। राज्द में वह विशेषता है कि वह अत्य प्रयत्न से ही वहुत व्यापक भाव को व्यक्त कर देता है और राज्द के द्वारा चेष्य अर्थ संकेत की अपेन्ना असंदिग्य होता है। निरुक्त १,२।

संकेत राष्ट्र की अपेचा सुहम भने हो न हो, परन्तु इससे संकेत का महत्त्व कम नहीं होता है। नाट्य नृत्य आदि मे अभिनय का महत्त्व वट्टापक है। जिन भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द असनाय ने साहित्य इर्पण में कहा है अभिनय द्वारा सम्मब होता है। अतुष्य विस्तान ने साहित्य इर्पण में कहा है कि वाणी और अंगों के असिनय से बहुत से अयों की विभावना (हान) होती है, अतुष्य रिज आदि के उद्वोध के कारणों को विभाव कहते हैं।

> यहवोऽर्या विभाव्यन्ते वागङ्गाभिनयात्मकाः। श्रनेन यस्मात् तेनायं विभाव इति कीर्तितः॥ रत्याद्यद्वोधका लोके विभावाः काव्यनाट्ययोः।

साहित्य० ३, २=।

गंगेश ने तत्त्विन्तामणि राज्यस्य (प्रष्ट दह० से दह६) तथा विस्वताय ने स्वायश्वि (न्याय॰ २, २, १२) में इस विषय पर विचार किया है कि संवेतों को प्रत्यत आदि के तुल्य पृथक् प्रमाण माना जाय था नहीं। गंगेश ने इस विषय पर विचार के अनन्तर यह निर्णय दिवा है कि संवेतों को पृथक् प्रमाण नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनकी अपर्यवायकता राज्य को स्मरण दिवाने पर निर्मर है। अभिनय आदि शन्य को स्मरण दिवाते हैं, उससे अर्थक्षान होता है। जिस प्रकार लिपि के द्वारा अर्थक्षान होता है। उस प्रकार लिपि के द्वारा अर्थक्षान होता है। इस प्रकार निर्मर होता है। अर्थक्षान के क्योंगों होने से राज्य प्रमाण में इसका अन्तरमाय हो जाता है। ए॰ ६६०।

विरवनाय का कथन है कि संकेत लिपि के तुल्य हो ऋषे बोधक होने से पूर्यक् ममाण नहीं है। इनका राज्य या खनुमान में अन्तरमाव हो जाता है। न्याय० २, २, १२।

खर्पज्ञान प्रतिमा के अनुसार—मर्ल्डार ने अर्थज्ञान में प्रतिमा का स्थान सबसे उत्तम बताबा है। प्रत्येक न्यक्ति अपनी प्रतिमा के अनुसार राज्य का क्यों समस्ता और प्रदृष्ण करता है। श्रभ्यासात् प्रतिसाहेतुः शब्दः सर्वेऽपरैः स्मृतः । यालानां च तिरश्चां च यथार्थं प्रतिपादने ॥ २, ११६ ।

भर्त हिर ने प्रतिमा की उपयोगिता और इसके महत्त्व पर बहुत विस्तार से विचार किया है। उसका वर्णन अध्याय = में वाक्यार्थ के विवेचन में विस्तार से किया जाएगा। कीरडमट्ट ने पाणिनि के "अर्थस्थान्यप्रमाणस्थात" (१, २, ४४) सूत्र की व्यास्था की है कि अर्थतान प्रत्येक को अपनी व्युत्पत्ति (प्रतिमा) के अनुसार ही होता है। भूपण, कारिका =।

प्रत्येक व्यक्ति एक शब्द से बही ऋषं नहीं समकता है जो दूसरा व्यक्ति समक्ता है। बालक, युवा और बुद्ध, शिवित और अशिवित सभी अपनी-अपनी प्रतिमा के अनुसार शब्दों के कर्बों को समकते हैं और तदनुसार ही प्रयोग करते हैं। अत-एव शब्दों के अर्थों में विषमता प्राप्त होती है।

वाचक शब्द की द्विविधता—भर्त् हरि ने राज्य की वाचकता के विषय में कई बातों पर प्रकाश डाला है। भर्त हरि का कथन है कि शब्दशास्त्री डपादान शब्दों में देा राब्दों का मानते हैं। एक शब्दों का कारण है और दूसरा अर्थ वेावन के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

द्वाबुपादानशब्देपु शब्दी शब्दिवदो बिदुः। एको निमित्तं शब्दानामपरोऽथं प्रयुज्यते॥ वास्य०१,४४।

हरियुपभ ने भर्य हरि का भाव स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वाचक शब्द की उपादान राब्द कहते हैं, क्योंकि उसके द्वारा अर्थ का उपादान (शह्ए ) होता है। प्रत्येक वाचक राब्द में दो राब्दों की सचा रहती है। प्रवालि के शब्दों में उन्हें स्काट और क्योंक कहते हैं। इससे से एक ( 'वनि ) प्रकाशक है, क्योंकि क्यित के हारा पद या वाक्य रूप अवस्य बोध्य क्या कार्यत्वादन करता है। स्काट ध्वित के हारा पद या वाक्य रूप अवस्य बोध्य क्या कार्यत्वादन करता है। स्काट ध्वित के हारा प्रकाश है। ध्वित के सुनने पर स्काट की अपनिय होती है और स्काट प्रत्येक वाचक शब्द में स्काट और ध्वित ये दो अकार के शब्द रहते हैं। ध्वित के त्या दूर हैं, जो कि विनस्सर है। यह इन्द्रियों के क्यापार से उत्स्व होकर स्काट है। स्काट निय होने काराय अर्थ की प्रकट करता है। स्काट करता ह

हरिष्ट्रपम ने एक प्राचीन व्याचार्य (ज्याडि) का वचन उद्धृत किया है कि रफोट रूप शब्द व्यविमक है। व्यथीत उत्तमे विभाग या कम नहीं है, जब वह विभागयुक्त प्यतियों के द्वारा व्यामिक्यक होता है-चर व्यर्थ का वाचक होता है। बुद्धि में वह रफोट रूप शब्द व्यर्थ रूप होकर व्यामिन्नवा को प्राप्त होता है। इसका भाव यह है कि वृद्धि में राज्य और ऋषें तादात्म्य भाव से रहते हैं। वृद्धिगत राज्य से ऋषं की प्रतीति होती है।

> श्रविमको विभक्तेभ्यो जायतेऽर्थस्य वाचनः । श्रन्दस्तन्नार्थकपात्मा सम्भेदमुपगच्छति ॥ वाक्य० १,४४।

शब्द और श्रय में तादातम्य—हार्रष्ट्रपम ने ब्याहि का एक रलोक उनके संग्रह भन्य से उद्भव किया है कि शन्द और अर्थ में वास्तविक रूप में कोई भेद नहीं है। व्यवहार में उनमें भेद किया जाता है। क्योंकि शब्द और श्रय में जेत तादात्म्य है वह निश्चित एवं सिद्ध है।

> शन्दार्थयोरसम्भेदे व्यवदारे पृथक्किया । यतः शन्दार्थयोस्नस्त्रमेकं तत् समवस्थितम् ॥

मर्जु हिर भी व्यांडि के श्रतुसार ही रान्द खीर खर्य को अभिन्न मानते हैं। खीर इन दोनों को एक ही खात्मा के दो रूप बताते हैं।

> दकस्यैवात्मनो मेदौ शन्दार्थावपृथक् स्थिती॥ वाक्य० २, ३१।

नागेश का विवेचन—नागेश ने मंजूपा और उद्योव में शब्द और अर्थ के तादाल्य पर विस्तार से विचार किया है। नागेश का कथन है कि शब्द और अर्थ मैं तादाल्य ही शक्ति है।

🚁 ग्रन्दार्थयोस्तादातम्यमेव शक्तिः। उद्योत० महा० श्रा० १।

अपने ६थन की पुष्टि में नागेश ने पतञ्चलि माप्य का उदरण दिया है कि संपेत क्या है ? संकेत बसे कहते हैं जिससे पद और पदार्थ का इवरेतराध्यास अर्थात् एक दूसरे का तादात्य निरुपण किया जाता है, संकेत स्मृति रूप है कि जो यह राष्ट्र है, वहीं अर्थ है और जो अर्थ है वही राज्य है। मनूषा, ए० २७।

्र राज्य और कर्य में यह वादात्म्य हिस प्रकार का है, इसको मागेश ने स्पष्ट किया है कि यह इवरेतराध्यास मूलक है। हुर्वलाचार्य ने कुंजिकाटीका में अध्यास को स्पष्ट किया है कि अन्य में अन्य धर्म के आमास को अध्यास कहते हैं, राज्य और अर्थ में अध्यास रूपी। अन्यपर्मामास) वादात्म्य है। वास्तविक नहीं है।

🚬 📩 श्तरेतराध्यासमृतकं तादात्म्यम् । मंजूपा, पृ० २६ ।

अन्यसिम्बन्ययमावमासोऽष्यासः। तन्मृतकं तादात्म्यम्, न वास्तवमित्ययः। कृतिका, मंजूपा, पु॰ २६ । श्रवरव नागेरा का यह कथन सत्य है कि जब यह प्रस्त किया जाता है कि राज्य क्या है ? अर्थ क्या है ? तब यहां उत्तर हिया जाता है "चड़ा" यह साव्य है और 'पड़ा" यह श्रव्य है। दोनों का एकाकार उत्तर देखने से इनके अध्यास की पुष्टि होती है शब्द और आर्थ में ही नहीं, अधित सब्द और सान में भी यही अध्यास हिंगोचर होता है। जिस प्रकार शब्द के लिए उत्तर देते हैं कि "पड़ा" यह सब्द शब्द है, उत्ती प्रकार हान के विषय में उत्तर देते हैं कि "पड़ा" यह सब्द शब्द है, उत्ती प्रकार हान के विषय में उत्तर देते हैं कि "पड़ा" यह हान हुआ है। मंजूपा, पुरु ३६।

नागेरा ने लिखा है कि सन्द और अर्थ के इसो इतरेतराध्यास के कारण ही "बुद्धिरार्देच्" ( खटा॰ १ १, १)। जा पे औ बुद्धि हैं। "ओजियेकाचर नद्ध" (ओप यह एकाचर नद्ध हैं)। "रामेंति द्वयचर नाम मानमङ्गः पिनाकिनः" ( राम यह दे। अचर का नाम शिव का मानमंग हैं) इस प्रकार के प्रयोग किये गये हैं। पाणिन आदि ने रान्द और अर्थ के इसी तादात्म्य को मान कर शान्त्र और उसके अर्थ का एक ही विभक्ति में प्रयोग किया है। मंजूप, प्र० ३६ तथा महाव आ० १।

राव्य और अर्थ में जो तादात्म्य कहा गया है, उसका ठीक अर्थ जातने के लिए तादात्म्य क्या है, इसका नागेरा ने सण्ड किया है। वादात्म्य का अर्थ है उससे मिन्न होते हुए उससे अभिन्न की नतीति। अर्थात् भिन्न में अभिन्तता का हान। यह अभेद अव्यास रूप है। अतएव राज्य और अर्थ में विरोध नहीं होता है। राज्य और अर्थ में विरोध नहीं होता है। राज्य और अर्थ में विरोध नहीं होता है। राज्य और अर्थ में वास्विक रूप में भेद रहता है, किन्तुं अप्यास के कारण अभेद की प्रतिति होती है।

तादातम्यं च तद्भिन्नत्वे सति तदमेदेन प्रतीयमानत्वम् । अभेदस्याध्यस्त-रवाञ्च न तयोविरोधः । मञ्जूषा, पृ० ३२ ।

- जब शब्द और खर्य में यह अमेर विवक्ति होता है, तब दोनों में प्रयम विमक्ति का प्रयोग किया जाता है और जब मेर की विवक्ता होती है तब पर्की का प्रयोग किया जाता है। यथा "अध्योगस्त्रीय वावकः" (इस अर्थ का यह प्राव्य वावक हैं)। 'तस्य वावकः प्रयव्य '(परमात्मा की वावक शब्द ओम है) मंजूषा (पृ॰ २३) पत्की विक्ति शब्द और अर्थ के मेर की व्यक्त से हैं। और प्रयास अमेर के।
- नागेरा का कमन है कि राज्य और क्यों में अभेद की वालविकता विवत्तां हो जाती है खतएब ब्यां में राज्य के पानों का ज्यवहार किया; जाता है। यदि अत्यन्त भेद ही होता है तो यह तादाल्य नहीं हो सकता था; जैसे आप और पुरुष में अभेद को विवता कर के तादाल्य मायन्य का ज्यवहार नहीं हो सकता है। साथ ही अत्यन्त अभेद अर्थान् एक ही बखु में भी तादाल्य का ज्यवहार नहीं होता। तादाल्य किसी अन्य वस्तु का अन्य के साथ ही होता है। पद में पद

का वादात्म्य सम्बन्ध करके व्यवहार नहीं होता, क्योंकि उनमें अभेद है। मंजूपा पूछ देन ।

नागेश ने शब्द और अर्थ इस वादात्म्य सन्दन्य के दिषय में अपना मत सप्ट करते हुए लिन्दा है कि यह अध्यास (वादाल्य )आदि व्यवहार के कर्वा परमात्मा के द्वारा किया गया है।

श्रयमच्यास श्रादिव्यवद्वारकदीव्यवरक्षत एव। मंजूपा,पृ० ३=।

पावजल भाष्य की सम्मिति— नागेश ने श्रथने कथन के समर्थन में पाव-खल भाष्य का बद्धरण दिवा है कि शब्द का श्रथ के साय वो सम्बन्ध है, वह पहले से वियमान है, जो यह कहा जाता है कि संकेत के द्वारा अर्थनान होना है, उसका श्रथ यह है कि प्रमाला शब्द श्रथ में जो सम्बन्ध पहले से विद्यमान था, उसके प्रकट कर देवा है। ब्हाहरण के लिए पिता श्रीर पुत्र में जन्यजनक सम्बन्ध पहले से वियमान है, परतु जब संकेत के द्वारा वताया जाता है, तब त्वात होता है कि यह पिता है श्रीर यह पुत्र है। इसी प्रकार शब्द श्रीत श्र्यों का वाच्य वाच्य सम्बन्ध पहले से विद्यमान होने पर भी संकेत के द्वारा गृहीत होना है। मंजूप, पृष्ठ रू.।

रार्ज्य और अर्थ में विद्यमान इस वाहास्य सन्वन्य के कारण ही राज्य और अर्थ में सावारणवा मेह नहीं समना. जावा । कैयट ने इसका उन्लेल करते हुए विस्ता है कि पवड़िल के "अय गीरित्यन का राज्द" अयोत् गाय राज्द के द्वारा जो हान हो तर की राज्य करा है, इस प्रकृत के मूल में राज्य और अर्थ का अमेह रूप से लोक में ज्यावहार देखना ही कारण है। यह गाय है यह शुरू के इस प्रकार के प्रवोगों में "गाय" राज्य और "गाय" नामक प्रमु में भेद नहीं समना जावा है। लोक व्यवहार में राज्य और अर्थ का अमेह स्यवहार ही पत्रवा है। श्री में मूल की हा अर्थ के सम्बन्ध की तिल्या पर विचार करने से पूर्व राज्य से अर्थ की अनिव्यक्ति किया है। इसका संहित्य विवयर पहीं है आहि इस प्रकार पर होती है आहि इस प्रकार से पूर्व राज्य से अर्थ किया है। इसका संहित्य विवयर पहीं हैना विवयर है।

वाचक शब्द में द्विशृद्धता पर मतभेट्र— बाचक शब्द के अन्दर तो हो शब्दों (स्कोट और ब्वित ) का समावेश शब्दशास्त्री मानदे हैं, इसके सम्बन्ध में प्राचीन आचार्यों में भी इस्त्र मतभेद था। जो कार्य और कारए में भेट्ट मानते हैं वे स्टेट कीर ब्वित को हो विभिन्न तस्त्र मानते हैं। उनके मतानामा प्रकार और प्रकारक या ब्युक्त और व्यक्ति में मेट्ट मानता द्वित है। अन्य आचार्य कार्य और कारए में अभेट्र मानते हैं, अवप्त्र स्टोट और ब्वित की एक और, अमिन्न मानते हैं। इनमें जो भेट्र किया जाता है, वह बीद है। स्टोट का प्रहर्ण मन से होता है और ध्वनि का श्रोत्रेन्द्रिय से। इस प्रकार युद्धिकत मेद से दोनों में भेद है। वाक्य० १,४४।

शब्द की युद्धि से सम्बन्ध — मर्ग हार ने शब्द की अरिण्सं बवेति से उपमा देकर बनाया है कि जिस प्रकार अरिण् नामक काष्ठ में आग रहती है, परन्तु वह रूप नहीं है। जब अरिण् से संघर्षण किया जाता है, वब उसमें से अपि में सहम रूप से विद्यमान अधिन खुज और रूप अधिन का कारण है। इसी प्रकार राज्य की भी सत्ता है। राज्य अधिन का कारण है। इसी प्रकार राज्य की भी सत्ता है। राज्य (रफेट) भी सूरूम और कारण रूप से बुद्धि में रहता है। जब अर्थ वीधान की इन्छा होती है वब कंठ तालु आदि के संघर्षण से ष्वान रूप में परि- एत होता है, और सूरूम अवस्था से खूल अवस्था की प्राप्त होता है और इसमें पीवार्षण के उपलिख्य होने लगती है। बुद्धि में बांजरूप में विद्यमान रफोट रूपी राज्य विभिन्न रूप से सुनाई पड़ने वाले ष्वान रूपी राज्य का कारण है।

त्रराणिस्यं यथा ज्योतिः प्रकाशान्तर कारएम्। ' तद्वच्छन्दोऽपि सुद्धिस्थः ध्रुतीनां कारणं पृथक् ॥ वाक्य० १.४६।

शब्द से अर्थ की अभिव्यक्ति — भवे हिरिने राव्द का सम्दन्य बुद्धि और आण् से बताया है। शब्द सुरूम रूप में बुद्धि और प्राण् में रहता है। प्रत्येक शब्द में दो वत्त्व विद्यमान रहते हैं, एक झानवत्त्व और दूसरा ध्वनिवत्त्व। राव्द का बुद्धि और प्राण् में निवाल का अभिग्राय यह है कि राव्द बुद्धिगव मार्वों को प्रमुट करता है। जो भाव बुद्धि में पहले से विद्यमान हैं, उनके राव्द स्थूतरूर देवा है। मन के भावों को व्यक्त करने के लिए अवपद शब्द का आश्रय लिया जाता है। राव्द को माद बुद्धि में हैं, उन्हों का प्रकारान करता है, अवपद शब्द का निवासस्थान बुद्धि है। प्राण्डों में राव्द के निवास का अभिग्रय यह है कि राव्द को अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए न केवल बुद्धिय विचारों की आवश्यकता होती है, अपितु प्राण्वायुकी सहायवा भी अपेषित होती है। अवएव राव्द ने हिस्स अर्थ का वोष कराता है। अवएव राव्द में विद्यमान अर्थ को प्रकट करता है, दूसरी और ध्वत्व रूप के और विद्य वा के द्वार में विद्यमान अर्थ को प्रकट करता है, दूसरी और ध्वति रूप में ओपेन्द्रिय के द्वारा युना जाता है।

तस्य प्राणे च या शक्ति यां च बुद्धी व्यवस्थिता ! विधर्तमाना स्थानेषु सैया मेदं प्रपद्यते ॥ बाज्य० १, ११८ ।

हरिदृषभ ने इसकी व्याख्या में कर्ष की श्रभिव्यक्ति में राव्द के प्राण और युद्धि में निवास के इस महत्त्व पर ध्यान आकृष्ट किया है। ं ग्रन्दः प्राव्यविष्यानो बुद्वविष्यानरेष । डान्यां प्राव्डविद्यविज्यानीम-न्यकोऽर्थं प्रत्यायवति। वास्यन् १, ११.न ।

पट शुद्ध से यट का बोय क्यों नहीं होता—स्टोडस्न शाद को युद्धिस और व्यक्ति के द्वारा व्यक्त्य सानते पर यह एक मरत वर्तस्यव होता है कि यहि रहोट एक है तो किसी भी व्यक्ति का उच्चारण करें, वस ग्राह्म के क्ष्य क्षये का सो सोय होना चाहिये, क्योंकि स्टोडस्य शब्द एक है, उसमें विनिष्ठता नहीं है, "एट" गुरुष कहते पर एव गुरुष हा क्षये प्रतित होना चाहिये। नहीं ही, मरत का वता। शब्दों के करवारण से पूर्व हुद्धि का यह कार्य होता है कि बह शब्द से क्षये हो पुछ करती है। यह शब्द है, वह क्षये है, उत्ते निवास्त का सुद्धि से रख कर उनका क्ष्यों से प्रयक्तरण किया जाता है। इत्तर्व नावस्त का सुद्धि से रख उनका क्ष्यों से प्रयक्तरण किया जाता है। इत्तर्व नावस्त का स्वाद का क्ष्य से सम्बन्ध है, यह सब युद्धि में होने पर सुस्तरण कंष्ठ शतु व्यक्ति के प्रयक्ष से स्थुल रूप को प्राप्त करता है, वव विनिन्न क्ष्यों को क्षित्रकारि होते हैं। पट" रूप व्यक्ति से जो। स्टोट ही क्षित्रकार्य है, वह पट व्यक्ति से नहीं करा नावीं हो।

> विवर्कितः पुरा बुद्धा स्विचित्र्यं निवेग्नितः। बारऐस्यो विश्वतेन ध्वनिना सोऽनुस्वते ॥ बारुयः १.४४।

हिर्देशम का क्यान है। कि राज्य और कर्य का मन्त्रन्य दुद्धि में हो होता है। तर राज्य कर्य विरोध के दोध के लिए प्रयुक्त होता है। करएव राज्य और कर्य का यह प्रकार देखा जाता है कि जो राज्य का स्वरूप जिस कर्य में प्रयुक्त होता है, वसमें परिवर्षन कर देने पर वस कर्य का दोध नहीं होता है, क्रिपतु क्या कर्य का बोप होता है। वाल्य॰ १, ४४।

अपामिव्यक्ति के विषय में दुर्गाचार्य का मत— अर्वुहिर ने इच्ह बीर अर्थ का करु से बुद्धि में ही वाक्य वाचक सम्बन्ध रूपी राजान्य का प्रकि-पाइन किया है। तुर्गाचार्य ने "व्यक्तिमत्त्वानु आवस्य" (निरच्छ १. १, २) की व्याख्या में इस विषय पर अन्द्रा प्रकारों वाला है। हुर्गाचार्य वा च्यत है कि सुद्धि के ही दें। रुच है। एक अनियान (वाचक) और दूसरा अनियेय (वाच्य)। वचाजब इद्दय आकारा में विष्यमत दुद्धि को उत्तर्द्ध अतियेव अपना भाव व्यक्त करने के तिर प्रेरित करता है तो दह दुद्धि को उत्तर्द्ध अति वा स्थाय संपर्य के प्राप्त कर वर्णों के स्वक्त्य में आर्थी है और वाद्य आदारा में विष्य-मान राज्य के साथ अपने स्वक्त्य की एक वर्ण तिही है। वह किर श्रेता की दुद्धि के बसके भीत्र के द्वारा प्रविष्ट होती है और उसके इदय में जो वाच्यवायक रूप वाली बुद्धि है उसमें ज्याप्त हो जाती है। पुरुष के प्रयक्ष से उत्पन्न जो कंठ तालु ध्वादि की ध्वानियाँ हैं, वे नष्ट हो जाती हैं, शब्द (रफोट) नष्ट नहीं होता है। शब्द ध्वानि के गुणों से युक्त होकर खर्य का बोध कराता है। स्फोटरूप राष्ट्र में जो परना या वाक्यता है, उसका ध्वानि में खारोप किया जाता है। ध्वानि पर या वाक्यसम्य नहीं है, परन्तु उसके खारोप के कारण ध्विन को पद या वाक्य सम्पत्ति हैं। इस प्रकार ध्वानि में जो नरवरता का गुण है, उसका स्फोट रूपी शब्द में खारोप करते हैं। खतयब नित्य शब्द (रफोट) के तरवर समझ वैठते हैं। शब्द पुरुप की बुद्धि में विद्यमान खर्य का हो बोध कराता है, क्योंकि उसी के साथ शब्द का सम्बन्ध है। निरक्त १, १, २, तथा मजूपा, प्रष्ट ३६६ से ३६६।

खित के गुणों की स्फोट में उपलब्धि — बुद्धिस्य शाद से अर्थ की अभिव्यक्ति का उपर्युक्त प्रकार मानने में एक यह आच्चेप उपस्थित होता है कि ध्विन की विभिन्तता के कारण स्फोट स्पीशस्य के भी अनेक और कमयुक्त मानना गड़ेगा। इसका उत्तर भर्तु हिर ने दिया है कि स्फोट निष्य है, उसमे कम नहीं है। प्रतिपर की सत्ता उसमें महीं है। कमशोलता नाद (ध्विन) में हो है। ध्विन, के पीवोपर्य के कारण स्फोट भी कमयुक्त अपीत होता है। च्विन, के पीवोपर्य के कारण स्फोट भी कमयुक्त में पीवोप्य की तहीं है। च्विन, के पीवोप्य के कारण स्फोट भी कमयुक्त और विभन्न प्रतीत होता है। चलुत उसमें न कम है और न भेद। हरिष्रुपम।

नादस्य कमजातत्वाज्ञ पूर्वे नापरश्च सः। श्रकमः कमरूपेण भेदवानिव गृह्यते ॥ वाक्य०१,४८०।

स्फोट नित्य और श्रक्रम हैं - एक उदाहरण द्वारा भर्तृ हिर ने श्रभने कथन के। स्पष्ट किया है। जैसे चन्द्रमा मे चचलता नहीं है, परन्तु जब उसका प्रति-विक्य जल मे पडता है तो जल की चंचलता आदि क्रिया के श्रमुसार ही जल का प्रतिविन्य चन्द्रमा का प्रतिविन्य चंचल दीखता है। जल की चचलता का चन्द्रमा मे श्रारेप किया जाता है। इसी प्रकार स्कोट और ध्विन का सम्बन्ध है। स्कोट नित्य और श्रक्रम होने पर भी ध्विन की क्रमशीलता श्रादि के कारण विभिन्न प्रतिव होता है।

> प्रतिविच्यं यथाऽन्यत्र स्थितं तोयिक्वयावशात्। तत्त्रपृत्तिमियान्वेति स धर्मः स्कोटनादयोः॥

वाक्य० १, ४६।

अतएय नागेश मंजूपा में कहते हैं कि रान्द बस्तुत एक है। परन्तु विभिन्न वर्षों के सस्कारों से प्रतिविम्य होने के कारण श्वनन्त पदों के रूप में प्रतीद होता है। इसी स्कोटरूप शब्द की एक्टा के कारण उसको सर्वपदात्मक श्रीर समस्त श्रुपों का बोधक कहते हैं। शब्द की इस सर्वार्धवाचकता का ज्ञान तो योगियों को होता है, मनुष्यमात्र को नहीं। ज्यवहार श्रादि के हारा दिस शब्द से दिस ऋर्य का सान महुए किया दाता है, ज्ली ऋर्य का उस शब्द से जनसाधारए को बोध होता है। मनुषा, पृत्र ३६६ से ३६७।

शान से शान और अर्थ दोनों का बोग — मर्ल् हिर्र ने राज दो झान से सह-राता बताते हुए इस बात को स्वष्ट किया है कि निस प्रकार झान अर्थ का बोध कराता है तभी प्रकार अपने स्वरूप का भी बोध कराता है। प्रत्येक झान में वो तक्षों का समावेश रहता है, एक झान और दूसरा झेता। ज्वाहरण के लिए घट के झान से एक तो झेच घट बस्तु का समावेश होता है और दूसरा ज्ञान का अर्थान् (गानो घट ' शुक्ते घट का ज्ञान हो गया है)। इसी प्रकार राज के स्वरूप और अर्थ का प्रदूण होता है "नो राज कहने पर एक गाय बस्तु का प्रदूण होता है और दूसरे "गी 'शाज का।

> श्रात्मरूप यथा झाने झेयरूप च गृहाते। श्रयंरूप तथा शन्दे खरूपं च प्रकाशते॥

वास्य०१, ४०।

शन्द में प्राग्नता और प्राहरूता—शन्द की समानवा प्रवाश से भी की जाती है। जिस प्रकार दोषक अन्य बन्नुओं को प्रकाशित करता हुआ अपने आप को भी प्रकाशित करता है, उसी प्रवार समस्त शन्तों में यह शक्ति है कि वह प्राग्न भी है और प्राहक भी। बोच्च और बोचक दोनों गुर्यों का उनमें समावेश है।

> प्राह्मत्वं प्राहक्तवं च द्वे शक्ती तेजसो यथा। तथैव सर्वश्रद्धानामेते पृथनवस्थिते॥

वाक्य० र, ४४ ।

प्रकारात्रयी—हेलाराज बाक्य॰ (का॰ ३ पृ० ६=) खोर नागेरा मजूप ( पृ० २३२ से २२४) ने खतएब यह बर्खन किया है कि ज्ञान, प्राट खोर प्रशंप ये तीन प्रकारा हैं। जो खन्य को प्रशासित करते हुए खपने खाप को भी प्रकासित करते हैं।

मानग्रन्थवीपाछ्यो हि भराषा येनेव भरारेए पर भराग्रामित तेनैवा न्मानमपि । हेलाराज, वाज्यः वाल्यः, पुरु धन।

ान तेर के साथ हो तान का भी प्रकाश होता है खरएवं नागेश का यह क्यन बिख है कि ब्रान होने पर 'जानामि न वा" (जानता हूँ या नहीं), या 'न जागामि' (में नहीं जानता हूँ), इन दोनों प्रचार के मदेह ब्हीर विरद्ध-ब्रान का खुनमब नहीं होता है। जब तक ब्रान नहीं होता, वर तक मंदह और विपर्वय होने हैं। परन्तु आत होने पर मन्देह और विपर्वय नहीं होता है, क्योंकि क्षान व्यक्त सकर का भी प्रकाश करता है। जक्षा, कु २३४ से २२४। चित्सुखाचार्य की सम्मति — अत्तर्व चित्सुखाचार्य ने कहा है कि यदि अर्थप्रकारा के समय अनुभूति (ज्ञान) न हो तो ज्ञान के अराले च्रण में ही जिज्ञासु को उस विषय में सन्देह, विषय्य या विषरीत ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए। सामने उपिश्य व्यक्ति को देखने पर जब उससे यह पूछा जाता है कि 'आपने इसको देखा है या नहीं" तब वह न सन्देह करता है, न उसे विषरीत ज्ञान होता है और न ज्ञान का अभाव ही समम्त्रता है, अपितु वह निश्ययात्मक ज्ञान करता है और कहता है कि "हां, मैंने इसको देखा है"। इससे ज्ञात हेता है कि अनुभूति अपने आप को प्रकाशित करती हुई वस्तुओं के विषय में ज्यवहार को सिद्ध करती है। वाश्य० १, ४०। सूर्यनारायण शुक्त इत व्याख्या॰ १० ४२ पर उद्दुत।

सन्द और अर्थ में अर्थ की मुख्यता— शब्द के द्वारा शब्द और अर्थ दोनों का बोध होता है। पतञ्जिल ने शब्द और अर्थ के अन्तर पर भी ध्यान आकुष्ट किया है। अतएव प्रस्न उठाया है कि शब्द के कारण अर्थ होता है या अर्थ के कारण शब्द। इसका सफ्ट रूप से उत्तर देते हुए पतञ्जिल कहते हैं कि अर्थ के द्वारा ही शब्द होता है।

युक्तं पुनर्यच्छव्दनिमित्तको नामार्थः स्वात् , नार्थनिमित्तकेन नाम शन्देन मित्रत्यम् । अर्थ निमित्तक पद शन्दः । महा० १, १,४४ ।

शान्द अर्घ का उत्पादक नहीं, अपितु झापक है—कैयट ने पतञ्जाल के भाव को सम्य करते हुए लिखा है कि शब्द के कारण अर्घ की सचा भानने का अर्घ यह होता है कि शब्द है तो अर्घ है और शब्द नहीं है तो अर्घ नहीं है। पत्नु वह ठीक नहीं, क्योंकि शब्द आर्घ को उत्पादक नहीं है, अपितु झापक है। अर्घ पहले से रहता है। शब्द के झार उसकी शब्दीति होती है। अत्यय शब्द का इत्यादक ना प्रकारय-प्रकाशक रूप सम्बन्ध है। यदि शब्द को अर्घ का उत्पादक मानेंगे तो शब्दों के उच्चारण करते ही उन बसुओं की उत्पित्त होनी चाहिए। मागेंग ने इसका उदाहर एवं दिया है कि स्व आदि शब्द कहने पर स्व आदि बसुओं की उत्पत्ति होनी चाहिए। प्रदीप, महा० १, १, ४४।

नैयायिकों व्यादि ने राज्य व्यार व्यर्थ में सम्बन्ध मानते में इसी उत्पादकता के आधार पर असन्वोष प्रकट किया है कि यदि राज्य और वर्थ में कोई सम्बन्ध मानेंगे तो बस राज्य से उस वर्ध (वस्तु) की मुख में उपस्थिति होनी चाहिए। इमका विवेचन पिछते व्यप्याय में किया जा चुका है। केयने ने अवत्य कहा है कि अर्थ को राज्य का कारण कहने के का पत्रज्ञाल का मान यह है कि अर्थ राज्य से पहले रहता है। अर्थ राज्य का प्रतास के स्विप् राज्य का प्रतास के स्विप् राज्य का प्रतीस के स्वप् राज्य का प्रतीस के स्वप् राज्य का प्रयोग किया जाता है। अर्थ राज्य का प्रयोग कही कार्य के प्रतिपादन के लिए राज्य का प्रयोग किया जाता है। जिस राज्यों का प्रयोग नहीं होता है, उसमें यही कारण समफना

चाहिए कि वे क्वर्य विद्यमान नहीं हैं, दिनके बोधन के लिए शब्द का प्रयोग किया जाय | प्रदोष, महा॰ १, १, १४ |

पवञ्जलि ने इस भाषातत्त्व को स्तष्ट किया है कि श्वर्य ( वन्तुएँ ) पहले से स्पर्सित रहते हैं। बनके वोष कराने के लिए राज्यों की सृष्टि होती है। राज्यों की सत्ता को मानकर श्वर्यों की सृष्टि नहीं की जाती।

नहि प्रवाकृतेन न.मार्थेन सवितव्यम् । ऋष्ट्रतेन नाम राज्देन सवितव्यम् । सहाव २, १, १ ।

राज्य श्रीर श्रर्थ में श्रर्थ की सुख्यता का प्रतिनाहन करते हुए पत्रख़ित कहते हैं कि लोकव्यवहार में श्रर्थ की ही प्रधानता रहती हैं।

> किं रुतं पुनः प्राधान्यम् १ स्रर्थरुतम् । लोकेऽर्यरुतं प्राधान्यम् ॥ महा० २, १, १ ।

> लोकेऽयोंगस्यैव प्राधान्यम् । पुरयस्तजः बान्य० २, १३२ । श्रयों हि प्रधानं वद्गुरामृतः शज्रः । दुर्गाचार्यं, निरुक्त० २, १ ।

कर्य की मुख्यता इस रूप में भी है कि क्षर्यदोप के लिए शब्द है। शब्द साथन है और क्षर्य साम्य ।

मर्गु हिर्र ने राज्य को लोकव्यहार का साधन बताजा है। जब बच्च किसी श्रर्ष को दूसरे को बताजा चाहता है तो नर्बप्रथम उसकी युद्धि राज्यों का श्राप्रय लेती है। वह बपनी युद्धि में जिन श्रयों को ब्यक्त कराना बाहता है, वन श्रयों के तोधक राज्यों को स्थान हेता है। श्रोता भी वह ममम्बेन हुए कि राज्य के ज्ञान से ही श्रय्य का ज्ञान होगा, राज्यों को ध्यान पूर्वक सुनता है। राज्य ही बच्चा के भाव को श्रोता के हृदय में निर्धारित करता है।

> यया प्रयोक्तः प्रान् बुद्धिः ग्रन्देष्वेत्र प्रवर्तते । व्यवसायो प्रहीतृ ट्रामेवं तेष्वेत्र जायते ॥ वास्यः १, ४३ ।

भर्य का कियाओं में उपयोग, शब्द का नहीं—शाब्दबोव में शब्द और

#### श्रभिधा-शक्ति का विवेचन

भर्तु हिरि का मत- भर्ष हार ने क्ष्मिधा राक्ति का विवेचन बहुत उत्तम रीति से किया है। भर्त् हार कीर उनके ज्यारयाक र पुरुषराज ने इस विषय में कई महत्त्रपूर्ण वार्तो पर ध्यान क्षाकृष्ट किया है। वे कहते हैं कि राज्य एक ही है उसके ही क्षेत्रकों क्षय हैं। बचा जब उस राज्य की किसी निश्चित कार्य में प्रयुक्त करना है। विवियोग के विवा राज्य अपने क्षय के प्रकाशित करता है। विवियोग के विवा राज्य अपने क्षय का योध नहीं करता है राज्य का क्षय के साथ सम्बन्ध उक्ति (भाषण) के द्वारा ही होता है। पुरुषराज कहते हैं कि राज्य में क्षये के प्रतिपादन की योगवा जिक के द्वारा ही होती है।

विनियोगाहते राज्दो न स्वार्थस्य प्रकाशकः। श्रयोभिधानसम्बन्धमुक्तिद्वारं प्रचत्तते॥ वाक्य॰ २, ४०६।

पुरवराज ने भर्त हीर के इस कथन पर प्रस्तकर्ता की श्रोर से एक बहुत गम्भीर सैद्वान्तिक प्रश्न किया है कि शब्द श्रीर श्रव्य में जो स्वाभाविक सम्बन्ध है, क्या वह इस श्रवस्था को प्राप्त होता है कि ये सब शब्द श्रव्यंबोधन में वृत्ता के द्वारा विनियोग रूप सम्बन्ध के सुखापैती होते हैं, यदि उक्त क्यन का यही मार्थ है तो वैयाकरणों के सिद्धान्त का नारा हो जाएगा। पुरवराज, वाक्य०२, ४००। भर्त हिर्द एवं पुरवराज ने इस प्रश्न का उत्तर निम्महप से दिया है :---

र्जात में जैसे यह सामाधिक योगयता है कि वह वस्तु का दर्शन कराती है परन्तु उसमें भी यह आवरयण्या होती है कि मन का आँत के साथ सम्बन्ध हो। देखने के लिए देखने वाले की आँत का मन से सम्बन्ध होना (प्रिण्यान, एकामवा) आवरयक है, अन्यया सर्वरा हो आँत से वस्तु वीदानी चाहिए। इसी प्रभारत में साभाविक योगयता यह है कि वह अर्थ का वोधक है परन्तु उससे लिए भीवका के द्वारा सम्बन्ध करते हैं कि वह अर्थ का वोधक है परन्तु उससे लिए भीवका के द्वारा सम्बन्ध करते हैं कि आवरयकता होती है वक्ता जब अरूद का विरोप अर्थ से सम्बन्ध करता है, तभी वह उस अर्थ का वोध कराता है। पुरवर्ग का इसके माव को और सम्बन्ध करते हुए लिखते हैं कि वाशव जब अपनी राक्ति के द्वारा विरोप अर्थ से युक्त होकर, वास्य अर्थ को प्रमाधित करता चाहते ते वव वह अभिया नामक शक्ति का आअप्र लेकर अर्थ को प्रमाधित करता है। वह अर्थ स्थाप नामक शक्ति कहा हो। यह उत्तर शब्द में भेद एक को मानने पर है। उस राज्य से अर्थ से मानन ताता है। अर्थ से सीच सम्बन्ध (स क) कहते । यह उत्तर शब्द एक हो है, उसमें कोई अन्तर नहीं आता है, तव वक्ता के अन्दर विरागन प्रतिमा हिमस्य और उत्तर होर राज्य का स्वस्य महस्य मान करता है। उन अर्थ सा सा सम्बन्ध और उत्तर होर राज्य का स्वस्य का स्वस्य का स्वस्य का स्वस्य का से सम्बन्ध और उत्तर होर राज्य का स्वस्य का स्वस्य का से सम्बन्ध की उत्तर होते हैं। अर्थ का सम्बन्ध की स्वस्य करता हो होता है। अर्थ का स्वस्य मान सम्बन्ध की उत्तर का स्वस्य का से सम्बन्ध की उत्तर का स्वस्य की सम्बन्ध की सम्बन्ध की उत्तर की सम्बन्ध की सम्बन्ध की उत्तर होता है। समस्य अर्थ स्वस्य की समस्य की स्वस्य की समस्य की स्वस्य समस्य की उत्तर की समस्य स्वस्य की समस्य की स्वस्य समस्य की समस्य की समस्य समस्य समस्य की समस्य समस्य की समस्य समस्य की समस्य समस्य समस्य की समस्य समस्य की समस्य समस्य समस्य समस्य की समस्य समस्य समस्य की समस्य समस्य

का समन्वय होता है, उसी प्रकार उक्ति (भाषण्) खर्यात् कंट, वालु खादि के द्वारा शन्दोच्चारण् शन्द की भावना (अन्तरात्मा में संस्कार ) के विना नहीं होता है। यह जो सम्बन्ध को उत्पन्न करने वाला शब्द का अपना व्यापार है, इसी को श्रमिधा शक्ति का सम्बन्ध कहते हैं। यही उच्चारण के द्वारा शब्द का रूप पाकर श्रभिधा कहलाता है। प्रयात ।

> यथा प्रशिहितं चलर्दर्शनायोपकल्पते । तयाऽभिसहितः शब्दो भवत्यर्थस्य बाचकः॥ वाक्य० २, ४०७।

श्रभिषा में चार तत्व – भवृंहिर के कथन पर एक श्रीर आलेप यह उठावा गया है कि श्रभिषान (बाचक ) अभिषेय (बाच्य ) श्रीर उन दोनों का सम्बन्ध यह तीन वार्ते ही सुमित्सद हैं श्रीर श्राप विनियोग (नियुक्ति ) उक्ति (भापस्) श्रभिसंघान (सम्बन्ध करना) श्रीर श्रभिषा (श्राक्ति) इन चार तत्त्वों के उपयोग का प्रतिपादन करते हैं, यह अप्रसिद्ध ही है। इसका उत्तर भर्तु हिरि देते हैं कि तीन के स्थान पर चार तत्त्वों का उपयोग बताया गया है, यह भवु ६। ५त ६ १० तान क स्थान पर चार तरवा का उपयाग वाया नया है, यह कोई विचित्र बात नहीं कही गई है, यहाँ पर यही वात कही गई है कि अभिधान और अभिधेय ( राव्द और अर्थ) में जो याच्यवाचक नामक सम्बन्ध है, यह अभिधा नामक राव्द्रपत्ति के द्वारा नियम में रक्ता जाता है। कारक ( कर्म करशा आदि ) लोहे की हतों के तुत्य हैं, इनमें परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है, इनमें किया का व्यवसान अर्थात प्रक्रिया का आश्रय लेकर सम्बन्ध देखा जाता है, वैसे ही शब्द और अर्थ में अभिधा शक्ति के द्वारा नियम होता है। पुरुष-राज, बाक्य० २, ४०८।

> क्रियात्यवेतः सम्बन्धो दृष्टः करणकर्मणोः। श्रमिधा नियमस्त्रसादभिधानामिधेययोः॥ वाक्यः २. ४०८ ।

श्रभिधा में यक्ता का स्थान-इसी को मर्हहरि और पुल्यराज ने और भागा नामा भागाना मानामा का मण्डार आहे. उपयोज म आहे हैं राष्ट्र करते हुए कहा है कि एक ही राज्य (राज्यत्व ) के हारा गाय आदि यहुत सी वसुएँ प्रतिपाद हैं और समस्त वसुएँ सजातीय (अर्थात एक राज्यत्व रूपी जाति से सम्बद्ध ) होने के कारण एक ही अर्थ (अर्थतत्व ) को वतलाने वाली है। अत्रुव प्रयोक्त जिस शब्द से जिस अर्थ का अभिया राक्ति के हारा सम्बन्ध करता है उसी अर्थ का वह शब्द वाचक होता है, अन्य का नहीं।

> वहप्वेकाभिधानेषु सर्वेप्वेकार्यकारिषु। यत् प्रयोक्तामिसंघरो शब्दस्तत्रावतिष्टते ॥

वाक्य० २,४०६ ।

अभिधा शक्ति की स्वतन्त्र सत्ता—भर्व हरि और पुष्यराज ने एक अन्य उदाहरण हारा इस बाव को स्पष्ट किया है कि अभिधा शक्ति की अर्थ से पृथक् सत्ता है, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता है। यह कहते हैं कि वेद के राज्यों को जब अभ्यास अर्थात केवल पारायण के समय पढ़ा जाता है, वर उनका कोई अर्थ नहीं होता है, अतः उन्हें अनर्थक कह दिया जाता है। वर्ष वे ही राज्य अर्थात के समय स्वरूप के समय स्वरूप के तान के लिए बताये जाते हैं, तब उनका अर्थ राज्यों का स्वरूप होता है। किन्तु जब वे ही शब्द यहा सम्बन्धी विभिन्न कर्मों में विभिन्न कियोग के अनुसार विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, तब वे ही अभिधा शक्ति का समय्वय हो जाने से उन विभिन्न अर्थों के प्रतिपादक होकर उन अर्थों में तियान का समय्वय हो जाने से उन विभिन्न अर्थों के प्रतिपादक होकर उन अर्थों में तियान विभिन्न की तो है। अर्था वा यह स्वष्ट है कि अभिधारांक्ति अर्थ से पृथक् है, उसके आव्या से ही अर्थ का वोध होता है।

श्राम्नायशन्दानभ्यासे केचिदाहुरनर्धकान्। स्वरूपमात्रवृत्तींश्च परेषां प्रतिपादने॥ श्रमिषानक्रियाभेदादर्धस्य प्रतिपादकात्। नियोगमेदान्मन्यन्ते तानवैदत्वदर्शिनः॥

वाक्य०२.४१० से ४११।

शब्दभेद्वादियों का मत उत्तर एक राव्दतत्त्व को हो मानने वालों के मत का प्रतिपादन किया गया है कि अभिधारांकि के द्वारा उन-उन अर्थों की सिद्धि होती है। भर्छ हिर ने उक विवेचन के परचान जो शब्द को अनेक मानने वाले हैं, उनके मत का भी प्रतिपादन किया है। भर्छ हिर कहते हैं कि जो शब्द को अनेक मानने वाले हैं, विवेचन शब्दों में एक्ट को नहीं मानते हैं। विवेच साहर्य के आधार पर उनके एक जाति का समन्वय मानते हैं। विवेच तहता का नहीं मानते हैं। विवेच सहत्य के आधार पर उनके एक जाति का समन्वय मानते हैं, विवेच कार्य मिन्न मिन्न राव्द हैं। जैसे अस्त माप आदि प्रत्येक शब्द अर्थों की अनेकता के कार्य मिन्न भिन्न राव्द हैं। उनमें रूप की समानता के कार्य आभिन्ता प्रतीत होती है। शब्द भेदवादियों के उक्त कथन का परिखाम यह होता है कि शब्द में प्रयोग अर्थात् उच्चारण के आतिरिक्त आभिसंघान, जीक, आभिषा इन तीनों की स्थिति नहीं रहती है। गुपदराज, वास्य॰ २, १९२ से १९३।

यहाँ एक परन स्वामाबिक रूप से उठता है कि यदि श्रमिया श्रादि को न मानकर फेवल प्रयोग को ही मानेंगे तो श्रय का नियंत्रण करेंसे होगा। इस पद्म की श्रीर से मतु हरि उत्तर देते हैं कि इस मत में शब्दों की युक्तियाँ नियमित मानी गई हैं, श्रयांत प्रत्येक शब्द प्रत्येक श्रयं का बोध नहीं कराता है, श्रपितु वह बिरोप श्रयं में नियमित है। उनही शक्तियों भी भिन्न हैं श्रत: वे श्रयने-श्रयने श्रयं में नियमित रहते हैं।

विषये यतराकित्वात् स तु तत्र व्यवस्थितः।

गाय श्रादि शब्द गोत्वविशिष्ट गाय श्रादि का बाचक है। उसके हुग्रा जिस श्रये का बोध कराया जाता है, जैसे गाय श्रादि, उसको बाच्य कहते हैं। यही मुख्य श्रये हैं। शक्तिवाद प्रद्व रेसे ६।

ईरवर संकेत में शक्ति का खएडन गदाधर ने शक्तिवाद में आगे जाकर ईरवर के संकेत को शक्ति मानने का खएडन किया है। गदाधर का कथन है कि यदि इरवर के संकेत को ही शक्ति मानेंगे तो हमारे उचारण किए हुए शब्दों में शक्ति नहीं होगी। देवदच आदि नामों में, जो कि गरहों दिन माता-पिता आये हैं होरा रक्ते जाते हैं, शक्ति नहीं होगी चाहिए, क्यों क इनमें संकेत ईरवर के हारा किया हुआ नहीं है। एक अन्य आचेर यह भी किया है कि ईरवर संकेत को शक्ति मानने पर जो कि ईरवर को मानते ही नहीं हैं, उनको शब्द से अर्थ का झान ही नहीं होगा। अतएव गदाधर अरवना निर्णय देते हैं कि शाब्दबोध की उपयोगिश में ईश्वर को कारण हम से रखना ही नहीं चाहिए। ऐसा मानने से आधुनिक संकेतों के झान से भी शाब्दबोध होगा। और आधुनिक संकेतों में शाब्दगी। ।शांकिवाद, १० ६ से १३।

शान्द्रवोध में अमेद खार भेद संसर्ग—गदाधर ने न्युसित्वाद में कहा है कि शान्द्रवोध में एक पद के अर्थ में अन्य पद के अर्थ का संसर्ग की सर्वाद्र से प्रतीत होता है, वह संसर्ग कहीं वो अमेद रूप है और कहीं भेद रूप है की आधार आपेय, प्रतियोगी अनुयोगी, विपय विपयी मात्र आदि संसर्ग । अमेद को ज्वाहरण हारा समकाया है कि जैसे "नीनोधदः" (नीना पड़ा), "नीनापदमानय" (नीने घोड़े को लाओ), में पड़े आदि में नीन आदि का संसर्ग अभेद रूप है, नीनेपन और पड़े को खुचक् नहीं सामका जाता है, अत्युद्ध कहते हैं कि अमेद संसर्ग शान्द्र के अर्थ में समान प्रतात अपना पित संसर्ग का अपने से समान प्रतात अपने पित संसर्ग की मार्याद्र से प्रतीत होता है। भेद सम्बन्ध जैसे "मृतले पटः" (प्रत्यी पर पड़ा), में प्रयोद्ध आधार है और पड़ा आयेष है। "मोरों इच्छाति ' (मोरा विपयक इच्छा में मोरा विपय इंट्या विपयी है। "पटो नात्ति मृतले" (प्रव्यी पर पड़ा), में प्रयोद्ध में मेरा विपय कहती हैं। "यटो नात्ति मृतले" (प्रव्यी पर पड़ा) में से भे निवय है इच्छा विपयी है। "यटो नात्ति मृतले" (प्रव्यी पर पड़ा) मेरी है, में पटामाय प्रतियोगी है और मृतल अनुरोगी। इयुद्धतिचाद पृ० १ से २२ तथा रूप।

नेपापिकों के मत का खण्डन — नागेश ने मंजूषा (पु० १६) में शक्ति के विषय में नैयापिकों के मत का प्रतिपादन किया है कि इंश्वरेच्छा शक्ति है। यद्यपि उमका विषयरूप सम्बन्ध पद, अर्थ, जन्यजनकमाय और वोध से है, तथापि वोध में जो जन्यता है, उसका जनक होने से एक और विषय वाचक है दूसरी और वोध का निषय होने दे निषय वाचक है। वद्यपिक्षप्रधम शक्ति का प्रदेश में जो जन्य होता है। विषय वाचक है। वद्यपिक्षप्रधम शक्ति का प्रदेश में जो है, तथापि शास्त्रीय आवाप और द्वयाप के द्वारा विभिन्न पद्यों में शक्ति का महत्य होता है। इस प्रकार से नैयापिक शब्द और अर्थ में

कोई सम्यन्ध न मानकर केवल ईरवरेच्छा या संकेत से काम चलाते हैं, श्रयवा राज्यजन्य कार्य बोध विषयक ईरवर ज्ञान शक्ति है ऐसा मानते हैं।

नागेश ने उक्त नैथायिकों के मत का खण्डन करते हुए कहा है कि बालक नागरा न उक्त नवागिका कमत का संवक्त करत हुए कहा है कि बालक जब प्रयोग्य क्षेरी, प्रयोज्य वृद्ध के व्यवहार को देखता है तह प्रयोग्य वृद्ध की काम में प्रश्ति को देखकर यह अनुमान करता है कि प्रयोग्य वृद्ध को राज्य के अर्थ का झान हुआ है। इसन वहाँ पर उपस्वित है, अतः वह राज्य को उस झान का कारण समझता है, साथ ही यह भी समझता है कि जिनमें सम्बन्ध नहीं होता है, उनमें कार्य और कारण का सम्बन्ध यही हता है। यहाँ कार्य कारण भाव को देखकर वह राज्य और अर्थ में सम्बन्ध का अनुमान करता है, वह सम्बन्ध कर्य उसला नहीं होता है। जनक में रहते वाले उस सम्बन्ध को प्रहण नहीं किया जा सकता है श्रतः यह कहना कि पर श्रीर पदार्थ में वीधजनकता सम्बन्ध है, यह डचित नहीं है। इरवरेच्छा श्रीर ज्ञान दोनों में किसी एक में ही शक्ति मानने छे पत्त में कोई विशेष युक्ति नहीं है और दोनों में ही शक्ति की कल्पना करने में गौरव होगा। साथ ही अदि "इइमस्माद मनवु" ( इस राज्द का यह अर्थ होने ), इस इच्छा के विषय को ही अर्थ का जनक मानेंगे तो बहुत श्रव्यवस्था हो जायगी। साथ ही प्रमालों का अमेय के साथ जो सम्बन्ध है, वह जन्यजनकमान न होकर साय हा प्रमाणा का अमय के साथ जा सन्यन्य है, वह जन्यजनकर्माव ने हाकर कर्य ही सन्वन्य है, वर्स पृषक सन्यन्य के द्वारा प्रमाण झान के जनक देरे लाग हैं, अवषय इरवरेच्छा और योग (ज्ञान) दोनों को सन्यन्य नहीं माना जा सकता है। यह इनको सन्यन्य माना जायगा वो "यूमाट् बहिझानं जायगाम्" (जूर्स से क्यार का ज्ञान हों), ब्याद्ध में इन्छा का विषय होना ही हेतु और साध्य का सन्यन्य होगा। ऐसा करने से नैयायिकों के मतातुसार अनुमान के लिए व्याप्ति का ज्ञान जो कि अनिवार्य माना गया है, उसका नारा ही हो जाएगा। क्योंकि ज्याप्ति के जानने के स्थान पर अब ईरवरेच्छा का जानना ही आधरयक होगा ।

एक आपत्ति यह भी है कि इच्छा या अनकता को शिक मानने पर वह शब्द और अर्थ होनों में नहीं रह सकता । इच्छा का विषय ज्ञान है। उसकी विषय ता का इच्छा की आश्रयता नियमक नहीं हो सकती है। इसका मान यह है कि न पर और न पहार्थ इच्छा का विषय है, अपित ज्ञान ही इच्छा का विषय है। जो बोप का विषय है (अर्थात पहार्थ) नहीं इच्छा का आश्रय है, यह नेपायिकों के क्यन का मान निकतता है, यह सम्भव नहीं है। यह शब्द या यह अर्थ इच्छापुक है ऐसी प्रतीति कभी नहीं होती है। यह नैपायिकों के क्यनातुसार अनकता अर्थात् अर्थ को स्टम्म करने की शिक को शिक मान लें तो ज्ञान के उत्सन करने ही शिक यह और अर्थ में होने पर भी उन होनों का परसर सम्बन्ध मानवत्य को उससे पृषक सत्ता माने विना, सिद्ध नहीं हो सकता है। किसी भी ज्ञान में यह आवस्त्यक है कि यह और अर्थ का परस्टर सम्बन्ध हो। वसी पद से पदार्थ का ज्ञान होता है। नैयाविनों के सत में यह सिद्ध नहीं किया जा सकती है कि पद और पदार्थ में सम्बन्ध कैसे हो गया। मंजूषाः, पूठ २१ से २२।

## वैयाकरणों का मत

पद और पदार्थ दोनों में शक्ति हैं, मस्तर्य की प्यत्त सचा है—पद और पदार्थ दोनों में शक्ति है, इसका निरुप्त करते हुए नागेश ने मर्च हीर आहि अपीन आवार्यों के मत को उद्धव करके कहा है कि सम्बन्ध पह और पदार्थ (ग्रान्द और अपो होनों में रहता है, परन्तु इसकी सक्त पूयक् है। यह दोनों से पूयक् है। यह दिसांश्च देवा नियासक है अयौन सम्बन्ध वह शक्ति है, जो कि ग्रान्ट करीं का प्रयो है। यह सिर्माश्च कर है। होनों में नियम को स्थापित किये हुए है। इसका ही परिणाम है कि शब्द किसी विशेष अर्थ का ही बोध कराता है।

"सम्बन्धो हि सावन्यिम्यां मिन्न उमयाधिकः" इति, "हिष्टः सम्बन्धः" इति च, "विक्रिप्टयुद्धिनियानकः"इति चामियुक्तव्यवहारात्। मंजूपा, १० २२।

शक्ति का लसण्—नगेश करण्य बहते हैं कि पर और परार्थ में को विशेष सम्बन्ध है, बसी को शक्ति कहते हैं। इसी का दूमरा नाम वाक्य-वावक भाव है। इस शक्ति का ताम पर और परार्थ में वाशक्त के द्वारा होता है। वार्यात्र कोर कार्य में अभिन्नता को जानना । सकित हो शक्ति का ज्ञान कराता है। पर में लो शक्ति है, इनका वोष संकेत कराता है, अव्यव क्यावहारिक टिप्टिकोण से संक्वित को भी शक्ति कह तेते हैं। संक्रेत बलुतः सम्बन्ध (शक्ति) नहीं हो सकता है और म स्वी में मिन्न कराती है और म क्या है और म स्वी हो सकता है और म अर्थ में म मिन्न कर से। संज्ञात पुष्ट नहीं।

चार प्रकार का शृष्टार्घ - पवञ्चलि ने इस विषय पर गम्भीरता से विचार विचा है कि शब्द के द्वारा जा संवेत किया जाता है, वह किन क्यों का बोध कराता है। पवञ्चलि का क्यन है कि शब्द की क्यों में तो प्रवृत्ति होती है वह चार प्रवार की होती है। रू. जातिवाचक्यन्द २, गुणवाचक्याब्द, ३, क्रियाबाचक्याब्द, ४, यहच्छाराब्द, क्योंन् वेच्छिक राज्द।

चतुष्टयो रान्दानां प्रकृति, जातिरान्या गुएरान्द्राः क्रियागान्दा परण्डाः रान्दारचतुर्याः।महा० चा०२ 'छलुक् सुत्र'॥

नागेरा ने पतञ्जलि के भाव को सार करते हुये लिया है कि राजों की अर्थ में जो मर्जुच होती है, वह मर्जुचिनिमित्त (प्रवृत्ति का कारण) के भेद से चार प्रकार की है। कैयर और नागेरा ने यहच्हा राज्द की व्याल्या की है कि यहच्छा ग्राय क्से कहते हैं, जिसको वक्ता भाषती ही इच्छा से किसी धर्य में प्रवृत्त करता है। इसमें अर्घ के अवृत्तिनिम्त पर ध्यान न देकर केवल प्रयोक्त के अभिप्राय पर ही सुरयता रहती है। इस प्रकार के राज्यों को ऐन्छिक राज्य सममना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति ने एक वस्तु का नाम डिस्य या डिवत्य रख दिया, एक ने उसका नाम हिर या हर या दिया, पे दे राज्य व्यक्ति विरोध के बोयक हैं, इनमें व्यक्ति के अतिरिक्त और कोई प्रवृत्ति का कारण नहीं है, अत. इनमे अनन्तता और अव्यवस्था नहीं होती। कैयट और नारेश।

यहच्छाशब्द और व्यक्ति का महत्त्व-नागेश ने यहच्छा राव्द की व्याख्या में भाषा विज्ञान के एक महत्त्वपूर्ण विषय पर ध्यान आरूष्ट किया है। नागेश के शब्द निम्न हैं:-

स चानेकविध – एक ब्यक्ति सन्तिवेशितो डित्यादिरेकः, तत्र न किपिदतिरिक्तं प्रदृत्तिनिमित्तमानन्त्यव्यभिचारयोरभावात्। अनेकत्यमते तत्तव्यात्पुपलित्ते सा। टिघुमादीनां तु तत्त्वच्छक्यानामानन्त्यात् तत्पद्मेव प्रवृत्तिनिमित्तम्।

उद्योत, महा० आ० २ 'ऋलुक सूत्र'॥

यदण्ड्याराव्द धनेक प्रकार का है। एक व्यक्ति के द्वारा रक्के गए नाम डित्य आदि एक वस्तु है। व्यक्ति के अविरिक्त व्यक्तिवाची राव्यों का और कोई प्रद्रित-निमित्त नहीं है। अनेकत्ववादी अर्थात् वाविवादी के मत मे वह राव्द व्यक्ति के लिए संकेत न रहकर व्यक्ति के द्वारा सकेतित जाति का बोप कराते हैं। राव्द के द्वारा बोध्य क्यक्ति अनन्त हैं, अत वह राव्द जाति का बोपक है, जैसे टि धु भ आदि संक्षाएं।

नागेरा ने जिस बात पर प्यान दिया है, वह यह है कि ऐल्हिक राज्य के दो सकर हो सकते हैं, एक व्यक्ति बिरोप और दूसरा जाति। व्यक्तिवाचक नाम को रसने वाला व्यक्ति विरोप ही होता है। जाति वाचक नाम को रसने वाले भी व्यक्ति विरोप होते हैं। व्यक्ति या इत्य वाचक राज्ये के नाम प्रत्येक व्यक्ति स्वयं विद्याप स्वयं वाचक राज्ये के नाम प्रत्येक व्यक्ति स्वयं विद्याप स्वयं वाचक राज्ये के नाम प्रत्येक व्यक्ति स्वयं वाचक राज्ये के नाम प्रत्येक व्यक्ति के देववन्त, यज्ञदत आदि नाम । जातिवाचक राज्ये के नाम भी व्यक्ति विरोप ही राजते हैं, जैसे टि घु भ आदि संक्षाओं के नाम पाणिनि ने रक्ये हैं। संसार में दो ही प्रकार के राज्य हैं, जाति-वाची या व्यक्तिवाची। सुद्ध दृष्टि से सब राज्य जाति के बाचक हैं और अत्यन्त खुल दृष्ट से व्यक्ति क्यापी। सुद्ध दृष्टि सो से वाचक हैं। दोनों प्रकार के क्यापी के नाम देने को रखन हैं। वानो से नाम देने कि नाम स्वयं के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि नाम रसने वाले व्यक्ति विरोप ही होते हैं, समुराय नहीं।

शब्दसप्टि का कर्चा व्यक्ति पाश्चात्य विद्वान्हर्मनपाउल ने प्रिन्सिपत्स आप् लेंग्डेज', भूमिका ( पृश्वध ) भाषाविद्यान के इस वध्य पर बहुत बल देकर् यहच्छा शृट्यों का खरहन कात्यायन और पतञ्जित ने भाषातत्त्व के मूल पर गम्भीर विचार करके यहच्छा शब्दों का वात्त्विक दृष्टि से सरवत कर दिया है। पतञ्जल ने यहच्छा शब्दों के अस्तित्व को अस्तीकृत करते हुए वहां है कि शब्दों के मृद्दीन निमित्त तीन ही होते हैं। जाति, गुण और किया। अत शब्दों को ही प्रकार का है, जातिवाचक, गुण्वाचक और कियावाचक। यहच्छा शब्द है ती नहीं।

त्रयां च राज्यानां प्रकृतिः, जातिराज्या गुणराज्याः क्रियाराज्या इति । न सन्ति यदच्याराज्याः । महामाण्य श्रा० २ । 'ऋतुक् सूत्र' ।

कैयट ने पतञ्जलि के मान को सप्ट करते हुए लिखा है कि आज भी जब कोई नाम रक्ता जाता है, तब प्रसन्त किया या गुण का उसमें आरोप किया जाता है। यहाँ पर वह जान लेना चाहिए कि यहच्छा प्रान्तों का अर्थ है ट्रव्याचां प्राप्त । कात्मां कात्मां का चाहिए कि यहच्छा प्रान्तों का अर्थ है ट्रव्याचां प्राप्त ! कात्मां वा आप लेकर ट्रव्याचां प्राप्त ! कात्मां वा आप लेकर ट्रव्याचां के प्राप्त है का आप लेकर ट्रव्याचां के प्राप्त है का अर्थ लेकर ट्रव्याचां का प्राप्त के हिए से स्पृत ट्रव्याचां वासां विकास हो है अपितु विनाशी या मायारावित्वकर है। नागेश ने कैयट के भाव की व्याख्या करते हुए लिखा है कि कात्यावन और पतज्जित का यहां भाव यह है कि सारे ही शब्द उनुसत्ति वाले हैं अर्थों त्यां प्राप्त है। प्रत्येक शब्द में क्रिया और गुण हो ही अंश रहते हैं। वे या गुण का। नागेश की व्याख्या से स्पष्ट होता है कि कात्यावन और पतज्जित होनों वींगिक शब्दों के व्याविरक अन्य शब्दों का अर्थाव्य नहीं स्वीवार करते हैं।

पतव्जलिका अत्यन्त तास्विक और महत्त्वपूर्ण निर्णय

पवञ्जित के ईस निर्शय का सप्ट मान यह है कि द्रव्यवाची कोई शब्द नहीं है। इत्य का भाव यहां पर खूत हरय जगन है। वास्त्रिक टिप्टकोण से संसार का कोई पदार्थ नित्य या बाच्य नहीं है, जो हुझ कहा जाता है वह उसके खन्दर विद्यमान नित्य किया या गुण को सस्य में रराजर कहा जाता है। जिस प्रकार जाति के खतिरिक्त व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं है, इसी प्रकार यहां पतन्त्रित कि पुनर्देव्यं के गुपाः १ शन्दस्पर्शस्यरसगन्धा गुलास्ततोऽन्यद् द्रव्यम् । महा० ४. १. ११६ ।

इन पाँच गुणों मे से किसी का स्वरूप मूर्त रूप में "यह है", नहीं दिराया जा सकता है। जो कुछ दांखता है या दिलाया जाता है, वह द्रुव्य के सम्बन्ध से अतिरूप्त स्वरूप है, जो कि स्वरूपंतार है, सर्वया अनित्य है। एक व्हाहरण से बात सम्बन्ध हो जाती है, पवड़ति ने 'अन्तेन व्यंजनम्' (महा० २, १, ३४) ही व्याख्या में तथा नागेरा ने मंजूण में (पृष्ट १२) ' गुड़ो मशुरः" (गुड़ मीठा है) वहाहरण दिया है, गुड़ का मीठापन क्या है कहा है इसको संसार का कोई राव्य सम्बन्ध महार प्रवास कर महार सम्बन्ध है। अहाहरण दिया है, गुड़ का मीठापन क्या है कहा है इसको संसार का कोई राव्य सम्बन्ध में युवर्त को रूपमाणुरी क्या है, यह राज्यों द्वारा अनिर्वाच्य है। इस और रस के उक्त वी वहाहरणों से सम्बन्ध है कि गुण भी क्रिया और द्रुव्य के जुल्य अनिर्वचनीय है। अब पवड़ित का माव सम्बन्ध हो जाता है कि संसार की जितन भी मावनाएँ और जितन भी राव्य हैं, वे वासिक दृष्ट से यहच्छा शान्व हैं। गुण और दिवामों का बोध कराने के लिए जिसको जो राज्य प्रतिमा में आया, उसने उसको रस तिया और विश्व में कि स्वर्ण हुए बालक का जो नाम माइत हैं रस तिते हैं। जिस प्रकार बालकों के लिए जिसको जो राज्य प्रतिमा मंग्न कर स्वर्ण से एक स्वर्ण हुए बालक का जो नाम माइत हैं उस तिते हैं। उस प्रकार गुण और कि माओं के लिए जो राज्य प्रतिमा माई है। उस समी एव्यू है। बालयर माया में इसे राज्य में की राज्य प्रतिमा की हिए से साथ है। इस समी एव्यू है। बालयर माया में इसीर राज्य में की स्वर्ण है। इस समी एव्यू है। बालयर माया में इसीर राज्य में की स्वर्ण है। हम सी राज्य की सुष्टि ही। है। सारामार की ही साथ सिर्ट ही है। हम सी एव्यू है। विश्व माया में दहने की सुष्ट ही है। हम सी एव्यू है। की हम साथ सिर्ट ही ही। हम साथ सिर्ट ही हम की राज्य है। हम सी सी हम की राज्य हम की हम सिर्ट होती है। सारामा सिर्ट ही हम सी एव्यू है। हम की हम की साथ ही हम की हम हम सी सी हम की हम सी हम की हम सी हम की हम सी हम सी हम सी हम सी हम सी हम की हम हम सी हम हम सी हम सी

सत्य है। सब श्रान्त्य श्रीर स्ल्राभंग्रर हैं। ज्याबहारिक उपयोगिता के लिए सार्य भाषा शास्त्र श्रीर शब्द शास्त्र है, यदि गुल श्रीर किया को किसी भा शब्द के द्वारा ठीक-ठीक वताया जा सकता है तो त संसार में भाषाभेद हो सकता है श्रीर न शब्द में है। स्वार भर में एक हो भाषा होती, एक हो शाष्ट्र होते, श्रीर वह भी तित्य, अजर, अमर श्रीर श्रम्द । पता तित्य, अजर, अमर श्रीर श्रम्द । पता तित्य, अजर, अमर श्रीर श्रम्द । पता त्रिक्त स्वार है कि शब्द त्र या शब्द श्री स्वार की श्रीर ध्यान श्राह्मण्ट किया है वह यह है कि शब्द त्र या शब्द श्री (स्कोट ) नित्य है, सही वाच्य श्रीर वही वाचक है, वह श्रीनवंचनीय है, तीकिक भाषाशास्त्र सारा का सारा ही ध्वान है, स्लिंगम् है। सर्वया श्रम्पूर्ण है, इसमें ही सारे बिकार श्रादि होते हैं। (देयो महाभाष्य ४, १, ३ 'स्वियामु सूव त्या वाक्य-पत्रीय का० ३ एक ३१)।

तीन प्रकार के शब्दों को चार प्रकार का वयों लिखा-यहां एक बात बहुत सप्ट रीति से समक लेनी चाहिये। उसको निम्न रूप में रखा जा सकता है कि यदि वस्तुत:शब्द तीन प्रकार के ही हैं, यटच्छा शब्द है ही नहीं, तो एक बार चार लियाने की आवश्यकता ही क्या थी। पहले लिखा जा चुका है कि पासिनि ने जाति और व्यक्ति या श्राकृति श्रीर द्रव्य दोनों को माना है, यह क्यों ? वह इस लिए, कि हम मूलतत्त्व द्रव्य श्रयात् परब्झ श्रीर मूलरूप जाति श्रयात् महासत्ता, ार्ष, 1 रूप रूप रेप विससे संसार की सृष्टि हुई है, वह स्क्सवन वस्त्र, यह दोनों ही अव्यवहारी हैं, अनिर्वचनीय हैं। इसको ठोक-ठीक जानने के लिए जब वक खूल रूप द्रव्य का आश्रय नहीं लेंगे वब वक उस परमार्थ वस्त्र को समग्न ही कैसे सकते हैं। व्याव-हारिक टॉप्ट से स्यूल द्रव्य की सत्ता मानना श्रीर स्वीकार करना उतना ही श्रावश्यक है नितना कि तात्त्विक दृष्टि से सूक्ष्म द्रव्य परवद्ध की सत्ता को मानना । पाणिनि और पत्रञ्जलि ने इसीलिए स्यूल दृष्टि से होय और दृश्य व्याव-हारिक द्रव्य (जगत् ) की पारमार्थिक दृष्टि से शेय सञ्मतम द्रव्य (परव्रद्धा) श्रीर जाति ( महासत्ता ) के साथ स्वीकार किया है। स्यूल भीविक द्रव्यों के बीध कराने के लिए यहच्छा शब्दों के श्रविरिक्त मानव जावि के पास है ही क्या ! व्यावहारिक दृष्टिकोण से भाषाशास्त्र का सर्वस्त्र एकमात्र यदच्छा शब्द हैं। इन्हीं के द्वारा सुरूत राज्य की ब्रोत सकेत करते हैं। पत्रज्ञलि ने इम प्रकार विषय को सर्वेत्र हो रूप से रखकर यह स्पष्ट किया है कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रयम मन्तव्य है बीर ब्यन्त में उसका खरड़न बरके इस बात की ब्रोर म्यान ब्राह्म किया है कि पारमार्थिक और तात्विक दृष्टि से अन्तिम मन्तव्य सत्य है। बालक मो मापाशास्त्र के हान कराने के लिए वर्णमाला और श्रंकों को सत्य वताकर ही प्रारम्भ करना पड़ता है, उसकी युद्धि परिपक्य होने पर उसे वर्णमाला स्रोर श्रंकों की श्रमत्यता ज्ञान हो जानी है, पाणिनि ने जाति श्रीर व्यक्ति दोनों को व्यावहारिक दृष्टि से मानकर कितने ही सूत्र धनाए हैं। पनखेलि ने महामाध्य में अपने विवेचन में स्यूल द्रव्य और स्यूल व्यक्ति को मानकर पाणिन ने जिउने नियम बनाए हैं उन सब का अत्याख्यान करना वर्ताया है। इसका भाव यह कदािंग नहीं है कि पाखिति ने अज्ञान से वे नियम बनाए हैं या पतझिल ने पाखिति की बुदि निकाली है। इसका केवल एकमान भाव यह है कि पाखिति ने लहाँ-वहीं ब्यावहारिक दृष्टिकोण से वात लियाँ है, पतझिल ने वहाँ-वहाँ पार-मार्थिक दृष्टिकोण से बात स्पष्ट की है, जिससे जिज्ञास को बास्तविक बक्त कर्य पदूसरे राज्यों में बास्तविक क्वंत्यायों का होन हो जाय। यही नहीं स्वयं पाखिति ने "तदिशिष्यं संज्ञाअमाणुत्वात्।" (अष्टा॰ १,२, ४३ से ४६) आदि चार सुनों में अपना मन्तव्य स्पष्ट किया है कि व्याकरण के नियम केवल व्यावहारिक दृष्टिकोण से बनाए गए हैं। उनका तालिक दृष्टि से कोई अस्तित्व नहीं है। ह्याकरण में स्वयं कोई शक्ति नहीं है कि क्सी नियम केवल क्यावहारिक विद्यामों को बदाने के लिए व्याकरण है। व्याकरण में स्वयं कोई शक्ति नहीं है कि किसी नियम को बदा सके ह्या घटा सके, या उनमें परिवर्तन कर सक्षे या अनको अस्वामांविक हम्स से नियमित कर सक्षे या अनको अस्वामांविक हम से नियमित कर सक्षे

### शक्ति के तीन भेद

रूदिशक्ति - नागेश ने ज्यावहारिक दृष्टिकोण को सम्मुख रखते हुए ऋभिया शक्ति के तीन मेद बंताए हूँ, १—रुढि, २—योगिक, योगशक्ति, ३—योगरुढि ।

शक्तिस्था, स्रविगींगो योगस्रविश्च। मंजूपा०, पृ० १०६।

नागेश ने रुदि का लक्ष्य किया है कि जहां पर शासकारों के कल्पित अवयवों (प्रकृति प्रत्यव) के अर्थ की प्रतीति नहीं होती है और जिसके कारण प्रकृति प्रत्यव के समुदायमांत्र में वोध्यता रहती है, जस शक्ति कि कहते हैं। जैसे मिण, नृष्ट्रर आदि शब्दों में धातु और प्रत्यव का अर्थ प्रवृत्ति निमित्त नहीं हैं। पत्रज्ञाल में आहों हुं। (आहा॰ ४, १, १६) तथा 'आहक सुभग॰' (आहा॰ ३, २, ४६) में एवि शिंक पर विचार किया है। ईयट ने पत्रज्ञाल के भाव की सण्ट करते हुए लिखा है कि रुदि शर्टों में केवल ब्युत्पत्ति के लिए किया का आश्रय लिया जाता है, जैसे गो शब्द का निर्वचन किया जाता है "गच्छतीति गोः" (गमन के कारण गो)। गोशब्द गाय के लिए रुद्ध हो जाने के कारण गमनित्रया से रहित होने पर भी गाय को पत्र नहीं कहते हैं और न यह गाय शब्द का वाच्य होता है। मुदीए , गहा॰ ३, २, १६।

भर्ट हीर ने रुद्धि शब्दों के विषय में कई स्थलों पर विस्तार से विचार किया है। भर्ट हीर श्रीर हेलाराज का कथन है कि रुद्धि शब्दों में अवयवार्थ का जान नहीं होता है, यदापि प्रवृत्ति निमित्त अन्तरंग किया वहीं रहती है, परन्तु उसका अनादर करके रुद्धि राद्ध पदवाच्य द्रव्य के तुल्य हो जाते हैं। व्युत्पति के लिये किया का आश्रय लिया जाता है परन्तु उसका श्रथ में उपवीग नहीं होता है। (वाक्य० ३ पृ॰ ६६१)। एक यह प्रस्त उठाया गया है कि यहिँ प्रकृति और प्रत्यं का विभाग वास्तविक नहीं है तो रूडि और यौगिक का विभाग केंसे किया जा सकता है। इसका उत्तर भर्ने हिंदी ने दिया है कि प्रति और वाक्य में जो साहश्य देखा जाता है, वह शासकारों हारा कल्पित है। वाक्य में अपीत् विमह अवस्था में और पृत्ति (समास) अवस्था में अन्य अर्थ के प्रतीति होने से कितने शासों को रूडि (समास) अवस्था में अन्य अर्थ के प्रतीति होने से कितने शासों को रूडि शास खीकार किया जाता है। जैसे अरावकर्ष अर्थ का अराज कोड़े के कान का वाचक न रहकर समास होने पर पृष्ठ विशेष का वाचक है। (वाक्य० १, १०६, १, १३६, २, १२० से १२८, १, १७६)।

यों मिक या योगशक्ति योगिक वा लक्ष्य नागेश ने किया है कि शास-कारों के द्वारा कल्पित प्रकृति और प्रत्यय के ही अर्थ का जहा पर बोध होता रहता है, उसे योगिक कहते हैं जैसे पाचक (पकाने वाला )। मजूपा, पु० १०७।

नागेश ने इसी सम्बन्ध में यौगिकरूद राज्यों का भी उदाहरण दिवा है। जैसे "अरवगन्धा" राज्य श्रोपि विरोप का श्रम्य बताता है, तब यह रुद है। श्रीर जब अरव के सम्बन्ध के कारण श्रवताता वा वोध कराता है, तब यह रुद है। श्रीर जब अरव के सम्बन्ध के कारण श्रवताता वा वोध कराता है, तन यह श्रीर जब अरव के सम्बन्ध के कारण श्रवताता वा वोध कराता है, तन यह विशिष में एक विरोप निवम का बल्लेस किया है कि 'रुद्धिगायद्धिणी" (रुद्धि श्रीणिक से वलवान् होती है) जहाँ पर यौगिक और रुद्ध होनों श्रम्य सम्भव होंगे, वहाँ पर साधारण्यया रुद्ध श्रम्य होंगे, वहाँ पर साधारण्यया रुद्ध श्रम्य ही लिया जायगा। मण्डप राज्य में वोध सम्भव होंगे, वहाँ पर साधारण्यया रुद्ध श्रम्य ही लिया जायगा। मण्डप राज्य में ने स्वाला। इस दोनों श्रमों में मण्डप श्रम रुद्ध श्रम हो का पोने वाला श्रम योगिक है। जब प्रश्नरण श्राद्धि के आधार पर मण्डप राज्य अर्थ रुद्ध श्रम मण्डप रोज्य अर्थ रुद्ध श्रम मण्डप रोज्य आर्थ रुद्ध श्रम मण्डप रोज्य का सर्थ रुद्ध श्रम मण्डप योगिक श्रम का सान लहाला से हो होगा। मजुला, हुए १०७।

योगस्डि—नागेश ने योगस्डि की व्याख्या की है कि जहाँ पर शासकारों से विषय अवववार्य अर्थात प्रकृति प्रत्य के अर्थ का भी बोध है, परन्तु विशेष रूप से समुदाय भी पोधकता होती है वह योगस्डि कहाती है। योगस्डि से योगिक अर्थ होते पर भी रूप अर्थ मुंदार होतर रहता है, जैसे पंकत शब्य योगिक अर्थ पक के उत्तम होने वाला बताता हुआ भी कमल में लिए रूड है। वहीं पर तात्यमें या प्रकरण आदि के कारण केवल योगिक या पेचल रूड अर्थ मा भी योग कराता है, जैसे "भूगी पंकत्रमुख्यम्" (प्रवीप पर पक्त रिला है), यहीं योगिक अर्थ ने रोक कर केवल रूड अर्थ लिया जावगा। वाण "कह्लार्एयन सुरोज्यिप एकजेषु" (पह्लार मेरण आदि पक्ते में) यहीं पर पंकत शब्य केवल योगिक अर्थ पक से बत्सम का वोध कराता है। संजूपा, पु० १००।

## नैयायिकों का विवेचन

जगदीश ने शब्दशक्ति अकाशिका में नैयायिकों के मत का मुन्दर प्रतिपादन किया है। जगदीश के विवेचन का सारांश निम्न है:—

साकांस शब्दों से शाब्दवोध —(गाय है), (गाय को लाखो), आदि आकांचायुक शब्दों से अस्तित्व आदि अर्थ से युक्त अर्थ का ज्ञात होता है। शाब्दवोध सर्वदा वित्तचल ज्ञात होता है। शाब्दबोध अतएव न प्रत्यच्च प्रमाण है और न अनुमान प्रमाण, अपितु शब्दश्रमाण होने से पृथक् सत्ता रखता है। शब्द॰ श्लोक है।

सार्यक शब्द तीन मकार का— जगदीरा ने इस बात को सप्ट किया है कि शाब्दबोध के लिए जो यह कहा गया है कि वह आकांनायुक्त शब्दों के द्वारा प्रतिपृद्धन किया जाना चाहिये, उसमें भी यह आवरयक है कि साकांत्र शब्द सार्थक हों, निर्दर्भक हों । सार्थक शब्द किसे कहते हैं और कितने प्रकार का है इसका जच्द देते हैं सि सार्थक शब्द बसे कहते हैं जो शब्दान्तर को अपेना करके अपीत दूसरे शब्दों के साहच में अपने अर्थ का बोध कराता है। प्रकृति, प्रत्यय और निभाग । शब्द रहोोक है।

वानय से ही अर्थज्ञान — सार्थक राज्द जब वाक्य की श्रवस्था को भात हो जाते हैं और अपने अर्थ की उपस्थित करते हैं तभी शाव्यवोध होता है। राज्यमात्र के बोध से शाव्यवोध नहीं होता है, अर्थात् राज्य जब तक वाक्यरूप में नहीं होगा और साकांत नहीं होगा, तब तक शाव्यवोध नहीं होगा। अतएय प्रत्येक स्वतन्त्र शब्द से या आकांतारहित राज्यों से अर्थज्ञान नहीं होता है। राज्य-रखोंक १२।

मकृति के दो भेद—प्रकृति का विश्लेषण करते हुए जगदीश कहते हैं कि प्रकृति का निवेषन अर्थात् विश्लेषण किया गया है, सांव्य दर्शेत के तुल्य वह संसार का उपादान कारणुरूप भी नहीं है। वह दो प्रकार की है, एक नाम और दूसरी थानु। पाणिनि आदि ने जिस प्रकृति के लिए प्रातिपदिक राज्य का प्रयोग किया है, वह नाम से मिन्न कोई वस्तु नहीं है। शब्द० रखोक रेश।

नाम का लक्षण—नाम (शब्द) उन शब्दों को कहते हैं, जिनको कि अपने अर्थ के सुख्य रूप से प्रतिपादन के लिए अपने वाद में प्रथमा विभक्ति की आवरयकता पढ़ती है। जैसे घट आदि शब्द प्रथमान्त होने पर निश्चित रूप से अपने मुख्य अर्थ का बोध कराते हैं। शब्द॰ रखोक १४।

शब्द चार मकार का है- शब्द अर्थात् नाम चार प्रकार का है। १- रूद

शहर हिनी अर्थविशेष में रूठ हो जाता है जैसे गो शब्द गमन हियापुक धर्म होने पर भी यह गाय के लिए रूठ हो गया है। २- लड़क- इन्ह शहर लह्मार्य हा हो बोब घतते हुँ, जैसे "गंगायां पोफ" (गंगा में मोगड़ी), कहने पर गंगा शब्द लह्मार्य होर हा बोब घतते हुँ, जैसे "गंगायां पोफ" (गंगा में मोगड़ी), कहने पर गंगा शब्द लह्मार्य होर हा को यह वार है आहें हैं नहा अर्थ होता है "गंगा के कर हो पर सोपड़ा।" २- योगरूढ़ इन्ह शब्द पीमिड होने हुए भी हिम्सी धर्म में रूठ हो जाते हुँ, जैसे पंकत शहने पर भी कमल के लिए रूट हो गा है। ४- योगिड, इन्ह शब्द धर्म जीगिड धर्म हा होने पर भी कमल के लिए रूट हो गा है। ४- योगिड, इन्ह शब्द धर्म जीगिड धर्म हा हो पर से हा हो बेच कराते हैं, जैसे पायक शब्द पहाने वाले का बोधक है। इन्ह स्वर्क जार के धातिरक पंचता प्रकार भी मानते हैं। १- रूठ वीगिड, इन्ह शब्द ऐसे हैं जो कभी तो धरने ध्वरपती हैं धर्म के ध्वरपत योगिड धर्म तह है। वीसे स्वराद होने पर सह रूठ धर्म मस्ताय शक्ति के बाराप रूट धर्म तह वो शब्द तह है। वीसे स्वराद हो जीने स्वराद हो है जीने सह रूठ धर्म मस्ताय शक्ति के बाराप रूट धर्म महत्त्व प्रवाद हो है। वीसे सह सह स्वर्म सुवर्ग है और योगिड धर्म नहीं है। राज्य शत्ति है और योगिड धर्म नहीं हो हो हो है। सार धर धर्म सुवर्ग है और योगिड धर्म नहीं हो हो हो है। सार धर धर्म सुवर्ग है और योगिड धर्म नहीं वांति हो। सार वत्तर सह सर धर्म सुवर्ग है और योगिड धर्म नहीं हो हो हो है। सार धर धर्म सुवर्ग है और योगिड धर्म नहीं हो हो है। सार बार बार सुवर्ग हु धर्म मुंदर धर्म सुवर्ग हो श्वर्ग हो है।

रूड गृष्ट तीन प्रकार का है—रुद्र का लक्षण जगदीय ने किया है कि जो नाम जिस कर्य में संवेदित ही हो, चौंगिक नहीं बसे रुट कहते हैं ।रुद्र संजाएँ तीन प्रकार की हैं, १, नैमिचिकी, २, पारिमापिकी, ३, क्षीपायिठी।

जगरीम ने इस विषय में नाम के जो चार विमाग जाविहाल, गुएसाल, कियागड़ और इच्याम्ड पजबित के अवुसार आचार्य दरदी ने दिया है उनका कल्लेख करके उससे मतनेद प्रकट किया है। जगरीस का क्यान है कि उत्यवार्य प्राव्य ने हो नाम मतनेद पर उद्य नृत्य ने हुए सुर्वे हो नाम मतनेद पर उद्य नृत्य नुत्य नित्य है। नाम सनने पर उद्य नृत्य नुत्य के स्वाय के स्वाय के स्वय के स्वय प्रव्य जो नेप्टारित, वापीरिहत, विगारित आदि अमावस्क आन के बीवक हैं, उनका प्रद्य नहीं होगा, अवः अपुर्व कीन विभाग किए गए हैं। यहाँ पर यह जान लेना उचित है कि वैयाकरण और साहित्यक आदि अमाव की कोई प्रयक्ष प्रदार्थ मही साम है। अपने अपने की स्वय अपने की किया करने किया करने अपने किया करने अपने की साहित्य की साहित्य की ने प्रवच्छा प्रकर्ण में अपने आपीरित्य अपने की साहित्य क

नैभिचिक संग्रा — जगदोरा ने नैभिचिक सजा का लज़ए किया है कि जो राज्य जानिविशिष्ट ज्यक्ति का संकेत करते हैं, वे नैभिचिक संग्रा हैं। जगदीरा ने इस रलोक की ज्यारणा में जातिवादों सीमांजकों के सब का बहुत विश्वार से सरदरत किया है। उनका कहना है कि यदि राज्य केवल जाति का ही बोचक माना जाएगा तो ज्यक्ति का मान हो ही नहीं सकता है। अब्द जातिविशिष्ट का ही मान राज्य से होता है। बैसे गाय चैत्र आदि राज्यों से गालविशिष्ट गाय और चैत्रतन विशिष्ट चैत्र का सान होता है। राज्य रत्नो कर रहा। पारिभाषिक श्रीर श्रीपायिक संज्ञा जो नैयायिक जातिविशिष्ट संवेत वाले चैत्र आदि शब्दों को पारिभाषिक मानते हैं, उनके अनुसार तीनों संज्ञाओं का लक्ष्य दिया है कि आधुनिक संवेत वाले शब्दों की पारिभाषिक कहते हैं, वैसे देवदन चैत्र आदि व्यक्तियों के नाम, जातिविशिष्ट व्यक्तिवानी को नैमिनिक, जैसे गाय गत्रय आदि तथा उपाधिविशिष्ट पदार्थ के वोषक को श्रीपाधिक, जैसे आकारा, पशु आदि शब्द । शब्द रहोक २३।

गदाघर भट्ट ने ब्यूत्सिचाद में इस बात पर विस्तार से विचार किया है कि पास्थित ने नदी पि घु आदि जो संझाएँ रखी हैं, बन्हें पारिभाषिकं माना जाय या औपाधिक। अन्त में अपना निर्मय दिया है कि नदी आदि संझाएँ आधुनिक संकेत वाली हूँ अतः बन्हें पारिभाषिक संझाएँ ही मानना चाहिये। औपाधिक नहीं। ब्युत्सिनाद, पृ० १७६।

संकेत दो मकार का है—नागेश ने इस विषय पर विचार किया है कि आधुनिक संकेत वाले शब्दों में शांक है वा नहीं। इस विषय पर निर्णय दिया है कि आधुनिक सकेत वाले शब्दों में शांक है वा नहीं। इस विषय पर निर्णय दिया है कि आधुनिक सकेत वाले शब्दों में शांक नहीं है। अपने कथन की पुष्टि में लगदीश ने वालयपदीय से महा हि अद्याप दिया है कि संकेत हो प्रकार का है, आजानिक कीत आधुनिक। नित्य संकेतों को आजानिक कहते हैं। आजानिक की टींडा व्याख्याकार ने की है 'नाशित जनिक्टरनियंग्यासी अजनिः, अजनि-रेवाजानिकः" उत्पत्ति रहित को अजनि कहते हैं, अजनि का ही हप आजानिक हित शब्दों में हो शांक रहती है। आधुनिक उन संकेतों को कहते हैं जितको शासकारों आदि ने किया है। शास्त्र रहें लोक रहें।

लच्चणा के विषय में जगदीरा ने जो विवेचन किया है, वह प्राय: वैयाकरणों के ही तुल्य है ! वैयाकरणों के मत से ही उसका सप्टीकरण हो जाता है ।

#### मम्मट का विवेचन

\_ मन्मट ने काञ्यप्रकारा के द्विवीय उल्लास में राज्य श्रीर श्र्य के स्वरूप का विवेचन निम्नरूप से किया है : —

गृब्द और अर्थ तीन भकार का है—शब्द तोन प्रकार है, बावक, लाइ-एक और ब्यंजक। अर्थ भी तीन प्रकार का है, कमशः बाच्य, लस्य और व्यक्त्य काव्यप्रकाश (सूत्र १—६)। बाच्य, लस्य और व्यक्त्य ये तीनों अर्थ प्रायः व्यंजक भी होते हैं। सूत्र =।

वाचक का लक्षण –संबेद झान के दिना राज्य से क्यर की प्रतीति नहीं होती है। संबेद की सहायता से ही राज्य क्यर्य विशेष का प्रतिपादन करता है। क्षतप्र जिस राज्य का जिस क्यर्य में क्षत्यदाहित रूप से संबेद का झान होता है, वह राव्द उस ऋर्य का बाचक होता है। साहात् संकेतित ऋर्य का जो बोध कराता है, उसे बाचक राव्द कहते हैं। सुत्र ⊏।

संकेतित अर्थ चार मकार का है – संकेतित अर्थ जाति, गुण, किया और द्रव्य चार मकार का होता है। अथवा जाति ही संकेतित अर्थ है। मन्मद कहते हैं कि यद्यि अर्थ (द्रव आहि) के लिए जो क्रिया (गायलाना आदि) की जाती है, उसका निवाहक होने के कारण म्हांच निमित्त के योग्य व्यक्ति ही है, सिर मी अनन्तता और व्यक्तिया (अव्यवस्था) के कारण व्यक्ति ही है, करना पुक्तिक करना पुक्ति करना ही वह व्यक्ति में संकेत करना जोता, गुण, क्रिया और द्रव्य का विषय विमाग नहीं हो सकेगा। जैसे गी: शुक्त चलः किरयः। (गाय, गुक्रक्ष, चलनेवाली दिखा) नामक एक गाय के ही जाति आहि चारों अर्थों को लेकर चार गज्द हैं, व्यक्ति मानने पर चारों का विमाग नहीं होगा। अतपन उपादि अर्थान व्यक्ति के हपाधि (धर्म, जाति, गुण आहि) में हो संकेत होटा है। सुत्र १०।

उपाधि का विवरण ज्याणि हो प्रकार ही हैं, एक वालु-पर्म और दूसरा बना की इच्छा के द्वारा प्रवेशित । वालुपर्म दो प्रकार का है, सिद्ध और साज्य । सिद्ध हो प्रकार का है, एक पहार्थ में प्राणशाकि का आधान करने वाला, इसको जाित कहते हैं । जैसा कि वाक्यपदीय में कहा है कि "गाय अपने स्वरूप से न गाय हैन गाय नहीं है। गोत्य जाित के सम्बन्ध के कारण उसे गाय कहते हैं"। दूसरा सिद्ध पदार्थ वह है जो कि विशेषता को ला देता है, इसे गुण कहते हैं। हुत आदि गुण साज्य के कारण करते हैं।

साध्य किया को कहते हैं, दिल्स झादि नाम जो बचा संझा रूप से रख देवा है, यह यटच्छा रूप पदार्थ है। (सुत्र १०) महामाध्यकार पदार्जाल ने अतुएव कहा है कि शब्दों की प्रदृत्ति चार प्रकार से होती है, जाति, गुण, किया और

यहच्छा शब्दों को लेकर ।

गुण सादि जाति हैं-परामाणु, हाणुक स्वाह का गुणों में परिशणन होने के कारण उनको पारिभाषिक रूप से गुण नाम दिया गया है। वस्तुतः गुण क्रिया और यहण्डा (इन्स्य) एक ही तस्त्व है त्यापि आश्रयों के मेद से मिन्न प्रतीव होते हैं। उसे एक ही गुँह तक्यार, रांशा और तेल स्वाह आगारों की मिन्नता होते हैं। उसे एक ही गुँह तक्यार, रांशा और तेल स्वाह आगारों की मिन्नता से मिन्न-भिन्न रूप में इनमें दिष्याणेयर होता है। भाव यह है कि गुण क्रिया और यहण्डा (इन्स्य) भी जावि हो है। इससे बदाहरण हारा सममाया है कि हिम, जल, रांश स्वाह स्वाश्यों में जो वस्तुत मिन्न-भिन्न गुज्जता स्वाह हैं। उनमें सबसे यह गुक है, यह गुक है, इस इस प्रकार के समिन्न गुज़ चावल स्वाह में सबसे यह गुक है, यह गुक है, इस इस प्रकार विभिन्न गुज़ चावल स्वाह में पाक होने के कारण गुक्रता स्वाह गुण भी जावि है। इस प्रकार विभिन्न गुज़ चावल स्वाह में पाक होने के कारण पाक स्वाह गुण भी जावि है। इस प्रकार विभिन्न गुज़ चावल स्वाह में पाक होने के कारण पाक साहि हम्या भी जावि है। हत्य स्वाह स्वाह स्वावी

'यहच्छा शब्दों में भी जाति है, क्योंकि द्रव्यों में प्रतिक्षा भिन्तता आती रहती है किर भी वालक वृद्ध आदि के द्वारा कहे गए डित्य आदि शब्दों में डित्यस्य आदि संज्ञा रूप जाति है। इसीलिए अन्यों (मीमांसकों) का मत है कि सारे शब्दों की प्रवृत्ति का निमित्ति जाति ही है। सूत्र १०।

इस साजात संकेतित ऋर्य को सुःयार्थ कहते हैं । इसका जिस राक्ति से झान होता है, उसे श्रमिधा कहते हैं । सुत्र ११ ।

#### लक्षणा का विवेचन

पतञ्चलि ने "पुंचीगादाख्यायाम् । (ऋष्टा॰ ४, १, ४८) के भाष्य में तथा मर्द्ध हिर ने (वाक्य॰ २, २४२ से २८०) जो विवेचन किया है उसके आधार पर नागेंद्रा ने मंजूया में (प्ट॰ ११६ से १४६), लक्षण का बहुत विस्तार से निरूपण किया है। उसका सारांद्रा निन्न हैं:—

लक्षणा का लक्षण-अन्वय आदि की सिद्धि न होने के कारण शल्यारे रूप में जिस अर्थ का प्रहण होता है, उससे सम्बन्ध के झान के द्वारा जो शक्ति विषयक संस्कार बद्बुद्ध होता है, उससे जो बोच होता है उसको लक्षण कहते हैं। शक्ति विषय संस्कार का बद्बोधन ऐसे स्वलॉ पर पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण भी होता है।

वर्ष्युक लक्षणा में संशोधन करते हुए नागेश का क्यन है कि श्रन्वय की श्रायपित के स्थान पर तासर्य की श्रायपित श्रायपित के स्थान पर तासर्य की श्रायपित श्रायपित वा वका का तासर्य है, वसका दोव होने को हो कि लक्षणा का कारण कहता चाहिए। नहीं तो 'गंगागांधोरः' (गंगा में कुटी) में शाट्यार्थ के श्रन्वय न होने की जो किटनाई है, उसका निवारण वो दूसरे प्रकार से भी हो सकता है। यहाँ पर गंगा शाट्य की गंगा के तीर में लक्षणा के श्राप शाय की मकर (नाका श्राद ) में लक्षणा के हारा भी श्रायप्त की सकती है। सकती ह

ल्रसणा के भेद — लक्ष्णा दो प्रकार को होती है, गीएरी और छुदा। साहरण रूपी सन्द्रन्य के कारण जो तस्सन्बद्ध क्यों का प्रतिपादन करती है, उसे गीएरी लक्ष्णा कहते हैं और साहरत से भिन्न कोई सन्वन्य हो तो उसे छुदा लक्ष्णा कहते हैं। सञ्चार, पर १२३।

लत्त्वा अन्य प्रकार से भी दी प्रकार की है, अजहत्त्वार्या और जहत्त्वार्या। अजहत्त्वार्या लत्त्वा उसे कहते हैं जो कि अपने अर्थ को होड़े दिना ही अन्य अर्थ का बोध कराती है। अपने अर्थ को न होड़ने का अर्थ यह है कि राज्य का श्चर्य किसी न किसी रूप में लक्ष्यार्थ में विद्यमान रहे। श्वतएव ' 'छ्रतिएों यान्ति" ( दाते वाले जाते हैं ) इन्वान् प्रवेशय ( भालों को अन्दर भेज दो ), काकेम्यो द्धि रह्यताम् ( कीओं से दही बचाना ) इन उदाहरू में श्रमङ्गति नहीं होगी। इन बाक्यों में हाता, माले और कीए इन शब्दों का अपने के मिन्न पर भी श्रारीप किया गया है। इनका लक्ष्यार्थ है, व्यक्तियों का समृह, जिनमें कुछ के पास छाते क्यां नवा है। इनके बर्त्याय हु ज्याय्या का क्ष्म हु, ाराम इन्द्र के पर कार्य हैं, इह के पास नहीं। जिन पर हाते नहीं हैं, उनपर हाते वालों न आरोप करके कहते हैं कि "ये हाते वाले जा रहे हैं", वस्तुवः सब के पास हाते नहीं हैं। माला लिए हुए व्यक्तियों पर माले का आरोप करके कहते हैं कि "मालों को अन्दर भेज हो", वस्तुवः कहना चाहते हैं कि "माले वाले व्यक्तियों को अन्दर भेज हो" "काओं से दही को रहा करना" इसका माव यह कहापि नहीं है कि कीओं से दही वचाना और दिल्ली आदि को लिला देना, अपितु इसका माव यह है कि दही जो भी सा जाने वाले हों इन सबसे दही को रचा करना। यहाँ दही सा जाने वाले सब पर ही काकत्व का आरोप करके की आ कहा गया है। जहत्त्वार्था लत्त्रणा उसे कहते हैं, जो कि अपने अर्थ को छोड़कर अन्य लक्ष्य जिर्सामा लच्या जर स्ट्रह हु जा कि अपन अप का झाड़कर अन्य काल अप का बोच कराजी है। यहाँ अर्घ को झोड़ने का अर्घ यह है कि राज्यार्थ के लस्पार्म में सर्वया क्रियति हो न हों। "सां वाहीक परत" का अरुपत अर्घ हो जाता है कि ( मूर्प वाहीक देसवासी को देलों)"। यहाँ गाय राज्य अपने अर्घ को सर्वया होड़ कर मूर्प अर्घ का हो। बोच कराजा है। नागेरा ने अन्य लगरा। के मेहों का उल्लेस न करके यह कहकर खोड़ दिया है कि अन्य भेट़ इसी महार से और सममने चाहिए। मंजूबा, पृ० १२३।

गोगा ने निरुद्धलारिया के विषय में कहा है कि "त्वचा झातन्" (त्वचा से जाता , श्वादि में त्वचा शाद्ध की त्विमित्र में निरुद्ध लार्या है। त्वचा सर्व चेदना रहित है, उससे झान नहीं हो सकता है, रुद्धि के नारण त्विमित्र को हो त्वचा कहा जाता है। निरुद्ध लहरा। का लहरण किया है कि प्रयोजन ने होने पर लिएया शर्य के बाया होने पर तत्तन्वच्यो अन्य अर्थ के बोय को निरुद्ध लहरा कहा हुई है अन्यया इसके रुद्धि शांक ही सममना चाहिए। प्रयोजनवर्धी लहरा। कहते हैं, जाया इसके रुद्धि शांक ही सममना चाहिए। प्रयोजनवर्धी लहरा। कहते हैं, जहाँ पर कोई विशेष प्रयोजन होने पर ही सुक्य अर्थ की

धाधा होने से अन्य सम्बद्ध अर्थ का बोध होता है। जैसे ( भाले अन्दर आ रहे हैं ) में भाले वालों को भाला कहने का प्रयोजन है, भालों की वीदणवा का बोध कराना। भाले वालों को अन्दर आवा देखकर भय से भागते हुए व्यक्ति का क्यन है तीदल्य भाले वाले व्यक्तियों के बोध के लिए माला राज्य प्रयोजन है, ''(गंग में कुटी)'' गंगा शब्द की गंगा तट में लक्षणा होती है। यहाँ गङ्गा की शीवलता पित्रता आदि का बोध कराना प्रयोजन है। ''गोवीईकिंग' (वाहीक देशवासी पद्ध), यहाँ पर गाय शब्द का लक्ष्यार्थ मूर्लता है। बाहीक देशवासी की मूर्लता और गाय तथा उसमें अभिन्नवा का बोध करना प्रयोजन है, लक्षणा की मूर्लता और गाय तथा उसमें अभिन्नवा का बोध करना प्रयोजन है, लक्षणा की मूर्लता बीर होता है, उसमें वाधा का ज्ञान प्रविवन्यक होता है, परन्तु व्यंजना के द्वारा ज्ञान होता है, उसमें वाधा का ज्ञान प्रविवन्यक नहीं होता है। वाही के इसमें मुख्य अर्थ की बाधा का ज्ञान प्रविवन्यक नहीं होता है।

एक अपकार करने वाले को कोई सम्बोधित करके कहता है कि "भापने मेरे साय बहुत उपकार किया है, उसका मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ, इससे आपने अपने सीजन्य को प्रसिद्ध कर दिया है। है मित्र, आप इसी प्रकार सदा किया करें और सुख पूर्वक सौ वर्ष जीवें।"

उपकृतं वहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रियता भवता परम्। विद्धदीदशमेव सदा सखे सुखितमास्व ततः शरदो शतम्॥

यहाँ पर लक्ष्यार्थ सर्वथा विषरीत है। लक्ष्य व्यवकार में उपकार के साथ व्यभेद की प्रतीति द्वारा ही यहाँ पर लक्ष्यार्थ की सिद्धि होती है। मंजूपा, पृष्ठ १२३ से १२४।

कहते हैं कि 'अयमप्पिभसन्तन्यो भवित' 'सोऽपम्' इति, यह मी सम्वन्य होता है वह यह है अर्थात् तादात्म्य सम्वन्य । पवज्ञित ने पुनः प्रश्न रठाया है कि दो भिन्न पदार्थों में अभिन्नता या तादात्म्य सम्बन्य होते हो सकता है इसका स्पष्टीकरण करते हुए पवज्ञित ने तत्त्वणा की स्थित वर्वाई है। तत्रणा नया है। मिन्न पंक्षित का हान, अवत् में तत् का हान, अन्य में अन्य का आरोप-शाद के गुणों का अर्थ में आयोप और अर्थ के गुणों का राज्य में आयोप। जाति में व्यक्ति का आरोप, आकृति में द्वार का आरोप और द्वार में आकृति का आरोप, या सवत्व के सारण हो होता है। पवज्ञित कहते हैं कि चार प्रकार से अन्य में अन्य का हान अर्थात् तत्त्वणा होती है, १ तत्त्यता, २—वद्ध-मैता, ३— तत्समीपता और ४— तत्साहपें।

चतुर्भिः प्रकारैस्तस्मिन् 'स' इत्येतद् भवति, तात्स्थ्यात्, ताद्यम्यात् तत्सामीप्यात्, तत्साहचर्यादिति ।

2—वद्यमंता, गुणों या किया की समानता से अन्य में अन्य का आरोप किया जाता है। भिन्न में गुण या किया के साहर्य के कार्यण अभिन्नता का आरोप लक्षण है। जैसे "गीवाहीकः सिहोमाण्यकः" (वालक सिंह है), वालक में सिंह के तुल्य प्रत्वा-नीरता भादि देशकर उसे सिह कह दिया जाता है। जिसका मान कहादन महीं है, उसकी मी नहादन के सरहा गुणों से युक्त देशने पर "एए नहादन " (यह नहादन है), कह देते हैं। भर्ट हिर ने वाक्यपदीय में अवएय कहा है कि प्रयोजनिविरोप के कारण ही बाहीक में गोल्य का आरोप किया जाता है। यहां पर यह सपट जान लेना चाहिए कि पत्रबुल और महहिर के मतायु- साह पर प्रत्यान जाता है। उसने पर वह मत्रव्यान के अवश्व है। इसका मान सपट किया जा चुआ है, कि राज्यवस्य में क्यां में ज्यां स्वा है। है हि राज्यवस्य में क्यां में उपायित है। इसका मान सपट किया जा चुआ है, कि राज्यवस्य में क्यां में ज्यां सित कर से एहता है। यह अर्थ जो कि बहलता रहता है, और जिसमें सप परिवर्तन कारि होते हैं, यह ध्यांन एस धर्म है। ध्यांन की अनित्यता के कारण ध्यान्यत्व अर्थ में परिवर्तन होते हैं, यह ध्यांन एस धर्म है। ध्यांन की अनित्यता के कारण ध्यान्यत्व अर्थ में परिवर्तन होते हैं, यह ध्यांन एस धर्म है। ध्यांन की अनित्यता के कारण धर्म में कीई अर्थन्त नहीं प्राच वित्य है। इससे राज्य के अर्थन परामार्यिक अर्थ में कीई अर्थन्त नहीं पर्वा है। इससे राज्य के अर्थन परामार्थिक अर्थ में कीई अर्थन्त नहीं पर्वा है। इससे राज्य के अर्थन परामार्थिक अर्थ में कीई अर्थन पर नहीं पर्वा है। इससे राज्य के अर्थन परामार्थिक अर्थ में कीई अर्थन परामार्थिक अर्थ में में हित्र हैं। इससे राज्य के अर्थ में मार्यार्थन होते रहते हैं। इससे राज्य करात नहीं पर्वा कर्य में में स्वर्णन होते रहते हैं। इससे राज्य क्यार्थन परामार्थिक अर्थ में में हैं।

### गोत्वानुषंगो वाहीके निमित्तात् कैश्चिदिप्यते। स्रर्थमात्रं विपर्यस्तं शुन्दः स्वार्थे व्यवस्थितः॥

वाक्य॰ २, २४७।

३—तत्समीपता, सामीप्य के कारण भी अन्य अर्थ का अन्य में आरोप किया जावा है, जैसे "गंगायां पीपः" समीपता के कारण तट में गगा का आरोप। "क्ल्पे गगीकुलम्" ( कुएँ में गर्ग का कुल), में कुएँ के किनारे में कुएँ का आरोप किया गया है। इसका अर्थ है कुए के किनारे पर या कुए के ममीप गर्ग का कुल है। ४—तत्साहचर्य, साइस्पर्य के कारण भी आरोप होता है। जो व्यक्ति जिस

४-तत्साहचर्य, साहचर्य के फारण भी आरोप होता है। जो व्यक्ति जिस बस्तु को धारण किए रहता है, उस नाम से उसको लिखत किया जाता है जैसे "कुन्तान् प्रवेशय" (भालों को अन्दर भेजो), यप्टी प्रवेशय" (लाठियों को अंदर भेजो), में भाले और लाठीधारियों को भाला और लाठी कहा गया है।

गौतमप्रुनि का मत – गौतम प्रुनि ने न्यायसूत्रों में लक्ष्णा के कारणें पर श्रीर विस्तार से विचार किया है। उन्होंने श्रन्य में श्रन्य के श्रारोप के १० कारण बताए हैं।

सहचरणस्थानतादर्यंवृत्तमानधारणसामीप्ययोगसाधनाधिषयोभ्यो त्राक्षण शालवटराजसकुवन्दनगंगाराकटान्नपुरयेष्ट्रतञ्जावेऽपितदुपचारः । न्यय० २. २. ४६।

धात्यायन ने गौतम के सूत्र की निम्नरूप से ब्याप्या की है। अवद्भाव का अर्थ है भाव अर्थोत् धर्म, जितमें जो धर्म नहीं है, उसमें उस धर्म का उपचार अर्थात् का स्ववहार करना। यह उपचार उसधर्म के आरोप से होता है। आरोप के निर्मत्त साहचर्य आदि हैं।

१ – साइचर्य, जैसे 'यप्टी: प्रवेशय" ( लाठियों को श्रन्दर भेज दो ), इसमें लाठी के साइचर्य श्रयोंत् साथ रखने के कारण यच्टियारी श्राइण में भी यष्टित्व 'का श्रारोप किया गया है।

२ - तात्रथ्य, "मचाः क्रोशन्ति" इसकी व्याप्या पहले की जा चुकी है।

३ तादर्ष्य, जिस कार्य के लिए जो वस्तु होती है, उसमे कार्य का आरोप, श्रयोंत कारण में कार्य का ज्ञारोप। जेसे "वीरखेष्यासे"। ( घास विशोप पर वैठता है), वीरख उस पास को कहते हैं, जिससे चटाई वनती है। यहाँ पर चटाई में वीरखत्व का आरोप तादष्यों के कारख है।

४- वृत, आवरण के आधार पर त्रारोप। लेंसे, "त्रयं राजा यमः" (यह राजा यम है)। यम के तुल्य आवरण के कारण राजा में यमत्व का आरोप हुआ है।

४--मान, परिमाण के आधार पर श्रारोप । जैसे "प्रस्यः सक्तुः" ( एक प्रस्य

सत्), एक प्रस्य २२ पत का होता है, प्रस्य भर सन् के स्थान पर परिनारा के काबार पर सन् में प्रस्यत्व का कारोप हुआ है। बीसे हिन्दी में १ सेर मर सन् को एक सेर सन् कहते हैं।

६—घारए, बैसे "चन्दर्न हुला" ( चन्द्रन वराजू ) में चन्द्रन को घारए करने के कारण चन्द्रन में तराजू का आरोप किया गया है।

७—सामीन्य, "गंगायां घोष:" इसकी न्याल्या हो चुकी है।

=-योग, जित गुए कायोग होता है, उस गुए का गुएी में आरोप। वैसे छप्पः शस्टः (काली गाड़ी), में गाड़ी में छप्पता वा आरोप दिया गया है।

ध-सायन, वोबसु जिस कार्य का सायन होता है, उस सायन में साध्य का आरोप ! जैसे, "कान्ने प्रारा!" (कान्न प्रारा है), कान्य प्रारा का सायन है, सायन कान्य में प्राराख का कारोप किया गया है।

१०- आधिपत्न, "श्रव' कुलस्म राजा" यह कुल का राजा है, कुल के आधि-पत्न के कारण पुरुप में राजत्न का आरोप किया गया है!

ब्द्योतकर ने दक सूत्र की व्याख्या में न्यायबातिक में कहा है कि "साहचर्य का कर्य है, लाठी से सन्दर्य, इस सन्दर्य के कारण वो पण्डिका के स्थान पर पण्डिकावान्" ( लाठी बाला ) होना चाहिए। यदि लाठी वाला हो कह रूँने वो यह युक्यार्य हो वायाा। करएव उपचार का कारण और कुछ होना चाहिए। इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि लाठी में लाठी राज्य पण्डिकात्व वाति के कारण है। वहाँ पर पण्डिका से संयुक्त बाह्यण में समवाय से सम्दर्य रहने वाली बाह्यण्य वाति का समवाय सम्दर्भ में ब्राह्मण में कारोप करके ब्राह्मण को पण्डिका कहा गया है। मंज्या, पु० १११।

साहित्यसाहितों है मव हा वर्रान सम्मद ने हान्यप्रकास (दिशीय कलास) वया विस्ताय ने साहित्यदर्शन (दिशीयपरिष्टेंद्र) में विस्तार से निया है। साहित्यकारों हा मत वैयाहरायों हे समान ही है। सम्मद और विश्वनाय ने करणा है मेरों वा और विस्तार हिया है। विस्ताय ने पहले सवरण है चालीम भेद किए हैं, और वे मीपद और वाक्य में होने है करन्ए दी प्रवार के होन्य मन् प्रवार के हो जाते हैं।

### व्यव्जना का निरूपण

नागेग का मत-भव होर ने स्टोट और व्यक्ति में व्यक्त्य और व्यक्षक का सन्यन्य नाना है। मर्च होर के इस विषय पर विस्तृत विचारों का बल्लेस स्टोट के प्रकरण में हिया गया है। नागेश ने मंजूश में व्यक्तना का संदित वर्षने किया है। व्यक्तना का तज्ञ किया है हि व्यक्तना मुख्यार्थ की बाबा के झान की क्ष्में झ न करके ज्ञान को उत्पन्न करती है, मुख्यार्थ से सम्बद्ध और असम्बद्ध, प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध सभी प्रकार का अर्थ इसका विषय है, मुख आदि की विलक्षणता के ज्ञान तथा प्रतिभा से उद्भुद्ध संस्कार विशेष है। उत्पत्त करते हैं। नागेश कृहते हैं कि अरुपक मनृहार आदि ने नियातों को योतक और स्कोटको क्यक्य कहा है। योतक का लक्ष्य यह है कि कहीं विशेष स्थल पर कहीं गई पर सम्बन्धी शिक का व्यक्षक होना। अतएव वैयाकरणों को भी व्यक्षना शक्त प्रकृत्योंकार करनी वाहिए। व्यक्षना का अनुभव शब्द शब्द शब्द पर, पद के एक माग वर्ण, रपना चेप्टा आदि में सर्वत्र हो होता है। मुख आदि की विलक्षणता आदि का बात व्यक्त्य विशोष के वोष में सहायक होता है, अतः सर्वत्र उसकी आवश्यकता नहीं होती। मंजुपा, पुठ १४६।

भर्तृ हिर तथा हेलाराज आदि ने स्कोट श्रीर ध्वीन में व्यक्ष्य श्रीर व्यक्षक का जो सम्बन्ध माना है इससे यह स्पष्ट है कि वैयाकरण व्यक्षना शक्ति को प्रयक् श्रीर स्कोट रूप में स्वतंत्र शक्ति मानते हैं। श्रीभधा और लज्ञ्णा के श्रवि-

रिक्त व्यञ्जना शक्ति के द्वारा ही वाक्यरफोट की सिद्धि होती है।

साहित्यशासियों में से मन्मट ने कान्यप्रकाश के (द्वितीय उल्लास) में तथा विख्वनाथ ने साहित्यहर्गेण के (द्वितीय परिन्द्रेष्ट्र, में साहित्यहर्गेण के अनुसार इसकी विस्तार से ज्याव्या की है। मीमांसकों ने तिनमें ज्यक्तिविककार महिममह आदि मुख्य हैं, जिन्होंने ज्यञ्जना को अनुमान में ही सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, और व्यञ्जना शांकिका सपटन किया है, जनका दोनों ने बड़े बहारोह के साथ शव्यप्रकाश के पंचम उल्लास) और साहित्यवर्गण के (पंचम परिन्द्रेष्ट्र) में सएडन किया है। मन्मट और विद्वनाथ ने त्या आनन्दवर्द्धन और अभिनव गुप्त ने व्यन्यालोकतोषन पुत्रक में ज्यञ्जना शक्ति का मीमांसकों का सएडन करके इसकी स्वरंत्र साश सिद्ध की है।

### अध्याय ७

# पद्र और पदार्थ

वैयाकरणों के मत का उल्लेख किया जा चुका है कि वे शब्द और अर्थ दोनों को वास्त्रिक दृष्टि से नित्य मानते हैं। उनके मतानुसार वाक्य ही मुख्य है। पर और पदार्थ दोनों गीए हैं। वाक्य और स्कोट के अध्याय में अन्य मतों का उल्लेख किया जाएगा। इस श्रष्याय में पद श्रीर पदार्थ के स्वरूप का 'निस्पण किया जाएगा ।

पद्विभाग - भर्द हरि ने पद्विमाग के विषय में उल्लेख किया है कि इस विषय में प्राचीन आचारों में मदमेद या। कोई नाम और आख्यात इन हो को ही पद मानते थे। कोई पद को चार भागों में विभक्त करते थे, नाम, आख्यात, उपसर्ग श्रीर निपात । एक श्रन्य मत श्रीर भी या जो कि वर्मप्रवचनीय की पृथक सत्ता को स्वीकार कर इनकी संरया १ मानता या।

> द्विधा, केरिचत् परं भिद्धं चतुर्धा पंचधाऽपि वा । श्रपोद्रभृत्येव वाश्येम्यः प्रकृतिप्रत्यदादिवत्।।

> वाक्य० ३, १।

पद दो प्रकार का है-भई हरि ने दो वार्ताच श्रौर श्रीदुम्बरायण श्राचारों का उल्लेख किया है कि वेपद की दो प्रकार का ही मानते थे। उनका मत या कि अखरड वाक्य वुद्धि में सर्वटा रहता है, रसी का प्रतिमा रूपी अर्थ से संयोग होता है। श्रतः नाम श्रयांन् अखण्ड वाक्य रूपी राज्य श्रीर श्रास्यात श्रयीत प्रतिमा रूपी श्रर्थ ये दोनों ही पद के विमाग है, चार नहीं। वाक्य० २, ३४७।

वास्तिक दृष्टि से नाम और आख्यात ये ही दो पड़ के मुख्य विभाग हैं, अवरव पाणिनि ने "सुनिक्ष्नं पदम्" (अप्टा॰ १, ४, १४), सूत्र में पद की सुवन्त (नाम ) और विक्न्त (श्राल्यात ) इन दो मार्गों में ही विमक्त किया है।

पद चार मकार का ई-वात्त्विक द्यांट से पद दो प्रकार का होने पर भी व्यावहारिक दृष्टि से चार प्रकार का है। पद का चार भागों में विभाग सबसे प्राचीन है। पतञ्जलि ने महामाप्य के प्रथम आहिक में ऋग्वेद के हो मन्त्र श्रयाँत "चत्वारिशंगा" ( ऋग्० ४, ४८, ३) और "चत्वारि वाक्परिमिता पदानि" ( ऋग्० १, १६४, ४४ ), द्वृत किए हैं, और इनका भाव स्पष्ट करते हुए बन्होंने नाम आस्वात, उपसर्ग, और निपात ये पद के बार माग वैदिक ऋपियों के कमीष्ट बतार हैं। याक ने निरुक्त के प्रारम्भ में पद को इन्हीं चार भागों में विभक्त किया है और उपर्युक्त दोनों मन्त्रों को निरुक्त ( १३, ७ से ६ ), बहुत करके प्राप्ता वैवाक किया है कि दे पद को उक्त पर मागों में विभक्त करते थे।

## नामाख्याते चोपसर्गनिपाताइचेति वैयाकरणाः।

निरुक्त० १३, ६।

पाणिनि के मतानुसार निपात ज्यापक राष्ट्र है और प्रमरा आदि उपसर्ग । उसी का एक माग है जो कि किया में विरोपता का आयायक है । किया के योग में प्रपरा आदि को दूसरा नाम गति भी दिया गया है । उपसर्ग की अपेका गति न्यापक राज्द है । प्राणिनि ने "प्रापरित्याजिपता" (अप्टा० १, ४, ४६) सूत्र में राप्ट तिसा है कि उक्त सूत्र से प्रारम्भ करके "आधिरित्यरे" (अप्टा० १, ४, ६७) सूत्र के जितका उल्लेख किया गया है वे सव निपात कहे जाते हैं । इन सूत्रों के अप्ययन से सप्ट होता है कि पाणिनि ने अदुव्यवाची चे वा आदि अव्यय, उसर्ग, गति और कर्मप्रवचनिय इन चारों का निपात में ही समावेश किया है । वे चारों निपातों के ही उपमेद हैं । ज्यावहारिक टाप्ट से इन चारों मेदों का उपसर्ग और निपात इन होने नामों से हैं टल्लेख किया जाता है । जो पढ़ को पाण और विभाव करती हैं वे कर्मप्रवचनीय की उपसर्ग और निपात इन होने नामों से इन्त उत्सर्ग की उत्सर्ग स्वीर निपात इन होने नामों के इन्ते व्यवचित्र की स्वीर निपात के पुयक्त सा स्वीर विभाव करती हैं वे कर्मप्रवचनीय की उपसर्ग स्वीर निपात इन होने सा सा सा है। स्वाच के अन्तेगत माना है। (अप्टा० १, १, ३०)।

वेद निरुक्त और महामाध्य के श्रविरिक्त खरूमाविशाख्य (पटल १२ सृत्र १७) श्रयर्व प्राविशाख्य (१,१), गुरू यद्धः प्रविशाख्य (६, ४४), श्रमरेशकृत वर्णस्त्र-दोषिकाशित्ता (५० २४६१, प्रानिशाख्यप्रदीपशित्ता (५० २७०), कौटिल्य अपेशाख (२, १०), सर्वदर्शनसम्ब्रह, (५० १४०), बॅक्टमाधवकृत ऋपेद-माध्य (अध्यक्त २, १), सायणकृत श्रपोद्यात (५० २१) आदि में पर्शे को इन्हीं चारों मार्गों में

विभक्त किया गया है।

अरस्तू तथा उसके इस समय के अन्य दार्शनिक पदों को नाम, आख्यात और संयोजक इन तीन भागों में विभक्त करते थे। परन्तु उनके परवर्ती दार्शनिकों ने सुन्यतः स्टोइक स्कूल के नेताओं ने, संयोजकों को दो भागों (संयोजक तथा आर्टिहिल्) में विभक्त करके पदों की संख्या चार कर दी। (निरुक्त, डा॰ लक्ष्मण-स्वरूप संपादित पू॰ २५ टिप्पणी)।

चारों पद विभागों का स्वरूप, नाम और श्राख्यात सास्क ने परम्परागत इन चारों पद विमागों का लच्छा बहुत संचेप में किन्त सुन्दर रूप में दिया है। त्राख्यात में किया प्रधान रहती है और नाम में ट्रब्यं की प्रधानता। जहां पर नाम श्रीर आख्यात (द्रब्य और किया) दोनों में से किया की प्रधानता रहती है वहां पर पूर्वापर रूप किया का ख्यात के द्वारा बोध कराय है। जैसे वह जाता है, यह पकाता है। जहां पर प्रारम्भ से लेकर समाप्ति वक की किया मूर्च ट्रब्य के नामों से सम्बोधित की जाती है, जैसे माववाची संज्ञाएं जाना, पकाना श्रादि। संकेत वाचक सर्वनाम के द्वारा द्रब्य का वोध कराया जाता है, जैसे नाय, घोड़ा, पुरुष श्रादि। किया वाचक शब्द के तारा किया का बोध कराया जाता है, जैसे जाता है, राता है, संता है, स्वात है, राता है, स्वात है, राता है, स्वात है, राता है, स्वात है।

यास्क ने नाम और आदयात के विषय में जो विवरण दिया है, उसमें "उभे पर विशेष प्रश्न को लेकर प्रयुक्त हुआ है। यास्क ने उभे पर के हारा यह स्पट किया है कि किया और द्रव्य कभी प्रयक् नहीं होते हैं। किया में भी द्रव्य रहता है और द्रव्य में भी किया। दोनों में अन्तर केवल इतना है कि जब होनों में से किया को प्रधानता होतो है तब किया को आपतात अर्थात तिक् प्रत्यों के हारा वोधित किया जाता है। उसे ही तिकन्त पर कह देते हैं। जब द्रव्य अर्था में से द्रव्य को सुक्ता दे हैं जोता है। उसे ही तिकन्त पर कह देते हैं। जब द्रव्य अर्था में से द्रव्य को सुक्ता दे हैं जाता है तक किया का अर्था गीए पर जाता है, और द्रव्य कांस कां सुक्ता को सुक्ता को सुक्ता का सुक्ता कांस कांस सुक्ता का कांस प्रवास जाता है, अर्था द्रव्य करते हैं। पत्रव्यां का स्था कर्तव्य है। कृत प्रत्ययों का स्था करते हैं। अत्य का स्था प्रत्य का स्था करते हैं। अत्य का स्था प्रत्य का स्था किया का कार्य पूरा करते हैं, अत्य किया का कार्य पूरा करते हैं। किया राज्य न रहकर द्रव्य राव्य हो जाता है, अतथय उससे तिक् प्रत्यय न होकर सुप्तर्य होते हैं।

# छदमिहितो भावो द्रव्यवद् मवति। महा॰ २, २, १६।

पतज्ञलि ने "सार्वपादुके यक्" ( महा० ३, १, ६० ), की व्याख्या में इसको विस्तार पूर्वक स्पष्ट किया है। भाव वाचक राव्द द्रव्य वाचक इसीलिए हो जाते हैं कि उनके भाव श्रेश का वोष कृत प्रत्यव करा देवा है। भर्व हॉर ने महासत्ता-स्पी जाति का शिवादन करते हुए इसको स्पष्ट किया है कि महासत्ता में जब कस व्याद प्रारम्भ व्याद करा के सामार्थ के स्वाद प्रतास कर करा के स्वाद प्रतास कर करा के स्वाद का वार्व के स्वाद का वार्व है। स्वाद वार्व वार्व करके उसका संहार बवाया जाता है, तब वही सत्ता है।

प्राप्तकमा विशेषेषु किया सैवाभिधीयते । कमरूपस्य संहारे तत् सत्वमिति कथ्यते ॥

∓य॰ ३,पृ०३• I

उपसर्ग-यास्क ने उपसर्ग के विषय में दो प्राचीन आचार्यों (शाकटायन

श्रीर गार्ग्य) के मत का उल्लेख किया है। शाकटायन का मत या कि उपसंग प्रयक् रहते हुए किसी अर्थ का वोध नहीं कराते हैं। वे नाम (संझा-राज्य) और आख्यात (किया) के साथ सम्बद्ध होकर उनके विशिष्ट अर्थों के घोतक होते हैं। एरतु इसके विपरित गार्थ का सत या कि उनसर्गों के भी विभिन्न अर्थ होते हैं। इरतु स्वयं चाहे तो कुछ भी अर्थ रहे, तब यह नाम और आख्यात के साथ सम्बद्ध होते हैं तो उनके अर्थों में विरोपता लाने वाले अर्थों के वोधक होते हैं। निकक १,३।

पवञ्जन्ति ने रपसर्ग को क्रिया में विशेषवा उत्पन्न करने वाला माना है। क्रियाविशेषक उपसर्गः। महा० १, ३,१।

निपात — यास्क में निपात शान्य की निरुक्ति की है कि ये विभिन्न आयों को बवाते हैं (नि-मत्—िपित्ना) अतः इन्हें निपात कहा जाता है। यास्क ने इनको तीत भागों में विभक्त किया है, १, उपमार्थक, २, कर्मोपसंमहार्थक, ३, पाद्मप्रक। इन, न, जिन, और ने बंगों निपात सावार्यावया उपमा का अर्थ वताते हैं। कर्मोपसं मह अर्थात्कमें (अर्थ) के उपसंभाहक, जिनके कारण रो या अर्थिक अर्थों का एक संभ्रह होता है, सकुच्य बाचक था संयोजक निपात। यास्क ने इसका लक्ष्य किया है कि जिसके रखने से अर्थ के पृथक्ता झात होती है, किन्तु ऐसी नहीं जैसी कि और हिएक पेसी नहीं जैसी कि और हिएक विश्व गणना ), क्योंकि वे सावद केवल विमह के द्वारा पृथक् किए गए हैं। य, आ, वा आदि सुल्वत्वा ऐसे ही संयोजक निपात हैं। पाद-पूर्क किए गए हैं। य, आ, वा आदि सुल्वत्वा ऐसे ही संयोजक निपात की पादान्सक भयों में वाक्य पूर्वि के लिए और पातन्सक अर्थ के पूर्व के लिए आते हैं, ऐसे निपात निर्यंक होते हैं। अर्थान् किसी अर्थ विशेष को योच नहीं कराते हैं, चैसे कम्, ईम, इन् और उ वे चारों निपात। निरुक्त १, ४ से १।

द्यक्पाविसास्य ( १२, २४), ग्रुक्त थजुः प्रविसारय ( ६, ४६) तया प्रावि-शाख्य प्रदीपशिचा (९० २३७) ने एक खोक में ही पद के चारों भागों का लक्त्य संग्रहीत किया है।

> क्रियावाचकमाय्यातमुपसर्गो विशेषकृत्। सत्त्वामियायकं नाम निपातः पादपूरणः॥

कियावाचर्क को आख्यात कहते हैं, सत्त्व ( ट्रज्य ) वाचक को नाम, किया के विग्रेपक को उपसर्ग और पाडपूरक को निपात। भर्त्र हिंदि ने ( वाक्य० २, ३५६ ) आख्यात और नाम का लत्त्वण किया है कि आख्यात में किया की प्रधानता रहती है और नाम में सत्त्व की।

दुर्गाचार्य ने निरुक्त र, र यास्त्र के माव को सप्ट करते हुए लिसाहै कि नान और भाष्यात का पहले उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि वे मुख्य हैं। साथ ही यह मी स्पष्ट किया है कि चार प्रकार के पर में नान और आख्यात इस्हीं दो के अपने का निर्णय इसलिए किया जाता है, क्योंकि इनके विषय में ही सन्देह होता है। उपनां और निषय के अर्थ के विषय में करदेह नहीं होता है, क्योंकि उनमें सादानं अर्थ के वोधन को शक्ति उन्हीं है। वेंक्ट्रमाधव ने अपने अर्थने उद्देश के पाय में (अप्टक २,१,३१,३,३,६,३०) भी इस पर विचार किया है। वेंक्ट्रमाधव का कथन है कि आक्ष्यात और नाम के सम्बन्ध अर्थ के वोधक होते हैं। वेंक्ट्रमाधव का कथन है कि आक्ष्यात और नाम की है।

श्राप्यातस्य च नाम्नद्दच सम्यन्धाः स्वापंदर्शिनः। उपसर्गा निपातारच न स्वतन्त्रा इति स्थितिः॥

अप्टक २,१।

## पदार्थ विचार

भर्नु हिर तथा बनके टीकाकार पुरवराज ने बाक्यपदीय के द्वितीय बांह में खाक्याय के निरुपत के प्रसंत में पदार्थ का संत्रिय, किन्तु सार रूप, (बाक्य २, १४४ से २०६) निरुप्य किता है। पर और पदार्थ का वित्रव और विग्रेप कहा-पोई के साथ विवेचन समस्त द्वीप बांड पुष्ठ १ से ४४३ में किया है। द्वितीय अप्याय में पदार्थ के स्वरुप के विषय में १२ विभिन्न मर्वी का उन्होंस किया जा पुढ़ा है। पद के पांची विमानों के अर्थ का सोचेन में विवादण निन्म हैं:-

### संज्ञा शब्दों का अर्थ, सामान्यमात्र का वीवक

बाजप्यावन आवार्य के मतानुसार राष्ट्र का कर्य "वाति" है और आवार्य व्याहि के मतानुसार "व्यक्ति" कर्य है। राष्ट्र का कर्य वाति हो वा व्यक्ति, व्यक्ति के विरोध गुर्खों का झान व्यक्ति के साथ अविनासाव से रहने के कारण होता है। राष्ट्र विरोध गुर्खों का नहीं अपितु सामान्य अर्थ का बोध कराता है जो कि जाति के समस्य व्यक्तियों में समान रूप से पाया जाता है। विस्त प्रसार साथ के रीम आदि का बोध गौण रूप से पाया राष्ट्र से झात होता हैं, परन्तु बह गाय राष्ट्र का कर्य नहीं है। गाय राष्ट्र क्सी सामान्य अर्थ कर बोध कराता है जिससे सभी गायों का प्रहुण होता है। पुख्याज, याक्य॰ २,१४४।

अवरव मर्च हरि कहते हैं कि यद्यपि राज्य आकार रंग अवयव से युक्त गाय आदि वन्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है, तथापि वह उनका बोच नहीं कराता

है। बाक्य॰ २, १४६।

विशेष वावकों का विशेष अर्थ-यहाँ पर एक प्रश्न स्वामाविक है कि यहि शब्द आकार आदि का बोधक महीं है तो श्वृत,हत्व, काला, नोला, पीला आदि शब्दों का, जिनका अर्थ ही आकार आहि है, क्या अर्थ होगा है मर्व हिंदि से इमका बत्तर दिया है कि ऐसे शब्द जो कि आकार रंग अवयव से विशिष्ट बाख के लिए प्रयुक्त होते हैं, इनकी उसके अवयव मात्र के लिए प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। (वाक्य० २, १४७,)। पुरवराज ने इसको सम्द किया है कि जो राज्य आकार आदि के ही वोषक हैं, वे उस अर्थ को बताते हैं। इक्त कथन का अभिप्राय यह नहीं है कि कोई भी राज्य आकार आदि का बोध नहीं कराता है। शान्य का जो प्रवृत्ति के होई भी राज्य आकार आदि का बोध ने स्वत्ति है। शान्य का जो अर्थ होता है, अन्य उससे सम्बद्ध नहीं। आकार आदि के वाचकराज्य आकार आदि का हो वोष कराएंगे। उसके अवयव मात्र का नहीं। अतः राज्यों के द्वारा कहीं पर अर्थ के विशोध अंश आकार आदि का निरूपण होता है और कहीं जाति मात्र का। पुरवराज, वावय०२, १४७।

भवृंहिर इस विषय पर विचार करकें इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि शब्द संख्या प्रमाण आकार की अपेक्षा न करके बखुमात्र में प्रदृत होता है। अतएब जल को एक बूँढ को भी जल कहते हैं और उसके समुदाय स्रोत नदी समुद्र के जल को भी उत्त कहते हैं। एक होटे से रवेत पत्थर के क्या को भी रवेत कहते हैं और हिसालय को भी देवेत कहते हैं। वाक्य० २, १६०।

पुरपराज का कथन है कि राज्द प्रष्टचिनिमित्त जाति आदि को श्रपना श्रपे धनाकर प्रष्टित होता है, श्राकार आदि विशेष का ज्ञान अविनाभाव सम्वन्य के कारण होता है। पुरुपराज, बाक्य० २, १६०।

### नामार्थ के विषय में पांच मत

महोजिदीनित तथा कीयडमह ने बैवाकरणभूषण में (कारिका २४) नामार्थ के विषय में प्राचीन पांच मतों का उल्लेख किया है। १—संज्ञाराज्यों का एक अर्थ होता है इन्द्र आचार्य केवल जाति को ही राज्यार्थ मानते हैं, दूसरे केवल व्यक्ति को। २—जाति और व्यक्ति दोनों ही राज्यार्थ हैं। ३ - जाति, व्यक्ति और लिंग ये तीन राज्यार्थ हैं। ४—जाति, व्यक्ति, लिंग और संत्या ये चार राज्यार्थ हैं। ४—जाति, द्रव्य, लिंग, संत्या और कारक (कची, कमें ज्ञादि) ये पांची ही राज्य के अर्थ हैं।

> एकं द्विकं त्रिकं चाऽय चतुष्कं पचकं तया। नामार्थं इति सर्वेऽमी पद्माः शास्त्रे निरूपिताः॥

> > भृपण का० २५ ।

इनमें से जाति श्रीर व्यक्ति के विषय में श्रागे लिखा जाएगा। पुलिंग, खी-लिंग श्रीर नपुंसकलिंग यह दीनों शब्द के श्राप्तित रहते हैं। शब्द का कोई न कोई लिंग श्रवरय होता है श्रीर 'वह शब्द के द्वारा ही बोच्च होता है, श्रव लिंग का मी शब्दायें माना गया है। शब्द पुलिंग, कोलिंग श्रादि किस शबार होते हैं इसका विवेचन पत्छलि ने 'कियाम' (महा० ४, १, ३) सूत्र की व्याख्या में तथा मर्ट हरि ने लिंगससुरेश में (वांग्य॰ ३, पू॰,४२६ से ४४६) विशोप विस्तार से 'किया है। पत्रश्रांत ने इस विषय में अपना निर्श्य दिश है कि लिंग का निर्श्य नोक्ट्यवहार के अधीन है। अर्थ एक होने पर भी शब्दभेद होने से लिंग हो जाता है। कहीं पर शब्द में योड़ा अन्तर कर देने से लिंगभेद हो जाता है और कहीं पर विवक्ता से ही लिंग भेट होता है। महा० ४, १, ३, १

श्रर्थ एक होने पर भी पहार्य राज्य पुलिग है, ब्यक्ति स्नीलिंग श्रीर बखु नपुंसक लिंग। इसी प्रकार स्त्री श्रर्थ होने पर भी दारा राज्य पुलिग है, स्र्रा स्नीलिंग, श्रीर कलत्र नपुंसक लिंग। योदे श्रन्थर से क्षटी राज्य स्नीलिंग हैं परन्तु कुटीर पुलिंग है। (बास्त्र• 3, पृ॰ ४४२) विवस्ता के कारण वट राज्य दीनों लिंग है। बाक्त्य• रे, पृ॰ ४४०।

जाित ट्रन्य श्रीर लिंग के श्राविरिक सक्या श्रीर कारकों को भी राज्य का श्रायं मानने वालों का कथन है कि राज्य से ही इनका भी बोप होता है, यदि सक्या श्रीर कारक को प्रत्यय का ही श्रायं माना जाएगा वो जहाँ पर प्रत्यय का लोग हो गया है, वहाँ संस्था श्रीर कारक के श्र्यं का ज्ञान नहीं होना श्राहिए जैसे "दां भे" "पर्य" इन होनों में मानय का लोग हो गया है, परन्तु जो प्रत्यय को नहीं जानते हैं कहें भी इससे संस्था श्रीर कारक का ज्ञान होता है, श्रवः होनों हो राज्य का लोग हो जानते हैं कहें भी इससे संस्था श्रीर कारक का ज्ञान होता है, श्रवः होनों हो राज्य हो हो श्राय है। श्राय है। श्राय हो हो श्राय श्रीर वचन के विषय में लोकव्यवहार को है। प्रमाण माना है, राज्यों के लिंग श्रीर वचन का निर्णय को क्रव्यवहार को है। प्रमाण माना है। राज्यों के लिंग श्रीर वचन का स्वाय है। श्राय है। श्राय है। सक्य के १० श्रेश के श्रीर हो होना कारण विषय श्रीर लोकव्यवहार को देश कर स्रत्या चाहिए। मर्क हरि ने इसका कारण विषय श्रीर लोकव्यवहार को देश कर स्रत्या चाहिए। मर्क हरि ने इसका कारण

प्रत्ययों का अर्थ —पाणिन ने फर्नीएडिवीया (अप्टा॰ २, ३, २) आदि सूत्रों के डारा सुर प्रत्ययों का अर्थ कर्म, करण, सन्प्रदान आदि बताया है। पत-खींस का कपन है कि सुर प्रत्यय कर्म, करण आदि के अविरिक्त एक वचना डिव-पन, बहुचचन संस्या का भी बोप कराते हैं। ठिक्न प्रत्यय भी वर्तमान परोत्त आदि अर्थ के अविरिक्त संख्या का भी बोप कराते हैं।

> सुपां कर्माद्योऽप्ययाः संख्या चैव तथा तिडाम्। प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियमः श्रृहतेषु वा ॥ महा०

चार मकार के मत्यय—जगद्दीरा ने राज्यसक्तिमकासिका में प्रत्यों को चार मार्गो में विमक्त किया है। १, विमक्ति, मुप्, और विक् र, धातु के अंस विष् स्मर् , यह मादि जो कि धातु के एक मांग वन कर रहते हैं। ३, विह्वत, अयत्य, रीपिक, मत्यर्थक मादि प्रत्य। ४, इन्, तक्य, अनीयर्, वृष् आदि। यदि स्वार्थिक अस्य के आदि की मी पृथक् गण्ना की आय वो इनकी संस्या चार के स्यान पर पाँच हो ताती है। साक्सीका का कि स्वार्थ के आति की हो सहस्याक का है। ।

दो मकार की विमन्तियाँ-पारिति ने विमक्ति हो प्रखर ही बताई है,

सुप श्रीर तिक्। (श्रष्टा० १, ४, १०४) पवज्ञिल ने 'सहयुक्तेऽप्रथाने' (श्रष्टा० २, ३, १६) मे सुप् विभक्ति दो प्रकार को बताई है, १, कारक विभक्ति जो कि कारक श्रयोग् कन श्रादि का अर्थ वताती है। २, उपपहांवमिक, जो कि कि कारक श्रयोग् कन श्रादि का अर्थ वताती है। २, उपपदांवमिक, जो कि किय पद को मानकर विभक्ति होती है, जैसे नाम स्वाहा आदि श्रप्टों के साथ चतुर्थी विभक्ति, हरने नमः, श्रयमे स्वाहा। पत्रज्ञिल का निर्णय है कि जहाँ पर देगों प्रकार की विभक्तियाँ प्राप्त हाती हैं वहाँ कारक विभक्ति वतान् होती है। श्रयप्रय "नमस्करोति देवान्" प्रयोग में चतुर्थीं न होकर हितीया विभक्ति होती हैं। श्रयर में (महा० ४, १, ६६) वथा नागेश ने परिभाय-हे शेखर (परिनाण १०३) में तथा जगहीश ने शब्दशक्तिकारीका विशक्ति है। देश प्रकारों का विवेचन किया है। देखों, महा० २, ३, १६।

भवृं हिर ने इन विभक्तियों की संख्या ७ निर्धारित की है जिनमें कर्म करण खादि ६ है, तथा सम्बन्ध को लेकर इनकी संख्या ७ होती है। ( वाक्य० ३ पृ॰ १०२)। इनमें भी कर्म ७ प्रकार का है, करण वीन प्रकार का, सम्प्रदान ३ प्रकार का, खपादान ३ प्रकार के साथ है, मट्टीजिवीहित और कीप्रहम्द्र ने संदोप में सुप्त प्रत्यों का खर्य किया है, मट्टीजिवीहित और कीप्रहम्द्र ने संदोप में सुप्त प्रत्यों का खर्य किया है कि दितीया (कर्म) वृतीया (करण) और सप्तमी ( अधिकरण) का खर्य है आश्रय, पंचमी, ( खपादान ) का अर्थ है खरीय, पद्धीं ( सम्प्रदान ) का अर्थ है, बहरेय और पट्टी का खर्य है सम्बन्ध । खयवा बनें खादि ६ विभक्तियों का अर्थ राक्ति है तथा कारक पट्टी का भी खर्य राक्तित ही है। 'पट्टी रोपे' ( अष्टा॰ २, ३, ४० ', से प्रो पप्टी की जाती है, केवल 'दसका खर्य सम्बन्ध होता है। भूपण कारिका '२४ की व्यावया ।

श्राधयोऽवधिरुद्देश्यः सम्बन्धःशक्तिरेवं वा । यथायथं विभक्त्यर्थाः सुपां कर्मेति भाष्यतः ॥

ं भूषण का० २४।

भत्यय वाचक और घोतक भेर्नु हिरिते इस विषय में एक यह भी विचार उठाया है कि विभक्तियों वाचक हैं या घोतक। यदि सन्द ही उपयुक्त विवरण के अनुसार, पाँचों अर्थों, जाति, व्यक्ति, लिंगा, संख्या खीर कारक का वोधक है तो उस खबरमा में मुन् भत्यय केवल कर्म करण आदि कारकों तथा एक वचन, द्विवचन आदि संस्थाओं के घोतक (व्यंजक) माने जायेंगे, और यदि सन्द पूर्वों को तीत अर्थोंत जाति, द्वव्यं और तिन को ही वोधक है तो सुद् प्रत्यों को कारक और संस्थाओं का वाचक माना जाएगा। भर्नु हिरि के लेख से झात होता है कि प्राचीन आवारों में इस विषय पर मतमेंद था। इस सुद प्रत्यों को वाचक मानते थे,

श्रीर छुत्र योतक। श्रवएत मर्व हरि कहते हैं कि निमन्तियाँ संख्या श्रीर कारक की वाचक या योतक हैं। वास्य॰ २, १६६।

भह हिर्र ने इस विषय में दो प्रकारों का उल्लेख किया है, जब यह माना जाता है कि प्रकृति में ही प्रकृति और प्रत्यत का क्यार्थ है, तब प्रकृति के कार्य की बताने के लिए प्रकृति प्रत्यन के ससुदाय का प्रयोग किया जाता है। वह ससुदाय संख्या खादि से युक्त क्यों का वोषक होता है। पुरवरात । खतः मल हिर्द कहते हैं कि प्रकृति प्रत्यय ससुदाय संख्या से युक्त क्यार्थ का वोषक है। वास्प्रकृत राह्म

दूसरा प्रकार यह है कि शब्द संख्या श्रादि का वोषक नहीं है, किन्तुप्रकृति-प्रत्यय-सनुदाय द्विवचन श्रादि के रूप में श्रपने स्वरूप के मेद से संख्या श्रादि से युक्त श्रायों का वोष करावा है। पुरुयराज, वाक्य० २, १६७।

अन्यपन्यविरेक से अर्थ निर्णय—यहां पर यह प्यान रखता चाहिए कि वैयाकरखों का सिद्धांव है कि "न केवला अकृतिः प्रयोक्तन्या नापि केवलः अत्ययः" "अपनं न अवुक्षीत" न केवल अकृति का हो अयोग करना चाहिए और न केवल अकृति का हो अयोग करना चाहिए और न केवल अकृति का हो अयोग करना चाहिए और न केवल अत्यय का खुप या लिग प्रत्यय लगाप दिना किछी पर हा अयोग नहीं करना चाहिए। भर्तू होरे ने एक अरून करोगा है कि चैयाकरखों के मत से शब्द और अर्थ का सम्वन्य नित्य है। पर या वात्य को हो से सार्थ मानते हैं। अरून और अर्थ का सम्वन्य नित्य है। पर या वात्य को हो से सार्थ मानते हैं। अरून होते ही अर्थ का पुष्पक पृथक करते हैं, तभी कर होनों की शांक का पुष्पक पृथक तात होता है। विभाजन करने पर यह किस साधार पर कहा जाता है कि यह अकृति का अर्थ है और यह अत्यय का। इतका उत्तर पत्रज्ञाल ने दिया है कि अन्वय और काविरेक से यह निर्णय किया जाता है कि कितना अर्थ का अर्थ है और कितना अर्थ का अर्थ है और वहन को से अर्थ का अर्थ है और कितना अर्थ का अर्थ है और कितना अर्थ का कितन अर्थ निर्णय किया जाता है। सुक्त और विहन्त होनों अकृत के परों का इसी अन्यय व्यतिरोक के आधार पर प्रवक्त ने कर्य निर्णय हिया है। महार १, २, ४५ वया १, ३, १।

मर्द् हरि ने भी पवर्खाल का ही अनुसरण किया है—

ये शन्दा नित्यसम्बन्धा विवेके हातशकराः। अन्वयन्यतिरेकाम्यां तेपामर्थो विभागते॥ शास्य०२,१८८।

यक शन्द में वर्णों का अर्थ नहीं होता – प्रहति और प्रत्यव के कर्य का अगोदार के आध्रय से निर्णय किया जाता है, परन्तु वहीं यह भी मर्जुहरिने स्पष्ट कर दिया है कि जहीं अन्वय व्यक्तिक से अर्थ पृथक उपलब्ध नहीं होता, वहीं अपोदार का आध्रय नहीं तेना चाहिए। जैसे, क्य, सुप, यूप आदि शर्जों में क, स, य और उप का पृथक पृथक सर्थ नहीं है। ये राज्द ही पृथक हैं। अवदव समृह को ही त्रर्थान्तरवाची मानना चाहिए। भर्त हिर का त्रभिप्राय यह है कि राव्र में प्रत्येक वर्ण का त्रर्थ नहीं होता है, त्रांव्हा समुदाय ही साथेक होता है। वास्य० २, १७१।

घातु का अर्थ-धातु के अर्थ के विषय में भट्टोजिदीहित ने और कौएड-महने वैयाकरण मुचण में लिखा है कि घातु के दो अर्थ होते हैं, १-क्रिया का फल, २- व्यापार। तिङ् प्रत्ययों का अर्थ है, १-फल का आश्रय, अर्थात् कर्म, श्रीर २-स्यापार का आश्रय अर्थात् कर्ता ।

कलव्यापारयोघीतुराश्रये तु तिङः स्मृताः।

भूषण का० २ ।

फल ब्यापार का विशेषण है। व्यापार विशेष्य है। श्रतएव फल में व्यापार को प्रधानता रहती है। जैसे चावल पकाता है, कथन मे चावल का गीला होना फल है, उसमें किया की प्रधानता रहती है। कॉण्डमट्ट का कथन है कि कर्ना, कर्म, संख्या और काल ये चारों तिक् प्रत्ययों के अर्थ हैं। इनमे कर्चा व्यापार का विशोषण है, और कर्म फल का। संद्या कर्चा में प्रत्यय होने पर कर्चा में और कर्म में प्रत्यय होने पर कर्म में रहती है, अतः संत्या पल और व्यापार दोनों का विशेषण है। काल ज्यापार का विशेषण होता है। भूषणकारिका २ की व्यास्त्रा ।

नागेश ने मंजूपा में घात्वर्य निरूपण में घातु का अर्थ किया है कि फल के श्रनुकूल यत्नसंयुक्त ज्यापार धातु का श्रम है। एल के श्रम का सप्धीकरण किया है कि फल उसे कहते हैं जो कि ज्यापार से उत्पन्न होने वाला हो और कर्त्नु वाच्य में ज्यापार का विशोषण वन कर रहता है, ज्यापार निशोष्य होता है। कर्मयाच्य में क्ला विशोष्य होता है। ज्यापार का खर्य है, घातु के खर्य रूप फल का जनक होते हुए घातु का बाष्ट्य होना। फल के खतुकूल कथन का स्निमाय यह है कि फल में जो जन्यता है, उसका जनक होना।

नागेश ने फल और व्यापार दोनों को प्रयक्षातु का अर्थ मानने में यह आपत्ति की है कि दोनों का बहेश्य और विषेष रूप में अन्वय होने लगेगा। फल को विरोपण और व्यापार को विरोप्य ऐसे अर्थक्षान में कर्नुवाच्य व्यापार को कारण मानना होगा खोर इसके विपरीत फल को विशेष्य और व्यापार को विशे पण ऐसे अर्थ में कर्मवाच्य फल की उपस्थित को कारण मानना होगा। इस प्रकार से हो कार्य कारण भाव की कल्पना करनी पड़ेगी। धातु के ही अर्थों के लिए दो शक्तियों की कल्पना, धार्ल्य के बोप जनक दो सम्बन्धों की कल्पना मे बहुत गौरव है। अदः नागेरा की सम्मति है कि पत्त बुक्त ज्वापार या व्यापार युक्त प्रत धातु का ऋषे हैं। कहाँ पर कीन सा अर्थ है, इसका निर्णय कर्चू प्रत्यय या कर्म-बाज्यप्रत्यय करेंने । मंजूषा, घात्वर्धनिरूपण ।

फलान्फलो यत्नसंहितो व्यापारो धात्वर्यः। मंज्या ! ,

क्रिया का स्वरूप-पतञ्जलि ने क्रिया के स्वरूप पर 'भूबाइयो घातवः' ( भप्टा॰ १, ३, १ ) सूत्र के माप्य में संज्ञेष में बहुत श्रच्छा प्रकाश डाला है। पतञ्जलि का रूपन है कि बातु का लक्षण किया जाता है कि जो क्रियाबाची हो। परन्तु किया किसे कहते हैं १ ईहा को क्रिया कहते हैं। ईहा किसे कहते हैं? चेप्या को। चेष्टा किसे कहते हैं १ ब्यापार को। पतञ्जलि कहते हैं कि यह तो किया के पर्यायवाची शब्द बता दिए हैं, कोई बस्तु व्यस्थित करके नहीं यताया कि इसे किया कहते हैं। इसका उत्तर देते हैं कि किया श्रत्यन्त श्रदृश्य है, यह सम्भव नहीं कि उसे मूर्त रूप में दिखाया जा सके, जैसे कि गर्मस्य वालक की प्रत्यच नहीं दिखाया जा सकता है। किया का झान केवल अनुमान से होता है। कौन सा अनुमान ? समस्त साधनों के उपस्थित होने पर कभी "पचित" ( पकाता है) यह कहा जाता है और कभी सब साधनों के होने पर भी पकाता है यह र 745 रुश जाता है जार रुपा तथ साथना कहान सर मा स्वाया है यह अयोग नहीं होता है। अता यह अनुमान किया जाता है कि जिस साधन के होने से "पहाता है" प्रयोग होने लगता है, वह साधन किया है। अयवा जिस किया से देवदत्त यहाँ से पटना गहुँच जाता है, उसे किया नहते हैं। पतन्त्रज्ञील का यह विवरस सस्ट करता है कि किया का वही अर्थ है जो कि ईहा, चेटा और व्यापार राज्य से प्रकट किया जाता है।

यह कैसे प्राव होता है कि पन् श्वादि प्रातुष्ट क्रियावाची हैं ? इसका सप्टी-फरण पतन्त्रतिल ने किया है कि इनकी करोति श्वयांत् कु बातु के साथ समानाधि-करणता है। कु बातु का श्वयं है करना। पन् श्वादि पातु श्वीर कु धातु एक साथ रहती हूँ। जब यह पूछा जाता है कि "क्या करता है?" उत्तर मिलता है कि पकाता है, क्या किया ? पकाया, क्या करेगा ? पकाएगा । छ घातु के प्रश्न का उत्तर पच् धातु से देने से कृ के सहश पच श्वादि भी कियावाची झात होती

हैं। महा॰ १, ३, १।

मर्तृ धूरि ने पतञ्जलि के मान को लेकर किया की व्याप्या की है कि जो कुछ मी सिद्ध या ऋसिद्ध ( पूर्व या ऋपूर्ष ) जब साम्य रूप में वर्षन किया जाता है, वब बह कम के मंजार होने से किया यहा जाता है।

यायत् सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनामिधीयते । श्राधितकमम्पत्वात् सा कियेति वर्तायते॥

बास्य० ३, पृ॰ २६६।

हेलाराज ने एक परन उठाया है कि किया का लक्षण यह किया गया है कि जो साम्य रूप में वर्गित हो श्रीर जिनमें कम का संचार हो खीर पीवीपर्य उपन खर्य हो। दराहरण रूप में पकाना किया में आग के ज़लाने से प्रारम्भ करके

पात्र रराना, त्रज्ञ डालना त्रादि सारे कार्य एक साथ एक वार में नहीं हो सकते हैं सब कार्य क्रमरा: ही होंने, ऐसी स्थिति मे पकाता है यह क्रिया का प्रयोग कॅसे किया जा सकता है।

भर्ष हिर तथा उनकी व्याख्या में हैलाराज ने स्पष्ट किया है कि किया में कितने ही अवयव गौए रूप से रहते हैं। उनका कम से प्रादुर्भाव होता है। संकलनात्मिका दुद्धि के द्वारा क्रिक क्रिया समृह में एकत्व की कल्पना करके उसकी क्रिया कहा जाता है। याक्य० ३ पृ० ३०६।

सकर्मक और अकर्मक पातु – धातु को सक्तमंक और अकर्मक किस आधार पर कहा जाता है, इसका महोजिबीत्तित और कौएडमह ने भूपण में सम्बीकरण किया है कि फल और व्यापार को यातु का अर्थ बताया गया है। जब फल और व्यापार दोनों एक में ही रहते हैं, तब धातु अकर्मक होती है और जब फल और व्यापार दो मृंयक् आध्यों में रहते हैं, तब धातु सकर्मक होती है।

फलब्यापारयोरेकनिष्डनायामकर्मकः । धातस्तयोर्धार्ममेदे सकर्मक उदाहतः॥

ट्रा. भूषण, कारिका, १३।

प्रत्येक घातु में फल और व्यापार रहता है। उदाहरतार्था, गम् धातु में एक गमन का व्यापार है और दूसरा उसका फल। स्थानान्वर की प्राप्ति है। जाने का व्यापार कर्चा में रहता है और उसका फल प्राम आदि कर्म में रहता है। दोनों की पृथकृ स्थिति होने से धातु सकर्मक है। परन्तु भू(होना) स्था(रहना) आदि घातुओं का व्यापार और फल एक में रहता है, अतः वे अकर्मक हैं।

सकर्मक का अकर्मक होना—मर्ग् हरि ने घातु की अकर्मकता पर एक और महत्त्वपूर्ण वात कही है। वह यह है कि कर्म के पृथक् रहिने पर भी चार प्रकार से सकर्मक घातु अकर्मक हो जाती है। १—घातु अपने प्रसिद्ध अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ में प्रयुक्त हो, जैसे वह घातु सकर्मक है, इसका अर्थ है, होना, ले जाता, "भारं वहति" (भार को ले जाता है)। परन्तु जब वह घातु बहने के अर्थ में आती है, तम अकर्मक हो जाती है, जैसे "नही वहति" (नरी बहती है)। र—घातु के अर्थ में हो कर्म का अन्तर्भाव होने से, जैसे 'आणान् पारवित' (प्राणों को घारण करता है) "प्राण्यान् वहाति" (प्राणों को छोड़वा है सकर्मक स्वोग के प्रस्ता है) अर्थ प्रस्तान पर क्रक्स जीव् (जीता) और स्प्तान्ता भाग प्राणि है, परन्तु इतके स्थान पर क्रक्स जीव् (जीता) और स्प्तान्ता भाग प्रकार प्रयोग करने से उनके अर्थ में कर्म प्राण्या समावेश हो जाता है और होतों घातुएँ अकर्मक हो जाती हैं, वह जीता है, वह सरता है। इ प्रसिद्ध से, वर्थ परन्तु प्रसिद्धि के कारण "वर्णति" (वरस रहा है), ही कहा जाता है। कर्म का प्रसिद्ध के कारण "वर्णति" (वरस रहा है), ही कहा जाता है। कर्म का प्रसिद्ध के कारण प्रयोग नहीं होता है, चर पातु अकर्मक हो जाती है। ४—कर्म

की श्रविवत्ता से, बातु सकर्मक होने पर भी जब उसके कर्म को न कहना श्रमीप्र होता है, तब बातु अकर्मक हो जाता है। हा ( देना ) बातु सकर्मक है, परन्तु "दीक्ति न दहाति, न पबति, न जुहोति" ( संन्यासी दी दीवा को प्राप्त व्यक्तिन देता है, न पराता है और न हवनकरता है ) प्रयोगों में देना, पकाना, यह करना बातुर सकर्मक होते हुए भी कर्म वी श्रविवत्ता से श्रक्मक हैं।

घातोरयान्तरे वृत्तेषान्त्रयंनोपसंप्रहात्। प्रसिद्धेरविवज्ञातः कर्मणोऽवर्मिका क्रिया॥

वाक्य॰ ३, पृ० २३४।

मर्च हीर का कथन है कि यह चार प्रकार वो सामान्य रूप से बवार गए हैं. इनके अतिरिक्त उपकर्ग काल आदि के मेर से भी सकनेक बातु अकनेक हो वादी हैं। यह मेर कई प्रकार के हैं जैसे, चर्(वाना) बातु सकनेक है, परन्तु बन् उपकर्ग लगाने से चर् बातु 'वाप्य उच्चरित' (भाग उठवी है) "दूम उच्चरित" (धुओं उठता है) प्रयोगों में अर्काक है। वास्प्य ३, पु॰ २३४।

इसके विपरीत कितने ही बातु जो अकर्मक हैं, उपसर्ग लगने से सर्क्यक हो जाते हैं। मु (होना) अर्क्यक है, परन्तु अनुम्(अनुमव करना) जैसे "सुलम् अनु-मवति" (सुल का अनुमव करना है) सर्क्यक हो जाती है।

अकर्मना श्राप वे सोपसर्गाः सकर्मना मजन्ति । महा० ६, ६, ४३ ।

मीमांतर्को श्रीर नेपायिकों का मत् - मागेश ने संब्दा के घाल्यर्थ निरू-पत् में, कीरडमट्ट ने मृत्या के धाल्यर्थ निर्देश प्रकार में तथा गैंगेश ने वस्त-चिन्तामित के घातुबाट एवं गटाबर ने ज्युलिचिवाट में भीमांतर्कों के मत का चित्तात्पूर्वक स्वटटन किया है। मागेश ने मंद्रा में भीमांतर्कों के मत का वस्तेल मित्र के स्वत को ही घातु का अर्थ मानते हैं और ज्यापार की मत्यव का अर्थ।

मीमोसकाः फर्न घात्वधीं, न्थापारः प्रत्यवार्थे इति वदन्ति । मंजूपा ।

भीगा ने वस्विन्तानित राष्ट्र स्तरह (पू० म४०) में भीनांसची के सत का वस्तेत्व करते हुए लिया है कि मरहनाचार्य का कपन है कि बातु का कर्य क्ल है। पन् बातु का कर्य मिला होना हो। लापन के कारण मानना चाहिए। उनके लिए करना कान क्लाम काहि व्याप्त हो बातु का कर्य मानने में भीरव होना। इसी एकार मान बातु के कर्य है। तुन के में मीत होना। इसी एकार मान बातु के कर्य है। करना स्थान के मंदीग, पन् का नीचे के म्यान के संयोग, पत्र का नीच के म्यान के संयोग, पत्र का निमाण हो है। धात्रक का क्यानार बातु का कर्य है। धात्रक का क्यानार बातु का कर्य मही है। धात्रक का क्यानित मरहनाचार्याः। वस्त्व का क्यानित मरहनाचार्याः। वस्त्व का क्यानित मरहनाचार्याः।

नागेरा ने (मंजूपा, धात्वर्प-निरूपए) मोमांसची के मत का खरटन करते हुए खिला है कि पाणिनि ने 'तः कर्मीण' (भष्टा॰ ३, ४, ६६) मुत्र में तिक् प्रत्यों का श्रर्थं कर्ता, कर्म श्रोर भाव वताया है। इस कथन से विरोध पढ़ेगा। तिक् प्रत्यर्यों से व्यापार श्रर्थं नहीं निकलता है। पचित (पकाता है) श्राहि प्रयोगों में व्यापार की तिक का श्रयं भानने पर चिमित्र व्यापारों जैसे कू कू करना, श्राग जलाना ति है के हान के लिए श्रमेकों प्रत्योगों में ग्राण के लिए सक्सेक पढ़ेगी। श्रतः व्यापार को धातु का अर्थं मानना चाहिए। व्यापार को धातु को अर्थं मानना चाहिए। व्यापार को धातु को अर्थं मानना चाहिए। व्यापार को धातवर्थं मानने पर सक्सेक श्रीर श्रक्षंक का विमाजन नहीं हो सक्या। देखों, भूपण, कारिका ४।

गंगेरा ने इस चिपय में रक्नकोराकार के मत का बल्लेख किया है कि वे बातु का अर्थ व्यापार मानते हैं और तिक् का अर्थ बस्तादन । उनके मतानुसार पचित का अर्थ है "पाक्रमुस्पादयति" (पाक को बसन्न करता है) । तत्त्व० प्र० =२० ।

गदाचर ने ब्युत्पिचवाद के द्वितीय कारक में थातु का अर्थ केवल व्यापार मानने पर यह आदीर किया है कि "त्यचित" (ब्रीइता है) "गच्छित" (जाता है), त्यार, गमन चादि चाक्य से किसी विलक्षण अर्थ का बोच नहीं होगा। नैयायिकों का मत है कि पदों की अपेका बाक्य में कुछ विलक्ष्यता अवस्य रहती है। व्युत्तिचताद, पु० २८=।

कीयडमट्ट ने केवल व्यापार को व्यर्थ मानने पर यह आलेप किया है कि कोई घातु सकर्मक नहीं हो सकेयी। क्योंकि सकर्मक का लक्षण यह किया गया है कि वाल्यं कल और ब्यापार जब विभिन्न अधिकरणों में रहते हैं, तब घातु सकर्मक होती है। केवल व्यापार अर्थ मानने पर यह ब्यवत्यान हो सकेयी। मूपण (कारिका ४) की ब्याख्या!

चैवाकरणों के तुल्य नैवाबिक भी घातु का अर्थ फल और व्यापार मानते हैं। अतएव गदाधर ने कहा है कि गम् आदि घातुओं का अर्थ है संयोग आदि फल विरोप से युक्त व्यापार। व्युत्पत्तिवाद, पृ० २०६।

नैयायिकों के मत में मुख्य अन्तर यह है कि वे तिक् प्रत्ययों का अर्थ कर्ता या कर्म न मानकर कृति या प्रथल मानते हैं। नागेश में (मंजूपा, धात्यर्थनिरुप्प) तया कीएडमट्ट (भूपण, धात्यर्थनिर्ण्य) ने नैवाधिकों से इस मत का बहुत विल्तार से खएडन किया है। मट्टोजिटीचित ने यल अर्थ मानते पर यह आर्चेप किया है कि सब धातुओं को अक्सक मानना पड़ेगा।

कृञोऽकर्मकताऽऽ५रोर्नेहि यसोऽर्थ इप्यते । भूपण्, कारिका ४ ।

उपसर्ग सहित क्रिया पातु हैं—भर्द हिर ने घातु के स्वरूप का प्रविपादन करते हुए यह स्पष्ट किया है कि अट् आहि की व्यवस्था के लिए बातु और वप-सर्ग को पुथक् किया जाता है, बस्तुवः धातु और वपसर्ग मिलकर ही क्रिया-वापी हैं, अव: उपसर्ग सहित क्रिया को ही बातु समम्ब्र्ला चाहिए। पुय्यराज, वास्य० २, १न२!

पतञ्जलि ने 'गतिर्गती' ( ऋष्टा० ८, १,७० ) सूत्र की व्याख्या में यह सप्ट किया है कि धातु श्रीर उपसर्ग का सम्बन्ध श्रन्तरंग है श्रीर साधनों के साथ उसका सम्बन्ध वहिरंग है (ब्रह्मा॰ ८, १,७०) उपसर्ग विशिष्ट किया का ही कारकों के साथ सम्बन्ध होता है।वाक्य॰ २, १८४।

उपसर्गों का अर्थ-पतञ्जलि ने 'गतिर्गती' ( अप्टा॰ ८, १, ७० ) के भाष्य में ही यह भी रपष्ट किया है कि धातु में ही उपसर्गों का अर्थ भी अन्तर्निहित रहता है, उपसर्ग उस ऋर्थ को चोठित करता है। यहा० ८,१,७०।

भर्न हरि ने पतन्जलि के भाव को स्पष्ट किया है कि कहीं पर जैसे पचित (पकाता है) आदि में प्रपचित (विशेष रूप से पकाता है) का अर्थ सम्भव है, परन्तु केवल धातु से उस ऋर्थ की स्पष्ट अवीति नहीं होती है। प्र परा ऋदि उप-सर्ग के लग जाने से उसकी ऋभिव्यक्ति हो जाती है श्रतः उपसर्गों को द्योतक कहा जाता है। वाक्य॰ २,१८६।

उपसर्गी के श्रर्थ के विषय में एक यह अपन उठता है कि क्या यही मत था कि उपसर्ग द्योतक हैं या अन्य मत भी थे। भर्त हरि ने इस विषय में प्राचीन श्राचार्यों के तीन विभिन्न मतों का उल्लेख किया है। १, उपसर्ग केवल घोतक ही नहीं, अपितु विशेष अर्थ के वाचक हैं, जैसे स्था घातु का अर्थ है रुकना, परन्तु प्र उपसर्ग लगाने से 'प्रस्थान" चलना श्रर्थ प्र उपसर्ग के कारण हो जाता है। श्रत उपसर्ग गति श्रादि श्रर्थ का वाचक है। २, उपसर्ग द्योतक भी हैं। ३, धातु श्रीर उपसर्ग मिलकर श्रर्थ का बोध कराते हैं, उपसर्ग धातु में केवल शक्ति का श्राधान करता है, श्रतः उपसगीं को सहकारी सममना चाहिये।

> स बाचको विशेषाणां सम्मवाद द्योतकोऽपि वा। शक्याधानाय धातोर्वा सहकारी प्रयुज्यते ॥

वाक्य०२, १६० ।

भर्दिर ने इस विषय में वैयाकरणों के मत का उल्लेख किया है कि उपसर्ग योतक ही हैं। वाचक नहीं। स्था धातु प्रसिद्धि के कारण करना अर्थ बताती है श्रतः केवल धातु से चलना श्रर्थ झाउ नहीं होता है। वस्तुतः धातुएं श्रनेकार्यक है। स्था धातु गतिवाची भी है। उपसर्ग उस अर्थ का द्योतक है। प्रस्पराजः वाक्य॰ २, १६१।

उपसर्गों की अनर्थकता का स्पष्टीकरण- पाणिन ने 'अधिपरी अनर्थकी' (अप्टा॰ १, ४, ६३) सूत्र में ऋधि श्रीर परि उपसर्गों को खनर्थक कहा है। पव-ख़िल ने इसको सप्ट किया है कि अनर्थक का श्रर्थ यह नहीं है कि श्रिध श्रीर परि उपसर्गों का 'अध्यागच्छति, पर्यागच्छति" (श्राता है) श्रादि में वस्तुत: कोई अर्थ नहीं है अपितु इमका भाव यह है कि धातु से जो अर्थ कहा गया है, वही श्रर्थ यह भी बताते हैं, इनके लगाने से कोई श्रर्थ में विशेषता नहीं श्राती है श्रर्थ

में अन्तर न लाने के कारण इन्हें अनर्थक कहा गया है। यदि इनके कारण कोई विशेषता नहीं आती तो इनका प्रयोग ही क्यों उक स्वलों में किया गया है। इसका उत्तर पत्रज्ञाल ने दिया है कि अर्थ उक होने पर भी स्पटीकरण के लिए कुछ सहतों का प्रयोग कर दिया जाता है, वैसे विना उनके प्रयोग के भी यही अर्थ होता है। जैसे 'आहणावातय '' (दो माहाणों को लाओ) और ''माहाणों हावानय'' में अर्थ में से कोई अन्तर नहीं है, परन्तु हि शब्द के लगाने से दो का अर्थ और स्पट हो जाता है अत्तर नहीं है, परन्तु हि शब्द के लगाने से दो का अर्थ और स्पट हो जाता है अतर नािएन का यह भाव कदािंग नहीं सममना चाहिए कि वे इन उपसर्गों को निरयक सममते थे। महा॰ १, ४, ६३।

मर्छ हिर ने इसी भाव को स्पष्ट किया है कि अधि और परि के बिना जितना धातु का अर्थ होता है, अधि और परि के लगाने पर भी वही अर्थ रहता है। दोनों का प्रयोग अर्थ की स्पष्टता के लिए होता है। वाक्य० २, १६१।

नैयायिकों का मत – गंगेरा ने तत्त्वित्तामिल मे नैयायिकों के मत का उल्लेख किया है है कि उपमार्ग योतक हैं, बाचक नहीं । योतकता का अर्थ है उपमार्ग के लगाने से धातु की अर्थ विशेष मे तात्पर्यमाहकता या अर्थ विशेष की शक्ति । स्था धातु का ही अर्थ गमन भी है, प्र उपमार्ग उस तात्पर्य का प्राहक है । शब्दखरड, ए० न्यप्ट से न्यह

#### उपसर्गास्तु द्योतकाः, न वाचकाः । तत्त्व० पृ० ८४४ ।

निपार्तों का अर्थ - हेलाराज ने (वाक्यपदीय ३ ए॰ २ से ३) उपसर्ग निपात और कर्मप्रवक्तीय को पृथक् क्यों नहीं माना जाता है और क्यों पृथक् माना जाता है, इसपर प्रकाश हातते हुए इनका स्वरूप स्पष्ट किया है। हेलाराज का क्यत है कि निपात उपसर्ग और कर्मप्रवक्तीय नाम और आख्यात की ही विशेषता वताते हैं, अतः उनका इन्हीं में अन्तर्भाव हो जाता है। नाम (मुक्तप्तर ) सिद्ध अर्थ का बोध कराते हैं निपात उनके अर्थ की विशेषता वताते हैं, अतः वे नाम के अन्दर आ जाते हैं। सिद्ध अर्थ को सात्तात करें या तद्यात विशेषता को प्रकाशित करें, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। करें या तद्यात विशेषता को प्रकाशित करें, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। स्वः आदि निपात, जो कि इन्यवाधी है, अस्तुतः नाम पड़ हैं। जो क्रिया प्रधान निपात हैं, जैसे हिस्कू (विता) आदि, उनका आख्यात में अन्तर्भाव हो जाता है यह नहीं समक्ता चाहिए कि तिकन्त ही आख्यात होता है, अपन्त सभी कुछ, जिसमें क्रिया भ्यात है, आख्यात कहा जाता है। ( भाव-प्रधानमास्यातम्)। अत्वयय उपसर्ग और कर्मप्रवचनीय भी आख्यात ही समक्रत वाहिए। क्योंकि वे क्रिया की विशेषता के घोतित करते हैं। इसी प्रकार क्रिया विशेषक निपात भी आख्यात ही हैं।

निपात श्रीर उपसर्ग में श्रन्तर—जो श्राचार्य संज्ञा श्रीर किया के भेदों को पृथक् करना चाहते हैं वे उपसर्ग और निपात को पृथक् करते हैं। वे दोनों सातात् ऋषंयुक्त नहीं हैं, अपितु नाम और आत्यात की विशोपता के घोतक हैं। निपात और उपनमें में अन्तर यह है कि निपात नाम और आरूगत दोनों के अर्थ-विपयक विशोपताओं का घोतक है, किन्तु उपसमें केवल क्रिया की ही विशे-पता का घोतक है, यही इन दोनों में भेट है।

उपमर्ग और कर्ममवस्तीय में भेद —कर्मप्रवस्तीय किया विशेष से उत्तर सम्बन्ध के विशेषक हैं सम्बन्ध विशेष के बोतक होने के कारण ये क्रियाविशेष के प्रकाशक हैं, अत उपमर्गों में इनस अन्तर्भाव होने से पर को चार प्रकार का माना गया है। परन्तु जो इनकी पृषक् मानते हैं, उनका कथन है कि कर्मप्रवनीय साझात क्रियाविशेष के प्रकाशक नहीं है, अतः इनकी पृषक् मानना पाहिए। उपसर्ग और कर्मप्रवस्तीय में नेट यह है कि उपसर्ग वर्तमात क्रिया की वशोषत कर्मप्रवस्तीय के व्यवस्ति क्रिया के व्यवस्ति हिया के हमें व्यवस्ती क्रिया के व्यवस्ति क्रिया के स्त्राप्त का समन्त्र्य हो सक्ता है, वर्तमान क्रिया का सहीं, यही होतों में भेट है। हेलाराज, बाक्य के पुण्य से १

निपात द्योतक खोर वाचक टोनों हैं—पतखात ने "श्रव्ययं विमक्ति" (अप्टा॰ २, १, ६) की व्याख्या में इस बात को सप्ट किया है कि उपसर्ग के श्रविरिक्त निपात द्योतक श्रीर वाचक होनों हैं। विभक्ति, समीप, समृद्धि श्रादि अर्थ, जी कि श्रव्ययोमात समास के द्वारा वताए जाते हैं, श्रव्ययों के ही अर्थ हैं। इन श्रयों में जो श्रव्यय है उनका भमास होने पर यह ममास श्रव्ययोमाव कहा जाता है।

र्चयर और नागेश इस भाष्य के निवरण में यह सपट रूप से प्रतिपारित करते हैं कि तस्य के अनुमार ही निपात कहीं योठक होते हैं और वहीं बायक। बरोत, महा० २, १, ६।

भर्नु हिर्र ने निपातों के इस स्वरूप ना उल्लेख करते हुए लिखा है कि हुछ निपात योगक हैं नीसे, वृक्तर प्लक्षरच । वृक्त और प्लक्त )। इन्द्र समास के द्वारा जो समुचय ना भाव बताया जाता है, उसको यहाँ च शब्द योतित करते हैं। च आदि कर्तृं पर पृथक् रहते हुए बाचक भी हैं नहीं पर ये आगम के तुल्य रहते हैं और राज्य के साथ मिलकर अर्थ के वाचक होते हैं। वाक्य० २, १९४।

मर्जुद्दि ने निपातों के विषय में भी वात्त्विक विवेचन के आधार पर यह निर्णय दिया है कि निपात भी दोतिक ही हैं। मर्जुद्दि कहते हैं कि निपातों को चाहे पहले त्रयोग किया जाय या वाद में, वे चोतक ही रहते हैं। विकल्प सहुच्चय आजि विभिन्न आर्यों में प्रयुक्त होने पर वे आर्थ के चोतक ही होते हैं। पुरस्तान वाक्य 9, १६५।

यहाँ यह परन उठता है कि घोतक के स्थान पर निपातों को वाचक हा क्यों वहीं मान लेते। इमका उत्तर भर्व हरि ने दिया है कि च श्रादि निपातों का स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होता है, ऋषितु किसी वाक्य में ही होता है, ऋतः इनको वाचक नहीं माना जाता है जिस प्रकार पद्में प्रत्ययों की वाचकता ऋषोद्वार हाय्टि से होने पर भी उनका स्वतन्त्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। वाक्य० २, १६६।

च श्रादि निपात नाता ऋर्यों के वाचक होते हुए भी परतन्त्र हैं, श्रतः उनको बोतक ही कहना चाहिए। वाक्य २, १६न।

नैयायिकों का खण्डन -महोजिदीिक्त, कीण्डमहू ( भूपण, निरातार्थ-निर्णय) तथा नागेश ने (मंजूग, निरातार्थ-निरुपण) में नैयायिकों के मन का विस्तार से खण्डन किया है। नैयायिकों का कथन है कि उपसर्ग द्योतक हैं, किन्तु उपसर्ग से मिन्न निपात च आदि वाचक हैं। इसके खरडन में महोजि आदि ने विशेष वान यह रस्सरी है कि कोई कारण ऐसा नहीं है, जिसके आधार पर उपसर्गों और निपातों में यह अन्वर किया जाय। जिस आधार पर असे सौतक कहा जाता है, उसी आधार पर निपात भी द्योतक है। जैसे अनुभूयते ( खनुभव किया जाता है ), में अनु उपसर्ग द्योवक है, उसी प्रकार साजात् कियते ( साज्ञात्कार किया जाता है ) साज्ञात् निपात द्योतक है।

द्योतकाः प्रादयो येन निपाताश्चादयस्तथा । भूपण्, कारिका ४२।

कर्मप्रवचनीय का अर्थ —पतन्त्रतिल ने कर्मप्रवचनीय को सार्थक राज्य बताते हुए इसकी ज्यारणा की है कि "कर्म प्रोक्तवन्तः कर्मप्रवचनीयाः" दो कर्म अर्थान् किया को कह चुके हैं वे कर्मप्रवचनीय कहलाते हैं। दो वर्तमान अवस्था में क्रिया को नहीं कहते हैं। कौन वर्तमान अवस्था को नहीं कहते हैं? दो अप-युक्त पातु की क्रिया को कहते हैं, वे कर्मप्रवचनीय हैं।

ये श्रप्रयुज्यमानस्य कियामाहुरते कर्मप्रवचनीयाः।

महा०१, ४, ५३।

पुरवराज ने अत्यव लिया है कि 'कर्म प्रोक्तवन्तः' का भाव है कि जो क्रियाकृत विशोप सम्बन्ध को घोतित करते हैं, वे कर्मप्रवचनीय हैं। वाक्य॰ २, २०१।

भतुं हिरि ने कर्मप्रवचनीय का विस्तार से वर्षन किया है (वाक्य० २, १६६ से २०६)। भर्च हिरि का कथन है कि कर्मप्रवचनीय उपसर्गों के तुल्य किया का शोतक नहीं है। यह सम्बन्ध का वाचक भी नहीं हैं, क्योंकि पष्ठी के स्थान पर द्वितीया विभन्ति से सम्बन्ध का बोध होता है। क्रिया पर का इसके द्वारा श्राह्मेप नहीं होता है। कर्मप्रवचनीय केवल सम्बन्ध का घोतक है। वाक्य० २, २०६।

## पदार्थ जाति है या ध्यक्ति --

पाणिनि का मत—पंतव्यक्ति ने महामाष्य के प्रथम श्वाहिक में ही इस प्रश्न को उठाया है कि पदार्थ जाति है याव्यक्ति। गाय खादि मभी शब्दों का अर्थ गाय जाति है या- गाय व्यक्ति। इस विषय पर पतब्बलि ने पाणिनि के सत का उल्लेख किया है कि पाणिनि जाति श्रीर व्यक्ति को ही पदार्थ मानते थे, उन्होंने दोनों को पदार्थ मानते हुए सुत्र बनाए हैं। जाति को पदार्थ मानकर 'जात्यास्था-याम्॰' (श्रष्टा॰ १, २, ५=) तथा व्यक्ति को पदार्थ मान कर 'सरूपाणाम्॰' (श्रष्टा॰ १, २, ६४) सूत्र बनाया है।

कि पुनरहितः पदार्थः श्राहोस्विट्ट द्रव्यम् १ उमयमित्यह । उमयमा हार चार्येण स्वाणि पठितानि । महारु श्रारु १।

केंग्रट ने इसकी ज्याख्या करते हुए दोनों पत्तों का भाव स्पष्ट किया है। केंग्रट का कथन है कि इनमें से एक मत को मानने से सम्पूर्ण शास्त्र की व्यवस्था नहीं हो सकती है, श्रतः पाणिनि ने दोनों पत्तों का आश्रय लिया है। जातिवादियों का कथन है कि शब्द, डौसे गाय श्रादि, जाति का ही प्रतिपादन करता है। ब्यक्ति श्रनन्त हैं प्रत्येक के सम्बन्ध का शहरा श्रसम्भव है। सब व्यक्ति के देखने से एक प्रकार का ज्ञान होता है। श्रवः यह ज्ञाव होता है कि यह जाति छोई सत्ता है जो कि विभिन्न व्यक्तियों में रहती है। गाय श्रादि शब्द विभिन्न द्रव्यों में समवाय सम्बन्ध से रहने वाली जावि का थोघ कराते हैं। जब गाय श्राद् शब्द से गाय श्रादि का बोध हो जाता है, तब जातिबिशिष्ट व्यक्ति का ज्ञान होता है। जिस प्रकार जातिवाची शब्द जाति का बोघ कराकर जातिविशिष्ट व्यक्ति का योध कराते हैं, उसी प्रकार गुणवाची शुक्त श्रादि शब्द भी गुणों में समवाय सम्बन्ध से रहने वाली जो सब का बोध कराते हैं। गुणत्वजावि के सम्बन्ध से गुण का हान होता है। द्रव्य में गुए का ज्ञान परम्परा से होता है, गुए द्रव्य में रहता है श्रतः गुण का ज्ञान होने पर गुण सम्बद्ध द्रव्य का ज्ञान होता है। संज्ञाबाचक शब्दों के द्वारा भी जाति का ही बीघ होता है। एक ही शरीर बत्पत्ति से लेकर मृत्यु तक वाल्य योजन बृद्धत्त्व आदि अवस्याओं के भेद होने पर भी "यह वही है" इस श्रमित्रता के ज्ञान से डित्यत्त्व, देवद्त्तत्व श्राहि जाति का ज्ञान होता है। जाति गुए और द्रव्य के तुल्य किया शब्दों में भी जाति रहती है, वहीं घातु का मुख्य ऋर्य है। पठति,पठतः, पठन्ति ऋादि उदाहरणों में एक पठ्धातु को देग्यकर एकता के कारणमूत जाति का जान क्रियाओं में भी होता है इसके विपरीत व्यक्ति-वादियों का कथन है कि गाय श्रादि शब्द का श्रर्य गाय श्रादि व्यक्ति है। व्यक्ति में जाति रहती है, अतः गौए रूप से जाति का भी झान होता है। इसीलिए श्चनन्तता स्मादि जो दोष व्यक्तिपत्त पर उठाए जाते हैं, वे ठीक नहीं हैं 1 प्रदीप, महा० आ०१।

जातिवादी वाजप्यायन—कारधयन खौर पराञ्जलि ने बाजप्यायन और व्याहि दो खाचारों के मत का विशेष रूप से उल्लेख किया है। बाजप्यायन का मठ था कि शब्द वा खर्म खारुति धर्मात् जाति है और व्याहि का मत था कि शब्द का र्खर्षे द्रव्य श्वर्यान् व्यक्ति है। वाजचायन ने श्वाकृति या जाति को शब्दार्थ मानने में निन्न युक्तियां अुष्य रूप से दी हैं।

राहद का अर्थ जाति है। राह्य के द्वारा जाति का बोध कराया जाता है। गार्थ कहने पर शुक्त, नीली, पीली आदि विशेषता का ज्ञान नहीं होता अपितु गार्य सामान्य का ज्ञान होता है। जाति एक होने पर भी यह कैसे कह तकते हैं कि उसी वा बोध होता है। जाति एक होने पर भी यह कैसे कह तकते हैं कि उसी वा बोध होता है। गाय कहने पर अभिन्न का ज्ञान होता है, शुक्त, नीली, पीली का ज्ञान होता है। गाय को वाता में सामान्य का ज्ञान होता है। है कि एक गाय को गाय समफ तेने पर अन्य देश में अन्य एक रंग वाली भिन्न आयु वाली गाय को देखकर जान तेता है कि यह गाय है। अतः ज्ञात होता है कि गाय राज्य से गाय जाति का ज्ञान होता है। धर्मशास्त्र आदि की विधि जाति. को ही परार्थ वताती है। ''मिशसण का वय नहीं करना चाहिए'' ''मिशसण का वय नहीं करना चाहिए'' 'मिशसण वाति को ज्ञान होता है कि गाय वाहिए' आदि आदेशों से माज्यणमात्र की हत्या विचित्त है, मिशरामात्र का पाहिए' शादि आदेशों से माज्यणमात्र की हत्या विचित्त है, सिरामात्र का पाहिए का व्याद है। यह करने और इन्न 'मिदरा न पीने से धर्मशास्त्र की आता पूरी समझी जानी चाहिए'। महार र, र, १४।

एक ही बस्तु एक ही समय में इतेक स्थलों पर उपलब्ध होतो है जैसे सूर्य एक ही अनेक स्थालों पर उपलब्ध होता है। यह युक्ति ठीक नहीं है, क्योंिक एक देखने वाला सूर्य को अनेक स्थलों पर सहसा नहीं देखता है। जाति को इस्त्र अतह समस्त्रा चाहिए। जैसे एक ही हम्म्र सेकड़ों यहां में एक ही समय पर आहान होने पर सब स्थलों पर एक ही समय क्याला होता है, इसी प्रभार जाति भी अनेक स्थलों पर एक ही समय में प्राप्त होती है। यदि केवल द्रश्य को ही बोध कराया जाति का ज्ञान नहीं होगा इसमें दोप यह आयेणा कि एक साथ समस्त्र स्थलों का ज्ञान नहीं होगा इसमें दोप यह आयेणा कि एक साथ समस्त्र हम्यों का ज्ञान नहीं होगा। शासीय आदेशों में एक राज्य की असके हपायियों (उपकरणों) में प्रमृत्व से बात होता है कि राष्ट्र का अर्थ जाति है।

श्चस्ति चैकमनेनाधिकरणस्यं युगपत् । ऋादित्यः। इतीन्द्रवद्विषयः द्रव्या-भिघाने हाकृत्यसंत्रत्ययः। चोदनायां चैकस्योपाधिवृत्तेः। महार्० १, २, ६४।

स्यक्तिवादी ज्यादि—संमह नामक महामन्य के प्रशेत आवार्य ज्यादि का मत है कि राज्य जाति का नहीं अपितु द्रज्य (ज्यक्ति) का बोव कराता है। व्यक्ति को ही राज्याये मानने पर विभिन्न लियों और बच्नों की सिद्ध होती है। व्यक्ति के अनुसार पुलिय या खीलिंग होगा। जितने ज्यक्ति होंगे उसी के अनुसार एक वचन, द्विचचन बहुबचन होंगे। आदेशों में मी द्रज्य में ही क्या किया जाता है। गाय लाओं कहने पर जाति नहीं अपितु गाय ज्यक्तिकाई जाती है एक जाति एक समय में अनेक स्थाने पर नहीं हो सकती है। यदि राज्य का समय में आगरा और मशुरा दोनोंस्याता पर नहीं हो सकती है। यदि राज्य का अर्थ जाति माना जांचगा तो एक गांच के मरने से सारी ,गाएँ मर जानी चाहिये श्रीर एक गांच के उत्पन्न होने से सारी गाएँ उत्पन्न हो जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्नतं होती है। साव्यार्थे जाति होने पर यह विभिन्नता श्रीर श्रीमन्तता हो विरोधी गुए साथ नहीं रह सकते। व्यक्तियों की विभिन्नता को मानकर विश्व किया जाता है कि "गारन गीरन" (गाएँ श्रीर गाय)। नानार्थक राव्यों में द्रव्य की प्रयक्ता को मानकर एक रोप हो जाता है। जैसे बचाः, पादाः, माराः राव्यों में नाना श्राह्म मानकर एक रोप हो जाता है। जैसे बचाः, पादाः, माराः राव्यों में नाना श्राह्म मानकर एक रोप करके बहुबचन हो जाता है।

द्रव्यामियानं व्याडिः। तथा च लिंगवचनसिदिः। चोदनासु च तस्यारमात्। नचैकमनेकायिकरणस्य युगपत्। विनाग्ने प्राहुमवि च सर्वे तथा स्यात्। श्रस्ति च वैरूपम्। तथा च विष्रहः।व्यर्थेषु च मुक्तसंययम्। महा० १,२, ६४ ।

समन्त्रयवादी कात्यायन और पतण्जिल—पाणिन के मत का बल्लेख करार हो जुका है, कि जाति और द्रव्य दोनों को पदार्थ मानते हैं। कात्यायन और पतज्जित ने इस पर कई स्थानों पर विचार किया है और जाति तथा व्यक्ति दोनों का राज्य से बोध स्वीकार किया है। कात्यायन और पतज्जित ने जाति को क्याख्या की है, वह सारे प्रस्त का समाधान कर देवी है। वे कहते हैं कि जार्ति वाचक राज्य से ट्रव्य का भी बोध होता है और जाति का भी। इसको पतज्जित व्यवस्था हारा सपट करते हैं। जातिवाचक राज्य से ट्रव्य का भी बोध होता है। गायों के एक बहुत बढ़े मुंड में बैठे हुए ग्वाले से कोई पहाजा है कि 'किसी गाय को देस रहे हो?' गाला सोचता है कि यह बाँत से गायों को देख रहा है कि श्वी कारी एक एक होता है कि स्वा किसी गाय को देस रहे हो। अतः ज्ञात होता है कि यह किसी विशेष गाय को लक्ष्य हिसी विशेष गाय को लक्ष्य कर रहा है। अतः ज्ञात होता है कि यह किसी विशेष गाय को लक्ष्य हो। अतः ज्ञात होता है कि यह किसी विशेष गाय को लक्ष्य में रसकर कह रहा है।

जातिशन्दैन हि द्रव्यामिषानम् । जातिशन्दैन हि द्रव्यमप्यभिधीयते, जातिर रपि.....नुननस्य द्रव्यं विवक्षितम् । महा० १, २, ४= ।

. फैयट और नागेस ने इसको राष्ट्र करते हुए लिसा है कि कभी जाति की प्रधानवा रहती है और कभी इन्य की। जिस समय जैसा ख्रमीप्ट होवा है बैसा ही प्रयोग किया जावा है। जाति और व्यक्ति में कहों पर कीन सा मुख्य है, इसका निर्णय पक्त की इच्छा ही करती है। जब वक्ता को जाति ख्रमीप्ट होती है, वर्ष जाति का बीध होना है आर जब व्यक्ति, तब व्यक्ति का बोध होता है। प्रदीप, उद्योत। महा० १, २, ४=।

पवजलि ने यह भी सप्ट किया है कि बाक्ति बीर द्रन्य जाति श्रीर न्यकि कभी पृयक् नहीं किए जा सकते हैं। दोनों श्रीमन्न हैं।

श्रव्यतिरेकाद् द्रव्यारुत्योः। महा० २, १,४१ ।

जातिवादी श्रीर व्यक्तिवादियों में जो विवाद है उसको भी पतछलि ने बहुत

चतुरता से मुसम्मवा है। पवञ्चित कहते हैं कि यह नहीं समम्मा चाहिये कि जाति को पदार्थ मानने वाले व्यक्ति को पदार्थ नहीं मानते हैं और व्यक्ति को पदार्थ नहीं मानते हैं और व्यक्ति को पदार्थ नहीं मानते हैं और व्यक्ति को पदार्थ मानते। दोनों के मत में दोनों ही पदार्थ हैं। दोनों में अन्तर इतना ही है कि कोई किसी को मुख्य समम्मता है और किसी को गीए। जाति को पदार्थ मानने वाले जाति को मुख्य मानते हैं और उत्थ (व्यक्ति) को नौए। व्यक्तिवादी व्यक्ति को प्रधान मानते हैं और जाति को गीए।

न ह्याङ्गिवपदार्थिकस्य द्रव्यं न पदार्थाः द्रव्यपदार्थिकस्य वा आङ्गितर्गं, पदार्थः । उमयोक्तमय पदार्थः । कस्यिचनु किंचित् प्रवानमृत किंचिद् गुण्-मृतम् । आङ्गिवपदार्थिकस्याङ्गितः भयानमृता, द्रव्य गुण्मृतम् । द्रव्यपदार्थिः कस्य द्रव्यं प्रधानमृतमाङ्गितर्गुणमृता ॥ महा० १, २, ६४।

आसेपों का समाधान—कात्यायन और पवञ्चित दोनों दोनों वादों की बपयोगिता स्वीकार करते हुए भी जाति पत्त को मुख्य मानते हैं। अवस्य व्यक्ति-वाद को मानने में जो आदेश किए गए हैं, बनका समाधान उन्होंने सर्वत्र आकृति-वाद को मानकर किया है।

श्राकृतिब्रह्सात् सिद्धम् । महा० श्रा०२, 'श्रइउस्'।

श्राकृतिवाद पर ज्यांडि ने जो परन उठाए हैं, उनका उत्तर दोनों ने निन्न रूप में दिया है। गुण श्रानित्य है, अतः लिंग और वयन तहतुसार हो जाएँगे। यह उत्तर अपूर्ण है, क्योंकि यदि वयन को अनित्य मानेंगे वी जाति की एकता, जो कि सिद्धान्त है, मच्ट हो जाएँगे। श्रवः दूसरा उत्तर देते हैं कि गुणों की विवचता क्षानित्य है, श्रवः लिंग श्रीर वयन हो जाएँगे। जव राज्द में स्नीत्व की विवचता होंगी श्रीतिंग होगा, पुंस्त्व की विवचता में प्रान्तिय होगा, पुंस्त्व की विवचता में प्रान्तिय होगा, पुंस्त्व की विवचता में प्रमुंसक। वयन के विषय में भी जैसे ज्यादिवादी के यत में वयन वाचनिक हैं, उत्ती प्रकार एक्टब में एक्टबन, डित्त्व में डिवयन और बहुत्व में बहुत्वमन होगा। अथवा जिस प्रकार गुणवाची राज्दों के आश्रय के श्रव्हासार लिंग और वयन होते हैं, उसी प्रकार तहाँ पर मी ट्रव्य में जो श्राह्वति है, उसके जो लिंग श्रीर वयन हैं, वही जाति के भी लिंग वयन हो जाते हैं।

र्लिगवचनसिद्धेर्गुंखविवज्ञाऽनित्यत्वात् । विवज्ञातः । गुखवचनवद्धाः । महा० १, २, ६४ ।

दूसरा यह आचेत्र कि जाति में लाना आदि सम्भव नहीं है। उसका उत्तर यह है कि जाति का लाना आदि सम्भव नहीं है, अतः जाति के साहचर्य बाली व्यक्ति का लाना आदि होगा। ऐसे स्पर्लो पर सर्वत्र व्यक्ति में ही कार्य होगा।

श्रधिकरएगितः साहचर्यात् । महा० १, २, ६४ । श्रसम्भवात् ।

मृहा॰ १, २, ५१।

े वीसरा यह आदेव कि एक जाविं नाना स्पर्ती परे एक समय में नहीं रह सकती, जैसे देवदत्त । इसका उत्तर इन्द्र के उदाहरण द्वारा दिया जा चुका है। इन्द्र कि तुल्य ही जावि भी एक समय में अनेकों स्थानों पर रह सकती है।

चतुर्च यह खान्तेप कि व्यक्ति के नाश और अन्य से जाति का नाश और अन्य होना चाहिए। इनका उत्तर यह है कि द्रव्य के नाश या उत्पत्ति से जाति का नाश आदि नहीं होता, क्योंकि जाति की खाला और व्यक्ति की खाला मिन्न है। जैसे वृक्त के उपर लगी लगा आदि वृत्त के कट जाने पर भी नाट नहीं होती उसी प्रकार खाला की मिन्नता के कारण द्रव्य के नण्ट होने पर भी जाति नण्ट नहीं होती।

र्थावनाग्नोऽनैकातम्यात् । श्रनेक श्रात्मा शाहतेर्द्रुव्यस्य च ।

महा० १, २, ६४। पंचम यह त्रात्तेप कि ट्रब्वों में विरुपता और भिन्तता रहती है तथा वैसा

पचम यह आर्चप कि द्रव्यों में विरुपता और भिन्नता रहती है तथा पैसा ही विमह होता है। द्रसद्या उत्तर यह है कि आकृति मानने पर सीद्रव्य भेट से विरुपता और विमह होते हैं।

वैरुप्यविष्रही द्रव्यभेदात्। महा॰ १,२,६४।

पफ यह आहेप कि नानार्यकों में एक ग्रेप करना पड़ेना । इसका उत्तर यह है कि नानार्यकों में किया की समानता या संख्या की समानता के कारण आति का बोध होगा।

## व्यर्थेषु च सामान्यात् सिद्धम् । महा॰ १, २, ६४ ।

भर्म हिर्सिका मति—भर्ग होरि ने (बाक्य॰ १, ६= से ६६) पत्रञ्जलि के व्यवसार ही जाति कार व्यक्ति होनों मतों का निर्देश करते हुए लिखा है कि व्यक्ति पादी व्यक्ति में कार्य की सत्ता मानकर व्यक्ति में रहने वाली जाति को स्वीकार करते हैं और जातिवादी शब्द के द्वारा जाति का महत्त्व करके जाति के द्वारा घोषत व्यक्ति में कार्यों को करते हैं।

पवञ्जिल ने आरुवि और दृश्य की, दो पारनाधिक न्यास्या की है, उसका उल्लेस पंचन अध्याय में किया जा चुका है। मर्चू हिर ने नृतीय कायह के जावि-समुरे से और द्रश्य-समुरेश ( १० १ से ६४) में पवज्जिल के अनुनार ही जावि अपर दृश्य की वास्त्रिक व्यास्या बहुत विस्तार से की है। वास्त्रिक हॉन्ट से जावि और व्यक्ति दोनों ही सिन्द हैं। अवस्य मर्ट्ट हरि कहते हैं कि समस्त शहनों के अपे जावि या दृश्य है। दोनों ही निस्य हैं।

> पदार्थानामयोद्वारे जातिर्वा दृष्यमेव वा । पदार्थी सर्वग्रन्दानां नित्यावेवोपवर्णिता ॥

मर्ट्हरि ने अपने विवेचन में इस वात को सिद्ध किया है कि जातिका वास्तविक रूप सचा और आगे चलकर महासचा है, जिसकी परश्रद्ध कहते हैं। बसी से संसार का प्रादुर्मात ऋदि होता है। इसी प्रकार द्रव्य की वात्विक दृष्टि से परब्रह्म का पर्याय बवाते हुए द्रव्य को नित्य और उसे सारे शब्दों का अर्थ वताया है। मतुँहरि का यह भी मत है कि पतञ्जलि ने जाति और उन्य की जो ऐसी व्याख्या की है, वाजप्यायन व्याडि दोनों श्राचार्यों का भीतात्विक दिष्ट से बही मत है। भतु हरि ने जाति खाँर व्यक्ति का जो वर्णन किया है, उसका सारांश निन्त है:--

जाति का स्वरूप-प्रत्येक शब्द सर्व प्रथम श्रपनी विशेष जाति का बोध करावा है, समस्त राज्यों में साधारण रूप से रहने वाली राज्यत्व आदि जावि का नहीं।शब्द का श्रर्य के साथ वादात्म्य सम्बन्ध होने के कारण श्रर्थ के साथ वादा-त्न्य की कल्पना से अर्थ का ज्ञान होता है।

स्वा जातिः प्रयमं शादैः सर्वेरेवामिषीयते। ततोऽर्घजातिह्रपेषु तदध्यारोपऋल्पना ॥

वास्य॰ ३. प्र॰ १२।

जाित की पदार्थ मानने पर शब्द से या तो जाित का ही बोध होता है या नांतियुक्त व्यक्ति का बोध होता है। सब शब्द जाति के ही वाचक होते हैं।

जाती पदार्थे जातिर्वा विशेषो वापि जातिवत । शुन्दैरपेत्र्यते यस्मादतस्ते ज्ञातिवाचिनः ॥

वास्य े ३, पृ० १= ।

जाति द्रव्य में प्राणशक्ति है-यहाँ पर एक यह परन बठता हैकि वस्तुओं में देश काल श्रादि के कारए भेद होता है। उसकी उपेचा कर देने से उन सब में अभिन्नता ज्ञात होती है। इतने से काम चल जाने से व्यक्तियों से भिन्न जाति की कल्पना करने की क्या आयरयकता है। इसका उत्तर भर्त हरि ने दिया है कि विना जाति के वस्तु का व्यवहार ही नहीं हो सकता है। सब कुछ व्यवहार जावि के आश्रय से ही होता है। ये भिन्न वन्तुएँ हैं। या ये वन्तुएँ अभिन्न हैं, इस प्रकार का संसार में जो इस व्यवहार है वह जावि के संस्म के होने पर ही होता है। हैलाराज, वाक्य• ३. प्र०२३।

मिन्ना इति परोपाधिरमिन्ता इति वा पुनः। मानारमस प्रवेचोऽयं संस्पेटेप्नेन, जायते॥

वाक्य॰ ३, पृष्ठ २३।

यदि जाति या सामान्य का बस्तु से सम्बन्ध न मानेंगे तो यह एक है, ये इनेक हैं, यह है, यह नहीं है, यह व्यवदार नहीं हो सकता है। जाति का सम्बन्ध होने पर दी एक संख्या को मानकर एक, विभिन्नता को मानकर इनेक,

श्रस्तित्व को मानकर "है" श्रीर वाग्न रूप में श्रमाव को मानकर "नहीं" का व्यवहार होता है। हेलायज।

नैकत्वं नापि कानात्वं न सत्त्वं न च नास्तिता । श्रात्मतत्त्वेषु भावानामसंस्प्टेषु विश्वते ॥ वाक्यः ३.५५

इसी भाव को अन्यत्र ब्यक्त करते हुए हेलाराज ने कहा है कि गाय को जाति के सम्बन्ध के बिना न गाय कह सकते हैं और न यही कह सकते हैं कि गाय नहीं है। जाति का सम्बन्ध होने पर इसको गाय कहा जाता है, क्योंकि वास्विक हिंदि से सद कुछ बढ़ है, वह साझात् कभी व्यवहार का विषय नहीं है। बह मुलक्त बुद है। जब उसमें जाति का समावेश होता है, तब वह व्यवहार के योग्य होता है।

संस्कृत्राने स्वतो गीर्न गीः गोत्वाभिसम्बन्धार् गीर्सित, प्रस्कृत्यं सादार-व्यवहार्यमेन द्रव्यं परोपाधीयमानरूपविशेष व्यवहारमनुपतित । हेलायड वान्य० रे प्र० १२३ ।

मम्मटका क्यन—मम्मट ने काव्यप्रकाश (हितीय उल्लाम, सूत्र १०) में वाक्यपदीय के इस कथन को उद्भव करते हुए जाति को पदार्थ में प्रायदायक कहा है। मम्मट ने हैलाराज के बचन का माब सुर्राज्य रस्तरे हुए उसको योदा सा शान्त्रिक धन्तर के साथ रस्ता है कि गाय रक्ष्य से न गाय है और न गाय नहीं ही है, गोस्त जाति के सम्बन्ध से बह गाय कहाती है।

पदार्थस्य प्राएपदः, जातिः। उत्तं द्वि वाक्यपदीये नद्वि गौः स्वरूपेए गौर्ना-ष्यगौः गोत्वाभिसम्बन्धात्त गौः॥ कान्य० २, १०।

जाति बसरूप है— मर्र हिर ने खड़ैत हरान का खाख्य लेकर जाति को द्रव्य से प्रयक्त न मानकर उसे बद्ध का माना रूप माना है। मर्र हिर कहते हैं कि इम संसार में एक बद्ध है। इह सर्वेशिनतमान है, वही सबकी खात्मा है। यह निश्चित मर्ज है। भाव पहायों में जो भेद होता है, वह अविद्या (भाषा) के कारण ही होता है। वस्तुत मानों में में स्थमत्य खीर काल्पित है। उस एक ब्रद्ध की ही शिक्तवों के भेद से नानात्व होता है, वस्तुतः मानात्व नहीं है, उसके स्वरूप में भेद मही होता है। होता है। हेता है। होता है। होता है। होता है।

सर्वशक्यातमम्बन्धमेकस्यैवेति निर्णयः। मावानामान्मभेदस्य कल्पना स्यादनर्थिका।। धान्य॰ ३, ए० २३।

यास्त्र ॰ १४० २२। ' द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विगेष, समवाय ये सव पदार्ष पृथक् नहीं हैं, अपितु एक ब्रद्धा की विभिन्न शक्तियाँ हैं। विलक्ष्य व्यापारों से उसका विभिन्न शक्तियों

का अनुमान किया जाता है। इनका जब यथायोग्य सम्बन्ध होता है तब वे व्यवहार के योग्य होते हैं, पृथक् पृथक् व्यवहार के योग्य नहीं हैं। अतएव जाति और न्यक्ति का जो विभाग किया है, वह काल्पनिक ही है। हेलाराज।

> तस्माद् द्रव्यादयः सर्वाः शक्तयो भिन्नलक्तणः। संसुष्टाः पुरपार्थस्य साधिका न त केवलाः॥

वाक्य० ३, प्रष्ठ २४।

जाति संस्य है और व्यक्ति श्रसत्य—जाति को ब्रह्म की शक्तिरूप भानने पर यह प्रश्न होता है कि इस मत मे जाति और व्यक्ति का विभाग किस प्रकार किया जाएगा। भर्त हिर इसका उत्तर देते हैं कि प्रत्येक भावपदार्थ मे दो भाव-तत्व नियम से रहते हैं, एक सत्यांश और दूसरा असत्यांश, दूसरे शब्दों मे एक मुलतरूत या स्कूमतरूत श्रीर दूसरा दरवत्तवत्त्व या खूलतरूत्व। जैसे स्वर्ण के श्रायु पर्णों में मुलतरूत या सत्यारा मुत्रर्ण है श्रीर हरवतरूत या श्रमस्य श्रंश उनके भिन्न-भिन्न छुंडल श्रादि श्राक्तर हैं। इनमें जो सत्य श्रंश है उसको जाति कहते हैं श्रीर जो श्रसस्य श्रंश है उसको व्यक्ति कहते हैं। हेलाराज।

सत्यासत्यौ त यौ भावौ भविभाव व्यवस्थितौ। सत्यं यत्तत्र सा जातिरसत्या व्यक्तयः स्मृताः ॥ वाक्य० ३, पृष्ठ २८।

जाति महासत्ता है-इस प्रकार श्रद्धेतवाद के मानने पर परमार्थ सत्य परमञ्ज ही जाति है, उसी की दूसरा नाम महासत्ता है। गाय आदि विभिन्न, जातियां उसी के विवर्त हैं। आश्रय आदि अपने सन्वन्धियों के भेद से वह सत्ता गाय आदि के रूप में भिन्न होती है उसी महासचा को जाति कहते हैं। उसी महासत्ता के बाचक सारे शब्द हैं। हेलाराज।

संयन्धिमेदात् सत्तैव भिद्यमाना गवादिषु । जातिरित्युच्यते तस्यां सर्वे शब्दा व्यवस्थिताः ॥

संज्ञा और धातुका अर्थ महासत्ता - समस्त शब्दों और समस्त धातुओं का श्रर्थ वही महासत्ता नामक जाति है। वह नित्य है, वह महान् श्रात्मा है। भाववाचक त्व श्रीर त प्रत्यय के द्वारा उसी महासत्ता का बोध कराया जाता है। बाक्य० ३, पृ० २६।

वह महासत्ता ही किया और दृष्य है—वह महासत्ता या जाति किस प्रकार से किया और दृष्य (नाम और आख्यात) हो जाती है, 'इसको स्पष्ट करते हुए भए हरि कहते हैं कि उसमहासत्ता में जब कम का समावेश होता है वब किया के रहने से उसे घातु या किया कहते हैं। जब उसमे कम की समाप्ति हो जाती है, तव उसे ही सत्व या दृज्य कहते हैं।

प्रातकमा विशेषेषु किया सैवाऽभिघीयते । क्रमरूपस्य संहारे तत्सत्वभिति कथ्यते ॥

वाक्य० ३, पृ० ३०।

भर्तृ हिर्रि ने इस प्रकार से बढ़ते हुए संसार में जो कुछ क्रियाकलाए है, उसको जातिरूपी महासत्ता का ही बिवर्त बताया है। यास्क्र ने निरुक्त में महर्षि वार्त्या-यिए का वचन डढ़त किया है कि ६ भावतत्त्व के विकार हैं। उत्पन्न होता है, है, परिएक होता है, बढ़ता है, पटता है और नष्ट होता है। निरुक्त १,२।

भर्तृष्टरि का क्यन है कि वह महामत्ता नामक जाति ही सत्ता में विकार के कारण वर्ण्युक ६ श्रवस्थाओं को प्राप्त होती है। उसका क्रमशः जिसनजिस शक्ति से सम्बन्य होता है, गसी के श्रानुसार वह प्रतीत होती है।

सैव भावविकारेषु पडवस्याः प्रपद्यते । क्रमेण शक्तिभिस्तामिरेवं प्रत्यवभासते ॥

वास्य०३, पु०३१।

मर्जू हिर के इस विवेचन से स्पष्ट है कि वैयाकरण जाति या आकृति का क्या अर्थ हेते हैं, जाति रूप अर्थ नित्य हमें है और उसका शब्द (शब्दब्रहा) के साय नित्य सम्बन्ध वैसे है, यह जाति के स्वरूप को समम्हेन से स्पष्ट हो जाता है।

# व्यक्ति या द्रव्य का स्वरूप

ज्यादि के द्रव्यवाद का स्पष्टीकरण—मर्व हिंद श्रीर उनके व्याद्याकार है जाराज ने श्रावार्य ज्यादि के मत को बदुव मुन्दरता से स्पष्ट हिमा है। श्रावार्य व्यादि ने तो राज्द का श्रवं द्रव्य वताया है वह व्यवहारिक श्रीर पारमार्थिक, खूत श्रीर सुरम दोनों दिन्द से ही श्रव्यन्त रतायनीय है। हेताराज का कथन है कि पत्रश्रात में मान्य में तो यह बहा है कि द्रव्य नित्य श्रीर श्राकृति श्रतित्य है। श्राकृति वदलती रहती है, द्रव्य वही रहता है, यह पत्रव्यक्त का कथन संग्रह मन्य में कहे गए श्रावार्य व्यादि के मत का श्रवुवाद मात्र है। हेताराज याक्यव र, पु० = ह।

हेलाराज कहते हैं कि इच्च दो प्रकार का है, एक पारमार्थिक और दूसरा ज्यावहारिक। उच्चें च द्विविचें, पारमार्थिक सांज्यवहारिक च ( देलाराज, वाज्यव, ३ ए० =४ )।

इसमें से व्यावहारिक को लेकर शब्द श्रीर श्रमं विषयक सब लीकिक व्यवहार चलना है। व्यावहारिक श्रवस्था में स्यूल रूप से व्यक्ति में हो शक्ति का प्रहुए होता है।

च्यावहारिक पत्त-मर्वृहीर ने उच्च के इस व्यावहारिक टिप्टिकोण का प्रयक् इच्च समुरेश (यास्य० ३ पृ० १३६ में १४४) में वर्णन किया है और उच्च का लत्त्या किया है कि जिसको लक्ष्य में रखकर, 'यह है" इस प्रकार वस्तुसंकेतक सर्वेगाम का प्रयोग होता है, उस अर्थ को द्रव्य कहते हैं। वह विशोषण रूप में विविच्त रहता है। हेलाराज ने इसको संत्तेष में दिया है कि "इंद तत्" (यह है) इस प्रकार सर्वेगाम के द्वारा बोधन के योग्य को द्रव्य कहते हैं। (हेलाराज वाक्य० ३, पठ १४१)।

इदं तदिति सर्वनामप्रत्यवमशंयोग्यं द्रव्यम् । हेलाराज ।

परमार्थिक पक्ष—हेलाराज का कथन है कि भर्छ हिर ने जाति समुद्देश में जो आचार्य वाजप्यायन के दर्शन के अनुसार जाति की पारमार्थिक व्यारया की है, वह जाति रूप पदार्थ विशेषण रूप है और व्याडि ने जो पदार्थ ट्रव्य को बताया है, वह ट्रव्य उसका जिशेष्य है। भर्त हिर ट्रव्य की पारमार्थिक व्याख्या करते हुए कहते हैं कि आहमा, वस्तु, स्वभाव, शरीर और तस्व, ये ट्रव्य के पर्याययाची शब्द हैं। वह ट्रव्य नित्य हैं।

> श्रात्मा बस्तु स्वसावश्च शरीर तस्वमित्यपि । द्वव्यमित्यस्य पर्यायास्तव्च नित्यमिति स्मृतम् ॥ वाक्य० ३, पृ॰ ¤४ ।

हैलाराज ने इसकी व्याख्या में लिएता है कि खटैतवादी खात्मा राज्द के ढारा उस द्रव्य का ही बोध कराते हैं। खात्मा ही खसत्योपाधि से पृथक होकर तेजोमय फकाशमान द्रव्य है वही शहरों का क्षर्य है। बौद्ध दार्शनिक क्खा (स्वलक्षात्मक) को द्वैतवादी स्वमाय को प्रकृतियादों शरीर को और चार्याक चार भूत तस्य को द्रव्य कहते हैं। इन सत्र राज्दों के ढारा पारमार्थिक रूप में एक ही पख्त कहीं जाती है।

असत्य आकार फेबल योग का साधन—सारे शब्दों का जो पारमार्थिक तत्त्व है, उसका साझात स्वयं नहीं किया जा सकता है। सत्य वस्तु का असत्य आकारों से निरचय होता है। असत्य उपाधि से युक्त सारे शब्दों से सस्य प्रव्य (श्रह्म) का बोध कराया जाता है। जिस प्रकार सुवर्ण के आभूषणों का आकार अतिय है, किन्तु ग्रह्मतत्त्व सुवर्ण ही विभिन्न आकार युक्त आभूषणों के द्वारा कहा जाता है। वास्य॰ ३, पृ० ६६ से ६७।

दो तच्च नहीं हैं—मर्छ हिए कहते हैं कि प्राचीन ऋषियों का मत है कि तक्त और अवक्त में कोई मेद नहीं हैं। तक्त को ही अपिचारशीलता से अवक्त समम लेते हैं। हेलाराज ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अदैत मत में सत्य और असत्य दो पदार्थ नहीं हैं। इनको पृथक मानने पर अदैत की हानि होती है। पारमार्थिक टिप्ट से एक और अदितीय ब्रह्म ही है। पदार्च और परमार्घ दोनों है, वही सारे शब्दों का वाच्य है। सारे शब्दों की विद्या ( तत्त्व, सार ) वही है। शब्द उससे प्रथक नहीं है। अप्रथक् होने पर मी शब्दों का उस परज्ञब से ऐसा ही सम्बन्ध है, जैसे दो आत्माओं का सम्बन्ध होता है। हैलाराज ।

> विद्या सा सर्वशब्दानां शञ्दाहच न पृथक् ततः। श्रपृथन्त्वे च सम्बन्धस्तयोननातमनोरिय ॥

वाक्य॰ ३, पु॰ ६३ ।

मर्वृहिरि ने जो ब्याडि के द्रव्य भी श्रानियंचनीयता की व्याख्या की है, उसकी तुलना मांडुक्योपनियद् तथा ईशोपनियद् की श्रत्यन्त गृह श्रीर रहस्यात्मक श्रुवियों से की जा सकती है। वेद का मन्त्र कहता है कि वह गतिशील है, वह सातिशोल ने वह सातिशोल है, वह सातिशोल ने वह साव के श्रन्दर है, वह साव के वाहर है।

तदेजित तभैजिति तद्दूरे तद्वन्तिके। तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य याद्यतः॥

यजु॰ ४०, ४।

मांहरूय उपनिपद् ने परम्रह्म की पारमार्थिक श्रानिवंचनीय श्रवस्था का वर्णन करते हुए कहा है कि वह अन्तः प्रभा श्रयांत् अन्दर की ओर दुिखवाला नहीं है, वह बहिः प्रज्ञा नहीं है, अन्दर और वाहर होनों और प्रज्ञा वाला नहीं है, व उत्हरूट प्रज्ञा वाला है, न प्रज्ञा वाला है और न प्रज्ञा रहित है। यह श्रद्धट है, अव्यवहार्य है। अपाछ है, उत्तका कोई लज्ञ्य (चिड्न) नहीं है, वह अपित्य है, अव्यवहार्य है। वह केवल श्रात्मा है, वही प्रतीति जिमका सार है। वहाँ प्रपंच प्रान्त हो जाते हैं। शान्त रिव अद्वैत वह श्रात्मा है, वह जानने योग्य है। मांह्वयं ७।

### मीमांसकों का मत

जातिवादी जैमिनि का मत - बैमिन ने मीमांसाहर्शन में मीमांसास्त्र (१, ३, ३० से ३४) आरुतिवाद का समर्थन किया है और व्यक्तिवाद का खरड़न किया है। बैमिनि का कथन है कि प्रतोग और किया को देखकर अर्थ की एकता को मानना पड़ता है। अर्थीन् राष्ट्र का अर्थ जाति है, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों में भी जाति अविभक्त रूप से रहती है, द्वय को मानकर राब्द का प्रयोग नहीं होता है। एक ही राब्द अन्य व्यक्ति के लिए भी देखा जाता है। राब्द का अर्थ जाता है है, क्योंकि आइति को मानकर ही कियाएँ होती हैं। यदि यह परन किया जाय कि जाति को मानने पर भी काम तो द्वय में ही होते हैं, अतः द्वय को ही पढ़ायें मानना चाहिए और यह तुम्हारे मत में है नहीं। इनका उत्तर वैभिनि देते हैं कि किया का प्रयोजन द्रव्य ही है। द्रव्य जाति से पृथक् नहीं है, श्रपितु श्रविभक्त है। सीमांसा० १, ३, ३० से ३४।

कैमिनि के उक्त कथन से स्मप्ट है कि उनके मतानुसार शब्द क्यक्ति का ही बोध नहीं कराता है, अपिनु द्रव्य में विद्यमान जाति का भी वोध कराता है। जाति में राक्ति मानने पर भी वे व्यक्ति की सत्ता को अस्त्रीकार नहीं करते हैं। जाति होर व्यक्ति में अविनामाय सम्बन्ध है। व्यक्तियों में जाति रहती है और जाति में ब्यक्ति।

जातिरावितवादी कुमारिलभट्ट— कुमारिलमट्ट ने रलोकवार्तिक के ब्राकृतिवाद प्रकरण में जाति पत्त का बहुत विस्तार्ति प्रतिपादन किया है। जयनते ने न्यायमंत्ररी के पंचम आहिक में (पृष्ठ २०१ से २६६) कुमारिल के मत की ब्राह्मित की है और मीमांचकों के अभिनत जातिवाद का ररवाज किया है। गोगेश ने तत्त्वचिन्तामित् के राष्ट्रस्वरण्ड के वातिशक्तियाद प्रकरण्ड में (पृष्ठ १५९ से १६१) तथा गदाधर मट्ट ने शक्तिवाद के परिशिष्ट काण्ड में (पृष्ठ १५९ से १६१) तथा गदाधर मट्ट ने शक्तिवाद के परिशिष्ट काण्ड में (पृष्ठ १५९ से १६६) कुमारिलमट्ट, प्रमाकर, मण्डनायार्य, ऑकर आदि के मतों का नित्पण्य करके उनके मत का स्वप्टन करके ने नियावकों के मत की स्थापना की है। उनके मतों का संतेष में वर्णन निनन हैं:

कुमारिलमट्ट के मत का गंगेरा ने बल्लेख किया है कि जाति में ही शक्ति है, ऐसा मानने मे ही लायव है। न्यक्ति का ज्ञान श्राचेष से हो जाता है।

मद्दमते तु जातिरेव शक्या लाधवात्, व्यक्तिस्त्वाचेपलभ्या । तत्त्व० पृ० ४७६ ।

गदाघर ने शक्तियाद में कुमारिल के मत का वर्णन करते हुए लिखा है कि पद से न्यक्ति का स्मरण यह अनुभव नहीं होता है, किन्तु आचेप से ही न्यक्ति का झान होता है। आचेप करने वाली जाति ही है। श्राहोप अनुमान या अर्यापित का विषय है। शक्तियद, पूठ १८३।

यहाँ पर आनना उपित है कि कुमारिल के मतानुसार श्रयांपित भी एक पृथक् प्रमाण है। इरिहरनाथ ने शक्तिवह की व्याख्या में श्रयांपित का प्रसिद्ध वहाइरण देकर उसकी स्पष्ट किया है। "योगो देवदची दिवा न मुंक्ते" (मोटा देवदच दिए पेंकर उसकी स्पष्ट किया है। "योगो देवदची दिवा न मुंक्ते" (मोटा देवदच दिन में नहीं खाता है) इसरा पहलें शाक्त्योय यह होता है कि दिन में भोजन करने वाला मोटा देवदच किन्तु वाद में यह विचार ठठता है कि दिन में भोजन न करने वाला देवदच यदि रात्रि में भी मोजन नहीं करता है तो यह मोटा नहीं ही सकता है। इससे श्रयांपित श्रयाँ (अर्यात् श्रीचित्य के श्रावार पर श्रापित श्रयांन माव का समम्कता) के द्वारा यह जाना जाता है कि मोटा देवदच रात्रि में भोजन करता है। इसी प्रकार राज्य से जावि का बोध होता है और श्रयांपित से स्यक्ति का झान होता है। अर्यापित से अर्यक्षान का स्तएंडन—यहाँ यह भी जान तेना जीवत है कि सुने हुए राज्य से अर्यापित के द्वारा अर्यक्षान का जो प्रकार मीमासकों ने बताया है, उसको मतृंद्विर ने वैपाकरखों के मतानुसार अनुवित बताकर उसका स्तरहत किया है। मतृंदिर ने खुतायोपितवाट के समर्थकों का मत वर्णन किया है कि राज्य (आस्पात वा नाम) केवल अपने अर्य को प्रकाशित कर के आकासायुक्त अवस्था ने ही निरुत्त हो जाता है। उस निवृत्त हुए राब्द का सम्बन्धी अर्य अर्थापित के द्वारा अर्थन्तर को उपस्थित करता है उससे शक्यार्थ का ज्ञान पूर्ण होता है।

स्वार्यमात्र प्रकाश्यासी साकान्नो विनिवर्वते । स्रयस्तु तस्य सम्बन्धी प्रकाशयति सन्निधिम् ॥

बाक्य० २,३४०।

मर्नु हिर और पुष्परान ने इसका खरडन करते हुए कहा है कि मोटे देवदत्त का जो बनाहरण अर्थापत्ति के रूप में दिया गया है, उसकी सिद्धि के चार प्रकार हो सकते थे। परन्तु वह सम्भव नहीं है, अब धुवार्यापत्तिवाद युक्त नहीं है। ने चार प्रकार यह हो सकते हैं, शब्द के द्वारा शब्द का आचेत, अर्थ के द्वारा शब्द का आचेत, शब्द के द्वारा अर्थ का आचेत और अर्थ के द्वारा अर्थ का त्राचेर । शब्द के द्वारा शब्द का त्राचेर युक्तिसनत नहीं है, क्योंकि अपने कर्य के प्रतिपादन के लिए ही शब्द का त्राचेप हो सकता है, त्रव्य त्र्य के प्रतिपादन के तिए राज का आहेप नहीं हो सकता है। यदि यह कहा जाय कि अर्थ के द्वारा शज का आदेप किया जाएगा तो यह भी युक्तिसगत नहीं है। अन्य शज के अर्थ की शाजान्तर के साथ वाच्यवाचकता नहीं है, अत अर्थ से अन्य शाज का श्रादेप नहीं किया जा सकता है। यदि यह कहा जाय कि बचारित शास के द्वारा श्रुवार्यापत्ति के अनुसार कल्पित शन्द के वाच्य ऋर्य का श्रात्तेप किया जाएगा तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि एक शाख के द्वारा शाखान्तर के वाच्य श्रथे का साह-चर्य नहीं हो सकता है। उन दोनों मे वाच्य वाचक माव सन्बन्ध नहीं है। अत शाद से भी अर्थ का आहेर नहीं हो सकता है। यदि यह कहा जाय कि अर्थ के द्वारा अर्थ का आचेन किया जाएगा तो यह सप्ट रूप से अनुमान ही है। यह अर्थ शब्द का अर्थ नहीं होगा, अत शब्द की एक्ता को छोडना पडेगा। चतुर्य-पत्त युक्ति के द्वारा असात नहीं है, अतः मर्तृहरि ने इसका खरडन नहीं कि उन्हों है। अवप्य एक पत्र में अवार्यायित से शादान्तर का आद्देश करके वान्यार्थ का ज्ञान, यह मीमासकों का प्रकार अवारणीय नहीं है। वैयाकरणों का मत है कि एक पद ही शाजान्तर के साथ सम्बन्ध के बिना ही प्रकरण श्रादि के अनुसार उन उन विशेष अर्थों का बोध कराने में समर्थ है, यही यत उपादेय है । पुरवसन् ।

पारार्ध्यस्याविशिष्टत्वाज्ञ शब्दाच्छुब्दसम्ब्रिधः। नार्थाच्छुब्दस्य साबिष्यं न शब्दादर्थसन्निधिः॥

वाक्य॰ २, ३४१ ।

पकपदमेव शब्दान्तराभिसम्बन्धमन्तरेण प्रकरणादिवशात् वत्तदर्थप्रत्यायन-निपुणुभित्येव मन्तन्यम् । पुरुवराज ।

पत्येक द्वान व्यान्ति श्रोर श्रतुष्ट्यात्मक कुमारिल भट्ट ने खोकवार्तिक के श्राकृतिवाद में इस वात का निरूपण किया है कि प्रत्येक द्वान व्यान्नि श्रोर श्रतुन्द्रस्यात्मक होता है। जब तक एक ही के दो स्टब्स्य नहीं माने जाएँ गे, तब तक व्यान्नित श्रोर श्रतुन्ति साथ नहीं हो सकती है।

वस्तुदुद्धिर्हि सर्वत्र व्याष्ट्रत्यनुगमातिमवा। जायते द्वयात्मकत्वेन विना सा च न सिध्यति॥

**श्लोक**॰ श्राकृति० ४।

कुमारिल का भाव यह है कि यदि वौहों के अनुसार हान को स्वलच्छा ( हानरूप) मानेंगे तो जाित की सिद्धि नहीं हो सकती और यदि वेदान्तियों के तुल्य केवल सामान्य ( जाित ) को ही मानेंगे तो अन्य की व्यार्ट्रीच उससे नहीं हो सकती है। प्रत्येक हान में एक अरा रहता है अतुर्ट्रित का, जैसे गाय के हान में अतुर्द्दित का अरा है कि प्रत्येक गाय अर्थात् गाय जाितमात्र में उस हान की अतुर्द्दित। व्यार्ट्दीत का अरा है उस हान की जैसे गाय के हान की अरब के हान से व्याव्दि। अनुर्द्दित के लिए आवश्यक है कि जाित को माना जाय। और अर्थ की व्यार्ट्दित के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को भी माना जाय। अतुर्प्द जावन ने कुनािरल का भाव स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल व्यक्ति को प्रयोग मानने पर जाित का हान नहीं होगा और केवल जाित को मानने पर व्यक्ति का हात नहीं होगा, अत्र जाित और व्यक्ति होनों स्पों से युक्त हान होता है। न्यायमंजरी. पठ २०४।

इस पर यह प्रस्त उठ सकता है कि एक ही हान जाति और व्यक्ति दोनों रूप से फैंसे हो सकता है। इनमें से एक को सत्य और दूसरे को अमत्य मानना चाहिये। इसका जनर हुमारिल ने दिया है कि जाति और व्यक्ति दोनों में से एक का भी हान अमपूर्ण नहीं है। और नहीं भीण रूप से होता है। होनों ही हान सत्य और दह हैं। अमहान आन्तिवादियों को ही होता है। भीमांसकों को नहीं।

> न चाप्यन्यतरा भान्तिरूपचारेण गम्यते । दढत्वात् सर्वदा शुद्धं भा न्तिस्ततद् भान्तिवादिनाम् ।

प्रलोकः० आरुति०,७। स्रतः कुमारिल का मत है कि अ तो व्यक्ति को नृष्ट करके जाति का झान होता है और न जाति को नष्ट करके व्यक्ति का ज्ञान होता है। विरोध न होते के कारण एक ही समय में जाति और व्यक्ति दोनों का ही बोयहोता है। जयन्त, न्याय० पृ० २७४।

द्विषिप ज्ञान का सएडन - जयन्त ने इसका सरएडन करते हुए कहा है कि कुमारित ने जो बात कही है, यह कहने में भी अच्छीनहीं प्रतीत होती है। बढ़ी जाति है, वही अ्तकि है, वही एक है, वही अनेक है। वहीं नित्य है, बहीं श्रानित्य है। वहीं है जोर बही नहीं है। यह विचित्र की बात कहते हो। ऐसी बात कहने से भी शोभा नहीं देती है। विनकी चुद्धि विचित्र करपनाओं से बहती हुई होती है, वे ऐसी बातें मानते हैं। एक ही बल्तु नाना रूपों बाली नहीं हो सकती है। न्यायमंत्ररी, पूठ २०४ से २०४।

जाितग्रितितवादी प्रभाकर का सत—गदाधर ने शिक्तवाद मे प्रभाकर के अनुयाितयों का मत उल्लेख किया है कि राज्य से जाित मे राक्ति का झात होता है। उस झात से जाित का विगेषण मातकर व्यक्ति का समरण होता है। और व्यक्ति के विषय मे शाल्योग्रेश होता है। विकल्प (व्यक्ति) से रहित जाित का समरण नहीं है। यहाँ पर यह परत उठ सकता है कि व्यक्ति से सन्वन्ध का झात सम्भव नहीं है। यहाँ पर यह प्रस्त उठ सकता है कि व्यक्ति से सन्वन्ध का झात न होते से व्यक्ति क्यां का उद्वेषण नहीं होगा और व्यक्ति का समरण अतम्भव होगा। इसका समाधान प्रभाकर में किया है कि व्यक्ति के दिना विश्व वनाए हुए गाय आदि जाित का झात असम्भव है। अत. गाय जाित का उद्वेषण के राव्द ही गाय व्यक्ति का सी उद्वेष्ण के है कि व्यक्ति व उद्वेषण के व ल की कल्पना की जाति है। शक्ति वाद, पुठ ११०।

प्रामानरास्तु, जातिग्राष्टिज्ञानादेव जातिप्रकारेण व्यक्तेः स्वरणं शान्य-योघरच, न तु निर्विकल्पकरूपं जातिस्मरण निर्विकल्पकानम्युपगपात् । शक्तिवाद प० १६०।

गंगेरा ने तत्त्वचिन्तामिए में प्रभाकर शाखावालों के मत का उल्लेख करते हुए लिखा है कि यदाप लाना खादि व्यवहार को देखकर व्यक्ति में ही शक्ति मानना उचित था, किन्तु ष्यनन्त्रता और श्रनियमता के कारण व्यक्ति में ही शक्ति का प्रहण नहीं मान सकते हैं। तत्त्व० शत्द्व० पृ० ४४०।

श्चनन्तता का भाव यह है कि एक जाति में श्वसंख्यों व्यक्ति हैं, यदि व्यक्ति में शक्ति मानते हैं तो श्वसंत्यों व्यक्तियों में पृथक्नृषक् शक्ति का बोध कराना पढ़ेगा। श्वनियमता का भाव यह है कि एक व्यक्ति में शक्ति का हान होने पर अस जाति के श्वन्य व्यक्ति में भी उस शब्द की शक्ति का हान होता है, श्वतः व्यक्तिएस में श्वनन्तता श्रीर श्वनियमता वा दोष श्वाता है। मातिश्वितवादी श्रीकर का मत - गंगेश श्रीर गदाघर ने श्रीकर के मत का बल्लेख किया है कि शब्द की शक्ति जाति में है, श्रवएव जातिवायक पद से जाति का बोध तो शाब्दबोध है श्रीर व्यक्ति का बोध उपादान रूप से होता है, क्योंकि जाति व्यक्ति रूपी उपादान के बिना नहीं रह सकती।

श्रीकरस्तु, जातिशक्तिपदात् जातेरतुभवः शाध्दो व्यक्तेरीपादानिकः श्रग्रक्य-खादिति, तत्त्व० शन्द्र० पु० १६६ ।

पतेन जातिवाचकपदान्जातियोधः शान्दः व्यक्तिरोघस्त्वीपा दानिक पवेति श्रीकरमतमनुपादेयम । शक्तिवाद, पृ० १८६ ।

गदाधर ने यह कहकर श्रीकर के मत का खण्डन किया है कि जाति के द्वारा व्यक्ति की उपादान रूप से कल्पना भी अर्थोपित ही है। अतः इसमें कुमारिल के मत से कोई विरोपता नहीं है। जो युक्तियाँ कुमारिल के खण्डन में दी गई हैं, वहीं यहाँ भी लागू होती हैं। राक्तिवाद, पू० १ मह।

जाितराक्तिवादी मंडनाचार्य का मत - गंगेश और गदाधर ने मरडना-पार्य के मत का उल्लेश करते हुए लिला है कि शब्द से ही व्यक्ति का भी बोध होता है, आहोर आदि के द्वारा नहीं। व्यक्ति का जब्द से बोध हों में व्यक्ति शक्ति का अभाव बोई विचन्तर कारण नहीं होता है, क्योंकि लक्षणा शक्ति के द्वारा व्यक्ति में भी शाब्दबीध की सिद्धि हो जाती है। अतर्य मंडनाचार्य ने कहा है कि शब्द के द्वारा जाति की सत्ता और अभाव का कोई भी बोध नहीं करना पाहता है, क्योंकि जाित नित्य है। लक्षणा के द्वारा व्यक्ति का बोध होता है। पाहता श्रीर अभाव व्यक्ति के ही विशोषण होते हैं। तस्विचन्तामणि, शब्द० पुठ ४००।

> जातेरस्तित्वनास्तित्वे न हि करिचद् विवत्तति । नित्यत्वात्त्रस्यमाणाया व्यक्तेश्ते हि विशेषणे॥ शक्तिवाद, पु० १८७।

#### नैयायिकों का मत

गीतम मुनि से न्याय दर्शन में (२, २, ४६ से ६६) जाति, आहति और व्यक्ति तीनों को पद वा अर्थ मानने पर विशेष विचार वरके तीनों के ही पद वा अर्थ स्वीकार किया है। इन तीनों में से किसी एक मे भी शक्ति का तिरस्तार नहीं किया जा सकता है।

् व्यक्ष्याहतिज्ञातयम्तु पदार्थाः । न्यायस्त्र, २, २, ६३ । गदायर भट्ट—गदायर ने बीनों में शक्ति की सिद्धि करते हुप लिखा है कि गाय आदि शब्दों से उसके आकार विरोप का झान अनुभविसद है। आकार भी जाति के सहरा ही शब्द का वाच्यें है। यद्यपि आकार वाच्ये है, परन्तु शब्द की प्रवृत्ति का निमत्त नहीं है, क्योंकि साहात सम्बन्ध से वाच्य रूप वृत्ति का उसमें अभाव है। आकार अवयव संयोग रूप है उसकी जाति में समानाधिकरणता के सम्बन्ध से सत्ता है। जाति और आइति दोनों में से एक को छोड़कर दूसरे का झान नहीं हो सकता है, अत लाधव मानकर जाति और आइति रोनों साहित दोनों से लाखादि वाच्ये आप अधित रोनों हो जस प्रवृत्त रोनों से एक वा खोड़कर पूसरे का झान नहीं हो सकता है, अत लाधव मानकर जाति और आफार एक पुष्पवन्त राव्य सूर्य और परन्द्रमा दोनों का बोधक है, उसी प्रकार शब्द जाति और आकार दोनों का बोधक होगा।

एरु को बिरोध्य और दूसरे को विरोपण मानकर एक में शक्ति को मानना ठीक नहीं है। विरोध्य विरोपण भाव मानने पर किसको विरोपण और किसको विरोप्य मानें, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। गाय आदि कहने पर गाय आदि के झान में साजात जाति और आइति दोनों प्रकार का झान अनुभय विद्वहै। जाति और आकार से युक्त व्यक्ति में शक्ति एक ही रहती है, अतः गीतम सुनि ने उपयुक्त सूत्र में पदार्थ राय्द का एकवचनान्त ही प्रयोग किया है बहुवचनान्त नहीं। शक्तिवाद पु० १७१ से १७२।

जयन्त भेट्ट - जयन्त ने उपर्युक्त सूत्र को सप्ट करते हुए इस बात पर ध्यान आकुष्ट किया है कि सूत्र में "वु" राज्य विरोपण कर अर्थ को बताता है। गुण और प्रधान भाव नियम से राज्यार्थ होता है। जाति और आकृति से धिराष्ट व्यक्ति पढ़ार्थ होने पर भी कहीं पर प्रयोग मे जाति की प्रधानता रहती है और व्यक्ति गौण रहता है। जैसे "गौनं पदा राज्यव्य" (गाय को पैर से नहीं छूना पाहिए), में गाय जाति मात्र में निषेघ जाना जाता है। कहीं पर व्यक्ति को अधानता रहती है और जाति गौण हो जाती है। जैसे "गो मुंच" (गाय को छोड़ हो) "गो बधान" (गाय को बांघ हो) परोगा किसी निरिचत व्यक्ति को लाह्य में स्वकर किया गया है। कहीं पर आकार को प्रधानता रहती है और व्यक्ति गौण रूप से रहता है, जाति रहती ही नहीं है। वैसे "पिष्टकमप्योगावः कियन्तामिति" (पीठी को गाय ववाजो) में जाति सर्वेत्र विद्यमान होने पर भी पीठी की गाय में राक्ति नहीं है। इसी प्रकार अपत आदि राज्यों में कहीं जाति, कहीं व्यक्ति और कहीं आकार ही सुख्य रहता है, जन्य गौण। न्यायमंत्ररी, पंचम आहिक, पुण्ड रस्थ ।

चैयाकरणों का इस विषय में मत पहले दिया जा चुका है कि वे जाति श्रीर व्यक्ति दोनों को पद का श्रर्थ मानते हैं। इस विषय में उनका मत कोई विरोधा-स्मक नहीं है, श्रपितु जाति श्रीर व्यक्ति का क्या स्वरूप है श्रीर उनका किस श्चर्यविज्ञान श्रीर व्याकरण्डर्शन

₹£5

का मत है और वही उनका सभीप्ट है।

प्रकार समन्वय है, यह उन्होंने सिद्ध एव प्रतिपादित किया है। जाति और व्यक्ति को पदार्थ मानने का अभिप्राय भर्त हरि द्वारा बाजप्यायन के आहतिवाद तथा व्याहि के द्रव्यवाद के सप्टीकर्ण में जैसा दिया गया है, बही वैयाकरणों

#### अध्याय =

## वाक्य और वाक्यार्थ

शब्द और अर्थ तथा पद और पदार्थ के विषय में इससे पूर्व लिखा जा चुका है। वाक्य वाक्यार्थ के विषय में दार्शनिकों और वैयाकरणों मे पर्याप्त सतमेद है। भर्ट हिर ने वाक्य और वाक्यार्थ का जो दार्शनिक रूप रखा है, उसके विवेचन से पूर्व भर्ट हिर का क्या अभीष्ट है यह जान लेना आवश्यक है।

भर्ष हिरि का अभीष्य यह है कि पाखिनि और पत्रस्ताल शब्द को नित्य मानते ये। शब्द ही एक नित्य अखरड और अद्वितीय मौलिक तत्त्व है। लौकिक व्यव-हार में जिसको ध्वनि कहते हैं, वह उस शब्द का ही विवर्त या परिस्तान है। ध्वनि का ही दूसरा नाम अर्थ है। अर्थ शब्द का विवर्त या परिस्तान है। ध्वनि अप हो स्थान के ही दिवर्त या परिस्तान या विव-रस्तों में उसको यह कह सकते हैं शब्दार्थ शब्द का विकास, वितार या विव-रस्त है। इस नित्यवाद की सिद्धि के लिए स्कोटबाद की सृष्टि हुई। इसकी सिद्ध करने के दो प्रकार हो सकते थे। एक यह कि मौलिक वात को वताकर उसका विस्तार सिद्ध करना, दूसरा यह कि उसका विरहत रूप वताकर उसके मूल में निहित वास्तिविक तस्त को सिद्ध करना। प्रयम प्रकार का विरुत्त विवरस अध्याय में किया वास्त्या परिस्त करना। में या वास्त्यार्थ के विषय में अन्य दशों ने वास्त्य के अक्षर मानने में जो मतभेद प्रकट किया है, उसका खपडन करने से विपय सप्ट होता है।

आठ मकार के सार्थक शब्द— वाक्य और वाक्यार्थ के मूल में परत यह है कि मार्थक क्या है और उसका क्या स्वरूप है। वह नित्य है या अनित्य, वह ख्रवस्त है या अनित्य, वह ख्रवस्त है या अनित्य, वह द्वर्म अने सार्थक क्या सित्यवादी हैं और स्वित्यवादा। नित्यवादियों में भी कई मतभेद हैं, पर जैतवादी हैं, दूसरे केवादी और अनित्यवादी। नित्यवादियों में भी कई मतभेद हैं, पर जैतवादी हैं, दूसरे केवादी और तीसरे अद्धेतवादी। इसको आठ रूप में रक्या जा सकता है, १, प्रत्येक वर्ण और पद नहीं, अपितु वाक्य ही सार्थक होता है, ३, प्रत्येक वर्ण और पद नहीं, अपितु वाक्य ही सार्थक होता है, ४, पद का विमाग आर्यक नहीं है, अपितु अवस्व पद ही सार्थक होता है, ४, वस्य के विभाग सार्यक नहीं हो, हैं, अपितु वाक्य अस्वस्व होता है, असरब वाक्य ही सार्यक होता है, असरब वाक्य ही सार्थक होता है, असरब वाक्य ही सार्थक नहीं होते हैं, अपितु वाक्य असरब होता है, असरब वाक्य ही सार्थक है। प्रयम तीन विभाग भी दो प्रशार के हैं, एक नित्यवादी ऑर इसरे अनित्य-

बादो। ६, श्रमित्ववर्ष सार्यक नहीं होते हैं, श्रीवु नित्यवर्ष मार्यक होते हैं। ७, श्रमित्यपद मार्यक नहीं होते हैं, श्रीवु नित्यपद मार्यक होते हैं। =, श्रमित्यन बाह्य मार्यक नहीं होते हैं, श्रीयु नित्यबाह्य सार्यक होते हैं।

विषयं का स्पर्धीकरण – व्यर्बुक ब्राठ विमानों में वैयाकरण समन्त दर्शनों को विमाजित कर देते हैं। इन ब्राठ विमानों के पारिमाषिक नाम निन्न हैं। १, वर्णस्केट २, पदस्तेट, ३ वाक्कम्बेट, ४, ब्रह्मण्डेट,४, ब्रह्मएवाक्य — स्त्रोट, ६, वर्णजाविस्केट, ७, पद्वाविस्कोट, न, वाक्यजाविस्कोट।

#### वाक्य का लक्षण

कात्मापन और पत्कालि—कात्यायन और पञ्छलि ने प्रापीन श्रावार्यों के विभिन्न लक्ष्मों का संग्रह करते हुए वाक्य के बार सद्यार तिये हैं। ( महारू २, १, १ )।

?, 'आस्तावं साध्ययकारकविशेषणं वास्त्रम्" वास्त्र का लस्त् यह है कि दममें क्रिया हो, उनके साथ श्रव्यय, कारक श्रीर विशेषण में से एक या सभी रह मक्ते हैं। वैसे 'उत्तें' पठति" ( जैंदी खित से पड़ता है) वह एक वास्त्र है, इसमें एक क्रिया श्रीर एक श्रव्यय हैं। ''छोड़नें एकि टि' ('चवत पत्रावा हैं) एक वास्त्र हैं, इसमें एक क्रिया श्रीर एक क्रार्ट कर्ने हैं। ''छोड़नें मृष्ट विशाई पत्रति" ('वास्त्र को मृद्ध क्रीर स्वच्छन से पठाता हैं) में एक वास्त्र में क्रिया, कारक, श्रव्यय श्रीर विशेषण मुनी हैं।

२, "सकियाविग्रेपरां च' व्यर्पुक लहारा में किया विग्रेपरा को और मन्मि-लित करना चाहिए। चैसे.—"सुन्तु पचति" ( अच्छे प्रकार से पकाता है) में "सुन्तु" कियाविग्रेपरा है।

३, "श्राल्यातं सबिग्रेपणम्' उक्त सङ्ग् हो सीतन्त्र करके दवना दी तरण करना चाहिए कि क्रिया दो बाक्य कहते हैं, रसके साथ कोई बिग्रेपण हो। उपर जो अन्यय, कारक और विशेषण कहे गये हैं, वे सब किया के विशेषण ही हैं। कैयट इसकी न्यास्या में कहते हैं कि यहाँ पर आस्यात राज्य का अर्थ किया प्रधान है, अतः विकन्त के स्थान पर करन किया जो कि कियाप्रधान होती है, उसके होने पर ही उसे वाक्य कहते हैं, जैसे "देवरचेन शयितन्यम्" (देवरच के सोना पाहिये) में किया तिकन्त न होकर क्रन्त होने पर भी इसको वाक्य माना जाता है।

४, "एकिवङ्" एक विडन्त को वाक्य कहते हैं। जैसे:—' बृहिश्वृहि" (वोलो, बोलो) कैयट का कथन है कि यहाँ पर एक शब्द प्रक संत्या का नहीं, श्रिष्ठ समान ( सहरा) श्रप्र का वाचक है अदा एकियेक विङन्त वाक्य होना है। इस कथन के कारण एक वाक्य में एकार्थक हो विडन्त भी हो सकते हैं। कैयट ने उक्त लक्षण में बहुवीह समास बवाया है, खत: इसका श्रय होना कि एकार्थक विडन्त पह जिस स्मुदाय में होता है उसे वाक्य कहते हैं।

पाणिनि का मत्—नागेश ने एकतिङ्की व्याप्ता में विचार किया है कि उद्ध ता त्वाणों में से आचार्य पाणिनि का क्या मत है। गांगेश कहते हैं कि इद्ध का मन्तव्य है कि पाणि, ने को "आप्त्यातं तियोगण्म" लक्षण हो महिंदर है, क्यों कि नहों ने "तिहङ्कित्तकः" (अप्दार =, १, २=) सूत्र में अतिङ्प पर को त्वता है। कात्या- वा अप है कि अतिङन्त के बाद निक्त पद का अपुतात्त होता है। कात्या- यन ने इस सूत्र में से अतिङ् पर को अनर्थक बताया है और कहा है कि वहाँ पर निवस एक बाक्य के किए बताए गए हैं, एक बाक्य में एक हो तिक्रन्त पर होता है, शे नहीं, अत जब दो तिक्रन्त एक बाक्य में नहीं होंगे तो उक्त सूत्र में अतिङ पर त्वान निर्मे है।

#### न च समानवाक्ये हे तिउन्ते स्तः। महा॰ =, १, २०।

पाणिनि के श्रतिह पर के रतने से जात होता है कि वह एक वाक्य में एक से श्रिक तिइन्त पर का होता स्वीकार करते हैं। जैसे :—"पपित भवति ' (पाक होता है)। लॉकिक अयोग में पाकोभवित के स्थान पर "पपिते अवीर अयोग पर अयोग पर होता है)। लॉकिक अयोग में पाकोभवित के स्थान पर "पपिते" का भी अयोग पर हे। इस्कारचार के विश्वास्थ के इसके कर का भाव पर है कि वाक्य में श्राक्य होनी चाहिए। आज्यात पर रतने का भाव यह है कि वाक्य में क्षा को भाव निवास की वाहिए। श्राक्यात पर रतने का भाव यह है कि वाक्य में किया की भावता होनी चाहिए। श्राक्य हम्त पर से मुक्त "त्वा शिवक्यम्" (तुमें सोना चाहिए) को भी वाक्य स्वीकार किया अर्थपा। सिवसेपण्म का श्रयं यह है कि साझात या परम्परा से जो विशेष्ण होता है उसके सहित (कियाप्रधान) को वाक्य कहते हैं। नागेश, महा० -, १, २८।

पतञ्जलि का मत—पहले लिखा जा चुका है कि पाखिनि श्रोत पतख़िल बान्यरकोट के समर्थक हैं। पतख़िल ने 'समर्थ: पदविधिः' (महा॰ २, १, १) सूत्र में पाखिनि का श्रीर श्रपना मन्तव्य निम्नरूप से स्पष्ट किया है। मौलिकरूप से दो पत्त हैं एक वृत्तिपत्त और दूसरा श्रवृत्तिपत्त । ये दोनों स्वाभाविक हैं:-वाक्य और समास । जो वृत्ति को स्वाभाविक मानते हैं, अवृत्तिपत्त (नित्य राव्यवाद) को मानते हैं, वे समास को ित्य मानते हैं। इस पत्त के निरूपण को एकार्यीमाप समास कहते हैं। जो वृत्तिपत्त को अर्थात् शब्द को अनित्य मानते हैं, वे वृत्ति का लज्ञण करते हैं कि जिससे दूसरे ऋर्य का बोध कराया जाय, उसे वृत्ति कहते हैं। वृत्तिपत्त को दो प्रकार सेरक्रा जा सकता है। जहत्त्वार्थावृत्ति श्रीर श्रजहत्त्वार्था-वृत्ति। जहत्त्वार्था का अर्थ है जहाँ पर शब्द अपने अर्थ को छोड़ देता है। श्रजहत्त्वार्था वृत्ति वह है, जहाँ पर शब्द श्रपने श्रर्थ को नहीं छोड़ना है। वृत्ति पत्त मे जहत्त्वार्था पत्त का कथन है कि "सपात्तरयैकत्वमर्थ" समृह का अर्थ है एकता. श्रतएव समास करने पर शब्द से एकवचन होता है, जैसे राजपुरुग शब्द का प्रयोग एरवचन में किया जाता है। अन्यों ना मत है कि परस्पर व्यपेत्ता को सामर्थ्य कहते हैं। दो राज्यों को परस्पर एक दूसरे की आकांचा नहीं होती है श्रत व्यपेत्ता का श्रर्थ है दो श्रर्थों की परस्पर श्राकात्ता। जैसे - 'राज्ञ: पुरुप.' (राजा का पुरुष) कहने पर राजा पुरुष की ऋषेत्रा करता है कि यह मेरा है। पुरुष भी राजा की अपेता करता है कि मैं इसका हूँ। दोनों के इस अपेता रूपी सम्बन्ध का बोध पण्डी विभक्ति कराती है। इस पत्त को व्यपेचासामध्ये कहते हैं। महा०२,१,१।

पतञ्जलि ने होनों पत्तों पर विचार करके वाक्य की व्याख्या की है, तथा वाक्य, संज्ञा और समान वाक्य का ऋषिकार दोनों को खीकार करने की आवश्य-क्ता बताई है। इस पर पत्रञ्जलि ने यह लिया है कि आज यह अपूर्व बात की जा रही है, वाक्य संज्ञा और समानवाक्य का अधिकार । यह अनुचित प्रतीत होता है, क्योंकि ऐसा करने से सारे नियम ही वैकल्पिक हो जाएंगे। उनको श्राचार्य (कात्यायन ) मित्रता के माय से कहते हैं कि वाक्य को भी मानना चाहिए श्रीर समान नाक्य की भी। भाव यह है कि एक बाक्य की भी मानना चाहिये और

उसमें आगे महावाक्य को भी। वाक्य भी महावाक्य का आंग है।

स चावर्यं वास्यसंहा वक्तत्या, समानताव,क्याधिकारहव। महा० २, १, १।

भवृंहरि तथा पुण्यराज ने ( वाक्य॰ २, ६ ) मे उल्लेख किया है कि पाणिनि

ने जो खरिंड पर ( अप्टा॰ ५, १, २६ ) रक्ता है, उससे पाणिनि का सिद्धान ज्ञात होता है कि वे एक अन्यएंड वाक्य को मानते ये। पुण्यराज ने पतंजलि का वाक्य उद्भुत निया है कि वेद पदकारों के पींछे नहीं चलते हैं, पदकारों को वेद के श्रमुसार चलना चाहिए।

न् सत्तरोन परमारा श्रनुपत्यी. परकारैनीमलत्तल्मनुबर्त्यम् ।

वाक्य० २, ४८ )

इस पर पुण्यराज का यह कथन है कि पदकार ना अर्थ है जो पदों को करते हैं जैसे आतिशाल्य, और, व्यानरण आदि के कर्ता। यदि पद सत्य होते वो वह स्वयं सिद्ध होते, उनके लिए एक हारों की क्या आवस्यक्ता। अत पदक्कि का पदकार राज्य राज्य अस्ता होता। पतक्कि ने अत्यव कहा है कि हम मानते हैं कि पद असत्य है, एक अस्त्यड वाक्य है। पदों का विभाग अविद्यानों को ज्ञान कराने के लिए है, वह कक्षित् है।

श्राह चैव माप्यकारः। तदस्मान्मन्यामहै पदान्यसत्यानि एकममिन्नस्वभावकं बाक्यम् । तदबुध गोधनाय पदविभागः कल्पित इति । पुण्यराज ।

वाक्य०२,४८।

पुण्वराज ने अतएव लिया है कि पाणिनि और पतञ्जिल का अयरएडवाक्य-रुनेट पत्त र्रीकृत है। महुँ हरि का कथन है कि वाक्यबादियों अर्थान् रुनेट-वादियों का मत है कि वाक्य अयरएड और विभिन्न होता है, उसमें से पटभेड किए जाते हैं, किन्नु ये भेड बस्तुत. काल्पनिक ही होते हैं। अतएय पदवाड भी काल्पनिक है।

श्रमेदपूर्वका मेदा' कल्पिता वाक्यवादिमि' । वाक्य० २, ४=। सूक्कारस्य भाष्यकारस्य चाकराइपन्नोऽभिरचित' । पुण्यराज ॥

कात्यायन का मत—जैसा कि उत्तर सिखा गया है कि कात्यायन बाक्य और समान वाक्य दो सचाओं को मानते हैं। इसका अभिगाय यह है कि वे पह-रकोट और वाक्यरकोट, अपरम्म और परम्म, दो सचाओं को सीकार करते हैं। अतप्तर मर्जू हरि और पुरुवराज ने उल्लेख किया है कि कात्यायन को भेदपन्न ही रुचिकर है।

शन्दानां भेदपत्त पत्रं वार्तिककारस्याभिराचित इति । पुण्यराज । वाक्यः २, १०४

नैपापिकों का मत--न्यायभाष्यकार वास्त्यायन ने नैयापिकों के मता-मुतार वाक्य में अर्थवीयकता को सिद्ध करते हुए लिखा है कि साकाज पदेंगे के समृद्ध को वाक्य कहते हैं, क्योंकि वही अर्थ का बीय कराने में समर्थ होता है। सर्हें पर एक शक्त से मुक्त और तिहरूत दोनों का ही महस्य है। नागेश ने वाल्यायन के उक्त कथन के द्वारा नैयायिकों को भी वाक्यकोट स्तीकार होना सिद्ध किया है। मंजूपा॰, पृ० १।

पदसम्हो वास्यमर्थसमाती (समर्थम्)। मंजूपा, पृ० १ ।

नागेश ने (मजूषा पू॰ ३४) न्यानभाष्यकार का उद्धरण दिया है कि व्याकरण सकेत के ज्ञान के लिए, यह परुष्प वाणी का सप्टीकरण करता है और वाक्यात्मकनाणी (वाक्यस्पोट) कर्यवोध की जनक है, इस वात का बोधक है। जपदीरा ने शब्दशक्तिप्रकारिका में बावय का लक्त्य किया है कि व्यावांचा-युक्त शब्दों के समृह को बावय कहते हैं।

मिथः साक्रांत्रशन्दस्यन्यूहो व,क्यं चतुर्विधम् । शन्दशक्ति० , ज्लोदः १३ ।

साहित्यकों का मत-विश्वनाथ ने साहित्यवर्षण में वावय का लक्ष्ण किया है कि योग्यता, श्राकांना श्रीर शासीत्त से युक्त पदों के समृह की वास्य कहते हैं।

वाश्यं स्याद् योग्यतावांनासत्तियुक्तः पदोद्ययः। सा० २, १।

योग्यता आफोत्ता आदि वात्रय के अर्थज्ञान में नाधन होते हैं। इनका नागेश ने (मंजूरा पुठ ४८६--४३४) विस्तार से वर्णन किया है। संदेप में विश्वनाथ ने वात्रय की ब्यारया में इनको निम्तहप से सम्प्र किया है:--

१, योग्यता का खर्य है कि पड़ायों के परस्तर सम्बन्ध में कोई वाधा नहीं होनी चाहिये। भाव यह दै कि शब्द ऐसे ही शब्दों से बनता है जिनमें यह परस्पर योग्यता हो कि उनमें परस्पर खर्य का अन्वय हो सके। यदि केवल पढ़ों के ममूह को ही वादय मार्गेश को भी वाक्य मानना पड़ेगा। खात में वह वोग्यता नहीं है कि वह सींच सके, अतः परस्पर अन्यय में बाधा होने से वादय नहीं होगा।

2, आफ़ांदा का अर्थ है कि पट्टों में परस्य यह आधांता इच्छा होनी चाहिए कि वे एक समन्यय युक्त अर्थ को बता सकें। श्रोता की जिज्ञासा को शान्त करना आक्षांता का फल है। श्रोता की जिज्ञासा उत्तसे शान्त न हो तो वे शब्द एक वाक्य नहीं कहे जा सकते हैं। केवल गाय, अरब, पुरुष व हाथी कहने से श्रोता की जिज्ञासा शान्त नहीं होनी है, क्योंकि इन शब्दों में परस्यर कोई आकांता नहीं है कि वे किसी एक अर्य को जनावां।

3, श्वसति का भाव है कि वाक्य में शब्दों और श्रवें की दिना व्यवधात के उपस्थिति । पदार्थ की उपस्थिति में व्यवधात न होने पर भी वाक्य माना जाए तो "देवदत्त" शब्द वहा गया श्रीर कल जाता है, कहने पर दोनों पदों की संगति हो जाती श्रीर "देवदत्त जाता है" यह श्रवें जान होता है ।

इनमें से आपांचा और योग्यता ये दोनें। ऋर्य के धर्म हैं, गीलुरूप से उनकी पदसमूह का धर्म कहा जाता है।

विरवनाथ ने शोमवता,आहां ना श्रीर श्रासत्ति सेयुक्त वाक्यों केसमूह को महा-वाक्य नाम दिया है। इस प्रकार से वाक्य के हो विभाग फिए हैं, एक वास्य श्रीर दूसरा महावाक्य । इसारिस के तत्रवार्तिक का उदरण दिया है कि ऐसे वाक्यों का, जो कि अपने अर्य का वोष कराकर सफल हो चुके हैं, अड़ाद्गीभाव की अपेत्ता से फिर समन्वय होने पर एकबाक्यता हो जाती है, अर्थात ऐसे वाक्यों का एक महावाक्य बनता है। एक वाक्य जैसे कोई एक रलोक और एक महा-वाक्य जैसे रामायण, महाभारत, रघुवंश आदि पुस्तकें। साहित्यदर्गण, २, १।

नैयायिक राज्यसोघ में तालर्य ज्ञान को भी कारण मानते हैं। नागेश ने उनके मत का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि यह वाक्य इस अर्थ का बोध कराने के लिए घना ने कहा है, इस प्रकार ताल्यवान कारण होता है। ताल्यवें का ज्ञान प्रकरण आदि से होता है। अतल्य वहाँ पर प्रकरण आदि का ज्ञान नहीं होता है वहाँ यह स्वदें यह स्वदेह होता है कि इस शर्य का यह अर्थ है या वह। नागेश ने वैयाक करणों के सिद्धान्त के अनुसार ताल्ययें को पृथक मानने का रायडन किया है। मंजूपा, पृ० ४२६ – ४२८।

अमर्रासंह का मत-अमर्रासंह ने श्वमरकोश में वाक्य का लवाए किया है कि धुनल या तिञ्चत पहों के समृह को वाक्य कहते हैं, या कारक से युक्त किया को वाक्य कहते हैं। जगदीश ने शब्दशक्तिशका में श्वमर्रासंह के उक्त लवाएं को यह कह कर प्रस्वीकृत किया है कि इसके मानने में श्रातिज्यापित श्रीर अज्यापित दोप आते हैं।

> सुप्तिडन्तचयो वाक्य क्रिया वा कारकान्विता । श्रमरकोश । सुप्तिडन्तचयो नैत्रमतिब्याप्यादिदोषातः । शब्द० इलोक १३ ।

नागेरा ने ( उचीत, महाभाज्य २, १, १) धमरसिंह के उक्त लक्ष्ण मे "वर" शब्द का "यदि" के अर्थ मे प्रयोग वताया है, और अमरसिंह का भाव बताया है कि यदि कियावाचक राज्द ( तिङन्त या कदन्त ) कारक से युक्त हो वो सुवन्त का समूह, या तिङन्त का समूह वास्य कह्- लाता है। कारक तिङन्त का समूह या सुवन्त और तिङन्त का समूह वास्य कह्- लाता है। कारक तिङन्त का वाच्य हो या उससे अन्य का इसमें कोई अन्तर नहीं पढ़ता। यहाँ पर समूह शब्द रखने का अमित्राय यह है कि एक से अधिक होना चाहिए। पाणिने ने जो एक से अधिक तिङन्त का एक वास्य में होता सम्भव माता है, उसके। लक्ष्य में रखकर यह अमरसिंह का कथन है... उद्योत, महा० २, १, १।

## जयन्तभट्ट का वाक्यार्थ-विवेचन

जयन्तमह ने न्यायमंजरी के पंचन श्राहिक में (पृ० २००—३३६) बाक्य के श्रर्थ पर दार्शनिक दुष्टिकोय से विस्तृत श्रीर गम्भीर विवेचन किया है। जयन्त ने वाक्यार्थ के प्रिथय में जिन हार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन किया है, उनका सच्चेप में भाव निम्न हैं — वाक्यार्थ के विषय मे विभिन्न मत—(१)वाक्य का खर्य झान है (२)वाक्य में किया मुख्य होती है अत क्रिया वाक्य का खर्य है (३) विषा की खर्यना भी पत सुख्य होता है, क्यो कि विषा किसी फल के लिए की जाती है, ख्यत फल वाक्य का खर्य है। (४) फल की खरेना पुरुष (ईरवर) सुख्य है, क्योंकि विषा का फल भी पुरुष के लिए होता है, खत वाक्य का खर्य पुरुष है। (४) वाक्य का खर्य भावता है। भावना का खर्य है । मावना की क्यों मावना की किसी के स्वाक के (कर्ता) का व्यापार । (६) वाक्य का श्रय शान्द्र भावना श्रयोत् विधि है। यह शान्त्र का व्यापार है। श्राज्ञभावना शान्त्र वा कार्य और शान्त्र का वान्य है। (७) वाक्य का अर्थ नियोग है। नियोग का अभिप्राय है प्रेरणा। पाणिनि ने लिंड के निमन्त्रण श्रामन्त्रस श्रादि जो श्रर्थ दताए हैं, वे प्ररसा के ही श्रवान्तर भेद हैं। समान, हीन या उत्मध्य जैसे के लिए उसका प्रयोग दिया जाता है, उसी के अनुसार निमन्त्रण श्रामन्त्रण श्रादि में भेद करके व्यवहार किया जाता है। प्रेपणा या प्रेरणा सव में विद्यमान रहती है। अत कहा गया है कि प्रतिकता ( प्रेरणा ) शाद का अर्थ है। क्यों कि उसे कहीं पर नहीं छोड़ा जा सकता है। (=) बाक्य का ऋर्य उद्योग है। यजेत (यह करना चाहिए) आदि विधित्त वाले शान्ये रेश अप उर्धार आला में सन्द विशेष होता है. उसे ड्योग कहते हैं। जयन्त ने इस पर विचार करते हुए कहा है कि आला के सन्दन का वाक्याय मानने वालों का क्या अमि-प्राय है, ठीक ज्ञात नहीं होता है। यदि आत्मसन्दन सा श्रय बुढि है, तो इसका अर्थ है कि प्रत्मा वाक्यू का श्रय है, और कोई नई वात नहीं हैं। यदि आत्म-रपन्दन का अर्थ प्रयन्न है तो यह भावना का हो दूसरा नाम उद्योग हुआ। यदि इच्छा या हेप में से कोई एक है तो सुख की इच्छा या दुख के छोड़ने की इच्छा यह इसना श्रर्य होगा। उस श्रवस्था में जो नैयायिकों का मत है कि फल बाक्य का अर्थ है, वही इसका अर्थ होगा। यदि आत्मसन्द्रन का अर्घ व्यापार, जैसा कि सुमारिल मट्ट मानते हैं, अर्थ है तो वह भी मावना ही हुई। यदि उद्योग है अनुष्ठान के निष्य मेरक बोई अर्थ, तो यह नियोग ही होता है। इसमें बेबल नि के स्थान पर उपसर्ग बटक दिया गया है। बस्तु में कोई अन्तर नहीं पड़ता है। अन्त में जयन्त का क्यन है कि बाक्य का उद्योग यह सर्वया अक्षुतपूर्व यात है। (६) वाक्य का अर्थ प्रतिभा है। (१०) जयन्त ने अन्य मर्तो का सरडन करके नैयायिकों के मतानुसार वाक्य का अर्थ क्ल को सिद्ध किया है।

जयन्त ने उक्त निवेचन के मध्य में ही निम्त मतों वा भी उल्लेख दिया है। (१) वाक्य वा खर्म वाह्य बस्तु नहीं हो सकती है अत पड़ाय के साथ समर्ग वा विसमें खामास होता है, ऐसा ज्ञान वाक्यायें है। (२) पड़ायों का परसर सम्बन्ध वासनिक है, अत वाक्य का अर्घ जाड़बस्तु ही है। (३) वाक्य वा अर्घ व्यवस्त्र का अर्घ वाक्य का वाक्य का अर्घ वाक्य का अर्घ वाक्य का अर्घ वाक्य का वाक्य का अर्घ वाक्य का अर्य का अर्य का अर्य का अर्य का अर्य का अर्घ वाक्य का अर्घ वाक्य का अर्घ वाक्य का अर्य का अर्घ वाक्

जयन्त के विवेचन का कुछ आवरयक श्रंश श्रागे मर्गु हिर के वाक्यार्य के विवेचन के वीच में यशास्थान दिया जायगा।

## वाक्य और वाक्यार्थ के विषय में भर्त हरि का भत

वाक्य के आठ लक्षण — वाक्य और वाक्वार्य के विषय में जितने भी मत है, जनका बहुत विलार से विवेचन भर्व हिर ने वाक्यपदीय के पूरे द्वितीय काण्ड में किया है। इन्होंने वाक्य के जितने लक्षण किये हैं, उनको आठ मागों मैं विभक्त किया है। वाक्य के विषय में प्राचीन आचारों के आठ मत थे, वे निम्न हैं: —

श्रारयातग्रन्दः संघातो जातिः संघातधर्तिनी।
एकोऽनवयवः ग्रन्दः क्रमो दुद्यनुसंहतिः॥
पदमार्थः पृथक्तवपद साकांचमित्यपि।
वानयं प्रति मितिभिन्ना बहुधा न्यायवादिनाम्

(१) क्रियावाचक शन्द को वाक्य कहते हैं।(२) क्रिया तथा उसके साथ कारक आदि के समृह को वाक्य कहते हैं।(३) क्रिया कारक आदि के समृह को वाक्य कहते हैं।(३) क्रिया कारक आदि के समृह में रहने वाली जाति क्योंन् अवस्व और नित्य अंश है, उसको वाक्य कहते हैं।(४) क्रिया आदि के एक अत्रपट (नित्य) समृह शन्द अर्थात स्केट को वाक्य कहते हैं।(४) क्रिया आदि के एक विशेष क्रम को वाक्य कहते हैं।(६) क्रिया आदि के अल्लव्हनीय बुद्धिगत समन्यय को वाक्य कहते हैं।(५) आकां ज्ञा से युक्त पृथक्-प्रयम् सारे पहों को हो वाक्य कहते हैं।(=) आकां ज्ञा से युक्त पृथक्-प्रयम् सारे पहों को हो वाक्य कहते हैं।

श्रन्याप्ति का निराक्तरण—पुल्यराज ने उक्त रहोकों की व्याख्या में यह प्रम्न उठाया है कि मतु हिरि ने जो आठ वाक्य के लक्त्य दिने हैं, इनमें वार्तिक-कार कान्यायन और जीमिन के वाक्य के लक्त्यों का समावेश नहीं होता है। कान्यायन ने वाक्य का जो लक्ष्य किया है बहु पहले ना जा चुका है का आरवात अर्थान् कियावाक्क शद् को वाक्य कहते हैं, उसके साथ श्रव्यय, कारक और विशेषण् में से एक वा सभी रह सकते हैं। दूसरा लक्ष्य यह विधा है कि एक विडन्त पद श्रयोन् एकार्यक विकन्त पद को वाक्य कहते हैं।

पात्रप के विषय में भीभांमकों का भत-जीमिन ने भीमांसा सूरों में बाक्य का लज्ञण किया है कि एकार्यक पदों के समृद्द को बाक्य कहते हैं, किन्तु जब उनका विभाग किया जाए तो उनके अन्तर्गत पर आकांता युक्त होने पाहिए। रायर स्वामी ने भी बाक्य का लज्ञण किया है कि एकार्यक पदों के समृद्द की बाक्य कहते हैं।

#### श्चर्यंकत्वादेकं वाक्य सार्कानं चेट्ट विभागेस्यात्। सीमांसास्त्र र.१,४६।

एकार्थः पदसम्हो बाक्यम्। शवरभाष्य, पूर्ववत्।

मह हित ने मीनांसकों के लक्ष्ण को सप्ट करते हुए तिन्त रूप से रखा है, एकार्षक अर्थान् एक प्रयोजन (बरेस्य) वाले पदों को वाक्यममृद करते हैं। गुणवाचक पद अर्थान् विरोपण् या क्रियांक्रियण् भी होने चाहिए। क्रियावाचक पद की मुख्यता होनी चाहिए। वाक्य में क्रिया का अर्थ ही मुख्यरूप से कहा लाता है. अता वाक्य को कर्मप्रयान अर्थान् क्रियाप्य प्रयान कहते हैं। वाक्य प्रसर्ख अवस्था में किसी अन्य शास्त्र पद को आकांजा न करते हैं, किन्तु सरख या विमाग की अवस्था में विरोप जिल्लासा होने पर उसके अवयव साकांज होने चाहिए। पुष्पराज।

> साकांज्ञावययं मेदेपरानाकांज्यव्यकम्। कर्मप्रधानं गुण्यदेवार्थं वाषयमिण्यते॥

वाका०२,४।

मीमांसकों ने वाक्य के लज्ञाल को खन्य प्रकार से भी उपस्थित किया है कि आकांजा योगवता और सन्निधि (आकृति ) के कारण परस्यर समन्वय से पुरु पदों के समृह को वाक्य कहते हैं। इस संमर्ग (मेल)को ही वाक्यार्थ कहते हैं।

पदसंवात पवार्शासायोग्यतासिन्निविवशात् परश्रास्त्रमन्त्रितो वार्त्म्मं,संदर्भ गरुच बारुयार्थः। पुरुषराजः, वारुष० २, १४।

पुरुषराज ने कात्यायन और जैनिनि के लक्षणों के विषय में कहा है कि इनका संपावरच अर्थात् मर्जु इरि के द्वितीय लक्षण में ममादेश हो जाता है, श्रवः मर्जु इरि ने इनका पृथक् ब्लेस नहीं किया है।

# श्रसएडपक्ष श्रीर खएडपक्ष

चाठ लसणों का विभाजन—पतव्यति के विवेचन का श्लेखकरते हुए यह तिक्षा गया है कि देा पत हैं. एक ब्राह्मियत व्ययांत व्ययप्टपक व्यौर दूमरा वृचि-पत्त व्यांत त्यव्यता । वृचित्व भीदो प्रकार का है, व्यक्तवार्या व्यौर व्यवस्त्यायों प्रस्ताद ने मन् हिर के भाव को स्पट करने के तिय वावस्र के चाट लत्त्यों की पहते देा माणों में विभक्त किया है, एक ख्यत्यक व्यौर दूमरा रायह । रायह्यत् की भी देा भागों में विभक्त किया है, (१) श्रामिहिवान्यय, (२) श्रान्विवामियान । पुरुषराज ने स्राणे कार्यों को निस्तप्रकार से दक्तवा है। पुरुषराज, वास्य०२, १।

१—श्रखरहपुसः—(क) संघातवर्वितीजावि (ख) श्रनवयव राष्ट्र (ग) धुद्धि में श्रतसंहति ।

### 

३---श्रन्विताभित्रानः--(च) ब्यात्यातशब्द (ह्य)प्रथम पढ, (ज) साकान्त सारे पद ।

उक्त विभावन के अनुसार ३ लत्त्ए अलएड पत्त में हैं, और पान सएड॰ पत्त में हैं।

### वाक्य इ: प्रकार का है

छ: प्रकार का वाक्यार्य भवृहित ने आठ प्रकार के वाक्यों के छ प्रकार के वास्यार्थ लिसे हैं। विवेचन से पूर्व यहाँ पर उनका सनेप में उल्लेख पुर्यराज के अनुसार निस्त है -

श्रसण्डपन के तीनों लन्नाों में वान्यार्थ प्रतिमा है, राघात श्रीर कम दानों पत्तों मे वाक्यार्थ सस्त है। संघात पत्त मे प्रकारान्तर से श्रमिहितान्वय पत्त का प्रतिपादन करने पर ससर्ग के कारण विशेष अर्थ में अवस्थित किन्तु निराकान पदार्थ ही वाक्यार्थ होता है। अन्विताभिधान के देा पत्तों अर्थान् प्रथम पद और साबात तारे पर का सतुष्ट अर्थ अर्थान् पदोका समन्वित अर्थ वाक्यार्थ होता है। आत्वात, प्रयोनन, तार्त्य, दरेश। प्रयोनन के विषय मे पुरुषराचका रूथन है कि हुद्र आचार्यों का मत है कि प्रयोनन सारे ही वाक्यार्यों में रहता है, अव इसको पयक वाक्यार्थ नहीं गिनना चाहिए। इस प्रकार से वाक्यार्थ निम्न हैं —

(२) प्रतिभा (२) ससर्ग (३) ससर्ग के कारण विशेषार्यक किन्तु निराकात्त पदार्थ (४) संस्ट्रेट ऋषे (४) किया (६) प्रयोजन ।

सत्तर्भ श्रीर सत्तर्भ के कारण विशेषार्थक पदार्थ को वाक्यार्थ मानने पर अभिदितान्वय पत्त है।ता है। समुष्ट अर्थ किया का वाक्यार्थ मानने मे अस्विता-मियानपन्न होता है। प्रतिभा वाक्यार्थ मानने पर एक प्रकार का ही ज्ञान होता है, अत वहाँ पर अभिहितान्वर और अन्वितामिधान का काम नहीं पडता। अधा-जन में श्रमिहितान्ययपत्त होता है। पुरुषराज, वाक्य० २, १

वाक्यार्य की सर्या में न्यूनता का परिहार-प्रव्यक्त ने इस विषय पर विचार किया है कि मर्जुहरि ने वास्यार्थ केवल हा प्रकार का लिसा है, परन्तु वाक्यार्थ के नियन में अन्य आचार्यों के और भी मत हैं उनका उल्लेख मर्व हरि ने नहीं किया है, इसका क्या कारण है। इस परन का पुरुषराज ने निम्न रूप से उत्तर दिया है

मर्त हरि ने निधि, नियाग और भावना इन तीन वाक्यार्थों का निरुपण नहीं किया है। इनमें से भावता के विषय में उत्तर यह है कि मर्जुहिर ने किया की वाक्यार्थता का निरूपरा किया है। भावना और तिया में प्राया समानार्थकता बावय और वाक्यार्थ के विषय में वौद्धों का मत-पुरस्ताव ने वाक्य और वाक्यार्थ के विषय में बौद्धों के मत का भी उत्हेद किया है और कहा है कि बौद्धों का वाक्य का तक्य बुद्धि में अदुनंद्धत तक्य में आ जावा है तथा उनके मत के अतुनार वो बाक्यार्थ होता है, क्सका प्रतिमा में समावेश हो जावा है। पुरस्ताव ने होनों का सहस्त्र निकारण से दिया है :--

विशिष्ट अनादि वास्तार्य विषयक विकल्पों के द्वारा निहित बासना के प्रवोध से उत्पन्न होने वाला, कमहोन किन्तु क्रमपुक सा प्रवीद होने वाले, बाहरूल में अध्यासयुक्त (अदण्यस्थ से इत्य ) पहार्यों से चित्रित किना हुआ सा, विकल्प विशोध के कारण विसना उन्तेस किना वाला ई, ऐसा विमान रहित बाहरूल में अध्यामयुक्त प्रवीद होने वाला बाक्य कहाता ई। (पुण्यराज, वाक्य र. -- 2)

नैयायिकों का मत - नैयायिकों के मत को भी पुरवरात ने वैयाकररों के टिएकोए से उपस्थित किया है कि उनदा बाक्य और वाक्यार्य का लहरा प्रायः उपर्युक्त संमर्ग पत के अन्तर्गत ही आ जाता है। पुष्वरात ने उनका मत निम्न रूप से दिया है:

पूर्व नुर्व वर्ष को स्वृति के सहयोग से ऋतिन वर्ष, जिनमें कि विनास की अवस्था का अनुमव किया जाता है, पद होता है। इती प्रकार पूर्व नुर्व पद की स्वृति के सहयोग से अनिन पर, जिनमें कि विनास की अवस्था का अनुमव किया जाता है, वाक्य होता है।

पूर्व-पूर्व पदार्थ के स्नरण के महयोग से झन्तिम पद के द्वारा खरात्र होने वाली प्रवीति को वाक्यार्थ कहते हैं। पुण्यरात्र का कथन है कि भर्तु हिरि के द वाक्य के तत्त्वणों तथा ६ वाक्य के अर्थों में प्राय सभी सिद्धान्तों का समावेश हो जाता है। पुण्यराज । वाक्य० २,१ – २।

#### वाक्य और वाक्यार्थ का सम्बन्ध

वाक्य और वाक्यार्थ का सम्बन्ध, विभिन्न मत—जिस प्रकार वाक्य और वाक्यार्थ के विषय में मतभेद हैं, इसी प्रकार वाक्य और वाक्यार्थ के सम्बन्ध के विषय में भी पर्यात मतभेद हैं। पुष्पराज ने उनकी सक्तेप में निम्न रूप से रक्ता है

१, वास्यत्कोटवादी वैयाकराणों के मत मे, जो कि वाक्य को आरायड एक नित्य और रहोट रूप मानते हैं तथा वाक्य का अर्थ प्रतिमा मानते हैं, वाक्य और वाक्य के आर्थ का अध्यासरुप ( तादाल्य ) सम्बन्ध है। अतएप उनके मता-गुसार कहा है कि वाक्य के स्वरूप का वाक्यार्थ में हान अन्य की अपेता किए निना ही होता है।

२, श्रन्य पत्तों में मीमासकों के दृष्टिकोण से शब्द और ऋर्थ में योग्यता नामक सम्वन्य है। इस योग्यता का स्वरूप है वाच्य-प्रापक भाव।

३, बौद्ध दर्शन के अनुसार विज्ञानवाद सिद्धान्त मानने पर शब्द और अर्थ दोनों बुद्धि म रहते हैं, अत होनों में सर्वत्र कार्य कारण का सम्बन्ध होता है। जो कि वाक्यार्थवादी (वाह्यसत्तावादी) हैं, उनके मतानुसार वाक्य और वाक्यार्थवाट में साकेतिक सम्बन्ध है।

४, नैयायिकों आदि के अनुसार बाक्य और बाक्यार्थ में साकेतिक ही सन्दर्भ है।

पुण्यराज ने इस विषय में वैयाकरणों ने मत का सप्ट उल्लेख किया है कि वे अखरड एक नित्य स्कोटरूपी राज को वाक्य मानते हैं। प्रतिमा ही वाक्य का अर्थ है, और अध्यास ( वादाल्य ) सम्बन्ध है। वास्य०२, १-२।

### वाक्यस्फोट और पटस्फोट के पश्न का मृत

तैतिरीयसिंद्वा खोर ऋक्यातिशार्य के वचन-भवृहिर ने इस प्रत के मूल पर विचार किया है कि यह प्रत कहों से खोर क्यों करा है। वैतिरीय शहिता में एक वचन खाता है कि वाणी सर्पप्रयम खत्यारून खर्यात खराएड रूप में थी।

#### वान्वै परान्यव्याष्ट्रता ।वैचिरीय, ६,४,७।

मर्बप्रथम देह सहिता अर्थान् असल्ड बास्य के रूप में थे, उनका बाह मे विभाजन किया गया है। ऋक्षाविशाल्य ने इस वात को निम्नरूप में रक्खा है। पदप्रकृतिः सहिता । ऋक् प्रोति॰ २, १ ।

े भर्तु हरि ने उल्लेख किया है कि ऋक्ष्मातिशास्य के इस वचन के आधार पर दे। मर्तो ना प्राह्मभाव हुआ। एक अस्तर्हवादी अर्थात् वाक्यवादी या दूसरे शान्त्रो में वाक्यरकोटवादी तथा दूसरे सराइवादी अर्थात् पदवाडी या पडस्कोटवादी। म पारपराज्यात वया दूसर सरहजारा अथात पद्माठा या परस्रादयाहा। इन दोनों पहों के मतमेद का आधार यह या कि प्रातिसाख्य के इन बचन का क्या भाष है, पद्मकृति को रहिता अर्थात् वेद (बाक्य) कहते हैं 'पद्मकृति' को रहिता अर्थात् वेद (बाक्य) कहते हैं 'पद्मकृति' हाज के दो अर्थ हो सकते हैं, एक पट्टी तसुकर समास से और दूसरा बहुआहि से। बाक्यवादियों का कथन है कि पहले अभेद (एकता) होता है, किर भेद (अर्नोकता, पद) होता है, पहले वाक्य होते हैं, किर पद होते हैं। अत. बल्होंने पद्मकृति में पष्ठी वसुरुप समास बनाया है और कहा है कि 'पदानां प्रकृतिः' पदें के प्रकृति (मृल) को संहिता (वेद-वाक्य) कहते हैं। वैयाकरणों का यही मत है। मूल रूप से स्कोटवादी वैयाकरणों को भी कहते हैं क्योंकि स्कोटवाद वा श्रर्थ है वास्यवाद् या श्रवण्डवाद । भीमांसक पद्वाद श्रयीत् पदे। वो मौतिक मानते हैं, उनका मत है कि पहले भिन्नता रहती है, फिर एकता होती है। पहले पर होते हैं, उनसे वाक्य बनते हैं। उन्होंने पद्मरुवि मे बहुनीहि समास करके इसका अर्थ किया है कि "पड़ानिप्रहतिर्यस्याः सहिताया." (जिसके मृत कारण पद हैं, उसकी सहिता श्रयोन वाक्य कहते हैं ) इस पर भर्त हिर ने ध्यान श्राकृष्ट किया है कि पवच्जित ने वैयाकरणों को पदकार शान्त से सन्वोधित किया है, उसका अर्थ यह हैं कि वैयाकरण बाक्यों में से पदें। का विभाजन करते हैं। वे वेद की संहिताओं का पद्पाठ बनाते हैं। यदि पद मीलिक हो तो बैयाकरणों को पदकार न कहकर पत्रज्ञाल वाक्यकार नाम से सम्बोधित करते । वाक्य ०२ ४५-६०।

पदानां सीहेता योनिः संहिता वा पदाश्रया । वाक्य॰ २, ४६।

हुर्भाषार्थ ने भी { तिरुक्त १, १७) की ज्यात्या में इस पर विचार किया है और नहा है कि मंहिता अर्थात् वाक्य को मृत मानना अधिक डिंग है। मन्त्र को जर अभिज्यक्ति होती है, तब वह सन्त्रद्रप्टा खिप को मंहिता अर्थात् वास्य रूप में ही अभिज्यक्त होते हैं, परों के रूप में नहीं। अत्यस्य वेद विद्वात् सर्वप्रयम मंहिता को ही पदाते हैं और उसी प्रकार पदने वाले पदते हैं। यह सम्बन्धी कार्यों में मन्त्रों ना मंहिता रूप में चितियोग होता है, पदों के रूप में नहीं।

पाणिनि का मत्य-याक (निरुक्त, १,१७) तथा पाणिनि ने संहिता का दूसरा लक्ष्ण दिया है कि अत्यन्त सामीप्य अयोत अव्यवयान को संहिता (वानय) कहते हैं।

. परः संनिक्षः संहिता । श्रष्टा॰ १, ४. २०६ ।

ध्यत्यन्य श्रव्यवधान वाक्य में ही होता है, पद में नहीं । श्रात, बाक्य को पद का कारण माना जाता है।

#### अखण्डपक्ष और वावय के लक्षण

स्तेटि का अर्थ भट्टोजिट्टीचित ने स्कोट शब्द को सार्थक बताते हुए शब्द कीसुम में इसका अर्थ किया है कि जिससे अर्थ प्रसृत्टित होता है अर्थीत अर्थ-बोधक को स्कोट कहते हैं।

स्फ्राटलथॉऽस्मादिति ब्युत्पस्या स्फोट इति स्थितम् । कौस्तुभ पृ० १२। .

स्मोट के तीन भेद-पतझित ने महाभाष्य हे थारम्भ में शब्द का लस्त्य करते हुए कहा है कि जिसके उच्चारण से सींग पूँछ थादि से युक्त वर्ख का आन होता है, उसे शब्द कर हुई हैं। पुण्यराज ने अवस्व एक् का विषेचन करते हुए कहा है कि स्कोट शब्द है, और चिन शब्द का गुण है। स्कोट भी में मकर का है, एक वाह्य और दूसरा आभ्यन्तर। इनमें से वाह्य दो प्रकार का है एक जाति और दूसरा व्यक्ति। अध्यय्व पड़ में बादम के तीन सच्य बताए गए हैं। उनमें से बातिसर्भेट का प्रतिपादन 'संचातवर्तिन।जाति' करता है। व्यक्ति स्कोट का प्रतिपादन 'संचातवर्तिन।जाति' करता है। व्यक्ति स्कोट का प्रतिपादन एक अवस्वदश्वन्त" करता है और आभ्यन्तर स्कोट का निरूपण 'चुह्ति में अनुसद्धति' करता है। पुष्पराज, वाक्य० ९, १—२।

#### श्रखण्ड पक्ष का भाव. (धावय एक और श्रखण्ड है)

चखरडपत्त या रुकोटवाद के आधार पर भर्त हरि वाक्य का जी स्वरूप धवाना चाहते हैं, यह मर्ज हरि तथा उनके व्याख्याकार पुरुषराज के शब्दों में निम्न हैं :─

चित्र ज्ञान अलगड हैं— भर्त हार ने चित्र के ज्ञान का उदाहरण देकर इसके स्पष्ट किया है कि चित्र का ज्ञान सारे आकारों से युक्त होते हुए भी एक ही होता है। उस एक चित्र का नका हरय बखु में भेद के कारण भेद किया ताता है। नीजा, पीजा आदि अनेक आकारों से युक्त चित्र का ज्ञान होता है। वस्तुतः देखा जाए तो ज्ञान में आकारों का भेद नहीं होता है। इसी प्रकार वाक्य और वाक्यार्थ दो पदार्थ नहीं हैं, अपितु वे अलवड हैं, जैसे पेय पदार्थ का रस, मोर के अंडे का चरल भाग, चित्रका रूप, नर्साह हा ती के प्रवार का का ज्ञान अरस्त हों हैं। वाक्य के चित्र का ज्ञान अरस्त हा से कार अरस्त है के स्वार कार अरस्त है की स्वर कार स्वर के हिस्स वा गाय के चित्र का ज्ञान अरस्त है। वाक्य है। वाक्य है और उससे अभिन्न वाक्यार्थ वाच्य है। वाक्य है और उससे अभिन्न वाक्यार्थ वाच्य है। वाक्य है थे।

चित्र एक हैं — जिस प्रकार चित्र-सान अखरड है उसी प्रकार बाह चित्र भी अखरड है। चित्र एक होजा है, उनमें वस्तुतः खरड नहीं होते हैं, किन्तु उसके अवयर्षों के भेद नीते पीते आदि के आधार पर उसे पृथक्-पृथक् रूप से नीता पीला आदि वहां जाता है। इसी प्रकार वाक्य भी अखरड और एक होता है, प्रसमें किसी प्रकार का भेद नहीं रहता है। श्रम्य वाष्यों में जो पदों को देखते हैं, उसके श्राधार पर वाक्य में पदों को सत्ता मानते हैं। वाक्य० २,८ – ६।

वाक्य में पद किल्पत हैं — जिस प्रकार असगड़ पद में प्रवृत्ति और प्रत्यय की कल्पना करते हैं, वस्तुवः वह असत्य है और केवल वालकों को वोध कराने के लिए होती है, उसी प्रकार वाक्य में पदों की कल्पना की जाती है। उसमें से पदों का अपोद्धार (विरत्नेपण पृथक्करण) करते हैं, जिससे वाक्य में वाक्य के अर्थ का वोध कराया जाए।

यथा पदे विमज्यन्ते प्रज्ञातप्रत्ययादयः । श्रपोद्धारस्था वाक्ये पदानामुपवर्णते ॥ वाक्य० २, १०॥

भर्तु हिर्त में इसका स्पष्ट करने के लिए उदाहर ए दिया है कि जिस प्रकार सन्ध्यक्तों अर्थात ऐ औं में अ इ और अ उस्तरों की सत्ता ज्ञात होती है, वस्तुत: ऐ और औं स्वर इन विभागों से पृथक स्वतन्त्र स्वर वर्ण है। इसी प्रकार वाक्य में अन्य पदों के सहरा पदस्द विभाग ज्ञात होते हैं। वस्तुत: वाक्य कि सहरा पदस्द विभाग ज्ञात होते हैं। वस्तुत: वाक्य त्रात्व के स्वयक्त और क्वान्त्र है। वृप्य (पैल ) यावक (जो का बना हुआ पदार्थ ) राष्ट्रों में प्रत्येक वर्ण वृप और में आदि का कोई अर्थ नहीं है। जिसके संयोग से ये सार्थक वर्ण वृप और में आदि इनके विभाग वर्ण आदि अनर्थक हैं, वो प्रकृति और प्रत्यय का विभाजन के हो हो है। इसका उत्तर दिया है कि अन्यय और व्यतिरेक के आधार पर प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना की जाती है। अन्यय क्योर व्यतिरेक के आधार पर प्रकृति और प्रत्य की कल्पना की जाती है। अन्यय क्योर व्यतिरेक ही समस्त व्यवहारों के मूल हैं। वस्तुत: वावय मे से पद् की और पद्म से प्रकृति-प्रत्यय की प्रयक् सत्ता नहीं है। वावय० २, ११—१२।

मागैरनर्थकैर्युका वृपमोदकयावकाः । ऋग्वयव्यतिरकी तु व्ययद्वार नियन्धनम् ॥ वाक्य०२, १२।

, वाक्यार्य अख्युष्ट हैं—स्कोटात्मक शब्द का कोई विभाग नहीं है, वह अस्त्युष्ट है उसका वाच्य अर्थ प्रतिमा है, उसका विभाजन केसे हो सकता है। तिम प्रमान के लिए बाक्य में से पहाँ को पुगक् करके उनका अर्थ वताया जाता है, उसो फार पहाँ के अनुरारेग से पदार्थ और विभाज वाक्यों के अनुरार्थ से पदार्थ आहे अविद्यार्थ के स्वत्यार्थ के उनके विभाग से प्रक्रिया भेद और अर्थभेद असत्य और काल्य-विक है। से अर्थभेद असत्य और काल्य-विक है। को क्यादार के लिए इस प्रकार काल्य-विक विभाजन किया जाता है। सुरार्थ जा

शन्दस्य न विभागोऽस्ति कुतोऽर्थस्य भविष्यति । विभागैः प्रक्रियामेदमविद्वान् प्रतिपद्यते ॥

वाक्य०२. १३।

वाक्यार्थ में पदार्थ का स्थापन — जिस प्रकार ब्राह्मणुक्रम्बल (ब्राह्मणु के लिए कम्बल) इस समास हुए पद में समस्त पद का एक खर्म है। ब्राह्मणु शब्द का कोई पृथक् खर्म नहीं है, क्योंकि उसका समस्त पद में पृथक् श्रस्तित्व नहीं है, इसी प्रकार "देवद्च गामभ्याजं शुक्लां दण्डेन" (हे देवद्त्त, सफेद गाय को डंडे से हांक दो) खादि वाक्यों में देवद्त्त खादि पदों का कोई पृथक् श्रर्य नहीं है। खतएव वाक्य में पदों को खनर्यक माना जाता है

ब्राह्मणार्थे यथा नास्ति कश्चित् ब्राह्मणकम्बले । देवदत्तादयो वाक्ये तथैव स्युरनर्थकाः ॥

वाक्य०२, १४।

श्रखण्ड वाक्यवादियों में भी ठीन मत हैं। इस विभिन्नता का कारण प्रतिभा की विभिन्नता है। एक श्रखण्ड वाक्य स्कोट विभिन्न श्राचार्यों ने तीन विभिन्न इंटिकोण से देखा है, श्रदा विभिन्नता है। इनमें से दो वाक्य को बाह्य सत्ता मानते हैं, एक नित्यजातिवादी श्रीर दूसरे व्यक्तिवादी। इन दोनों का मत संस्रेप में सिन्न है:-

- (१) वाक्य एक श्रोर अखरह शब्द है।
- (२) पद-समृह में रहने वाली जाति को वाक्य कहते हैं।

१—वास्य एक अस्तरह शब्द है—व्यक्ति स्कोट को मानकर वास्य को अस्तरह मानने वाले पैयाकरणों का कथन है कि वास्य ((राव्द और अर्थ वास्य और वास्या होता है, वह उत्तर और अर्थभन्न वास्य ही वाच्क है। उत्तर्भे जो भेद का आभास होता है, वह उत्तर्भ (अम ) के कारण है। उत्तर्भ (प्रेम ) कच्चारण ) परम उत्तरां हु। व्यक्ति वास्या (प्राप्त क्षां क्

२---पद्समृहगत जाति वाक्य हैं---पद्समृह में रहने वाली जाति को वाक्य मानने वालों का कथन है कि शब्द जाति रूप है, नित्य है, वह पदसमृह में रहवा है, उदाहर एक लिए अमण एक किया है, विशेष प्रयत्न के द्वारा करान्न पाइसंचालन से उसकी अभिन्यक्ति होवी है। किया प्रत्येक पर के रहते के साथ समाप्त हो जावी है। इस समाप्ति को पास वैद्याहमा व्यक्ति नहीं जान पाता। वस्तुतः प्रत्येक पर के रसने के साथ समाप्त हो जावी है। इस समाप्ति को पास वैद्याहमा व्यक्ति क्या जाति रूप अमण किया जाति है। कहें वार अमण करने पर अमण करने वाले को, अमण एक कियात्मक जाति है, यह हात होवा है। इसी प्रकार वर्ण, पर और वाक्यों में वर्ण पद और वाक्यों के वर्ण पद और वाक्यों के वर्ण पह और वाक्यों के वर्ण पह और वाक्यों के स्वर्ण के सिक्त के स्वर्ण के स्वर्ण के के स्वर्ण के सिक्त होते हैं। साम प्रवत्न के क्यायित व्यक्ति से व्यक्त होने वाला जातिरहोट (नित्य वाक्य) विलवण ही जानना चाहिए। अतरव पुण्यराज कहते हैं कि ऐसा मानना ठीक है। अत्यरप्त के स्वर्ण के होने वाला कहते हैं कि ऐसा मानना ठीक है। अत्यरप्त के स्वर्ण के हो हो सक्त है। अत्यरपा नहीं, क्योंकि वाक्य हाने अस्वर्ण कराय से हैं। पुरुष्यराज काल्य २, २०—२१।

शक्तिभेद से पदभेद— निल्य पटार्थ में पहले या बाद में इस प्रकार का पीबांपर्य बखुत: असम्भव है। उपाधि भेद से यह कम मतीत होता है। इस पर यह प्रक्त हो सकता है कि सर्वदा वह एक जैसा हीक्यों प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि निल्यों स्थानभेद नहीं हो सकता है। इसका उत्तर भर्तृ हिर्दि ने दिया है कि एक स्थामव बाले में भी अनेक शक्तियों के रहने के कारण ऐसा होता है। प्राव्य का यह स्थामव है कि उसमें ध्वित रूप शक्ति सी कि नाना रूप है, रहवी है। वास्य २, २२।

इसको सप्ट करने के लिए मर्छ हिर ने उदाहररा दिया है कि काल एक है, उसमें भेद नहीं है तथापि ज्ञेय बातु के आधार पर शीत्र या विलन्य ऐसा भिन्न काल का स्वक आवार होता है। इसी भकार शब्द (एकोट) ना हस्त है और अर्थार, उसमें प्रति के आधार पर हस्त और दीर्ज दो में द कर दिया जाता है। शब्द (बाक्य, एकोट) में न भेद है और न ध्वनि के आधार पर बसुव: दमसें भेद होता है। बाक्य० २, २३।

नित्य ब्रॉर उपाधिभेद से भेद — इमनर यह प्रस्त उठाया गया है कि नित्य पदार्थ को उपाधिभेद से भिन्न नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऐमा कहने से बसमें स्वभावभेद मानना पड़ेगा। इमका उत्तर भर्छ हिर ने दिया है कि काल को नित्य माना गया है। वह एक ब्रौर अस्तरह है। यदि उपाधिभेद से नामभेद नहीं माना वाएगा तो एक काल को ही वस्तु, तब, (दी क्या) निमेप, माम, वर्ष सादि मा व्यवहार केसे यन सकता है, यदि परमाखु ब्रादि के धर्मभेद से काल भेद की गौण रूप से स्वीकार किया जाता है तो श्रदण्ड वाक्य में भी उपाधिभेद से भेद की कल्पना स्वीकार करनी चाहिए। पुण्यराज, वाक्य०२, २४।

यदि कहा जाए कि हम कार्ले को नित्य एक आदि गुणों से युक्त पृथक् नहीं मानते हैं। स्वभाय से ही मिन्न पत्रायों की मायाएँ जो कि आपो पीक्षे रहती हैं, काल कहाती है। उसको मानकर कम का व्यवहार होता है। नित्य काल को मानकर नहीं। इसका उत्तर देते हैं कि आपो पहें होने वाले पत्रायों की मायाएँ (क्रियाएँ) उत्पन्ति और नाश होने वाली होती है उनमें के मी श्विर या नित्य नहीं है। एक के बाद दूसरी क्रियाएँ नष्ट हो जाती हैं। उन नष्ट हुई क्रियाओं मेन कोई कम हो सकता है और न उसके आधार पर काल का व्यवहार ही हो सकता है। पुण्यतान।

ब्यावर्तिनीनां मात्राणामभावे कीदशः क्रमः। वाक्यः २, २४।

श्रनित्म में क्रम नहीं हो सकता—यदि यह कहा जाए कि जैसा जा भी पढ़ार्य है, उसको ही मान कर जा बुद्धि उत्तरन होनी है, वह काल क व्यवहार (ज्ञ्ण लग्न) श्रांति को सिद्ध कर देगी। इसका उत्तर दिया है कि उन पढ़ार्यों की दियाशों से जा बुद्धि उत्तरन होती है, वह भी काल का व्यवहार नहीं कर सक्ती है, क्योंकि बुद्धि एक है। उससे विभाग नहीं है। वह पीवीपर्य व्यवहार को कैसे कर सकती है। वाक्य० २, २४।

वासना षुद्धि से भिन्न है या अभिन्न—यदि यह कहा जाए कि बुद्धि विभिन्न सी होकर अपनी शक्ति के हम का जान कर देगी, क्योकि वह अनुभव और वासना के कारण पदार्थों के हम का जान कर देगी, क्योकि वह अनुभव और वासना के कारण पदार्थों के हमरा उन्होंद के आधार पर उत्तरन होती है अवस्थ काल ज्यवहार भी हो जाएगा। भट हार ने हसका प्रयहन किया है कि पदार्थों की मात्राओं से बुद्धि में अनुभव के कारण जो वीन रक्तरा गया है, जिसको वासना कहते हैं, और जिसके रत्याव को सस्कार कहते हैं, वह बुद्धि से भिन्न है वा अभिन्न, रही हो मार्ग ही हो सक्ति हैं। यदि वह वासना उससे (बुद्धि से) भिन्न है, तो उसका बुद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं होगा और उससे कारण कम आदि व्यवहार नहीं हो सकता है। यदि वासना बुद्धि से अभिन्न है तो वह एक और विभाग से रहित ही हो जाती है, अत वह पदार्थ की मात्रा के तुल्य काल का व्यवहार की करा सकती है। इस प्रकार से बुद्धि से वासना का अभिन्न या भिन्न मानने पर दोनो अवस्थाओं मे बुद्धि का विभाजन नहीं किया जा सकता है अत कम की सिद्धि नहीं हो सकती है। पुण्यराज, वाक्य० २ २५—२६।

वारय का वास्यार्य रूप में वित्रर्त—श्रतएव वास्य (राज्यवहा, परत्रहा) कमरहित है, स्फोटरूपी नित्य है, वही श्रकेला वापक है। वह पदार्यों की मान्ना (सृष्टि की उत्पत्ति, पदार्थ की उत्पत्ति) के समय अपनी शक्ति के कारण कमशुक्त होकर पदार्थों को उत्पन्त करता है, क्योंकि उसमें यह शक्ति है कि वह कमशुक्त हो सके। अतपन वाक्यार्थ वाच्य रूप में परित्यत हो उस भेदरहित और अरस्यक ही रहता है। पदार्थों की उपाधि धर्म के कारण वह मिन्न सा प्रतीत होता है, यस्तुतः मिन्न नहीं है। पुण्यराज, वाक्य॰ २, २७।

## ३-पुद्धिगत समन्वय को वाक्य कहते हैं।

हानस्य शब्द का प्रकाश वाक्य — वाक्य को वाह्य मानकर उपर्युक्त व्यक्तिरुक्तेट या जातिरुक्तेट के रूप में वर्णन किया गया है। इस लच्छा का भाव यह है कि वाक्य आध्यन्तररुक्तेट है। अन्दर रहता है, अवयय रहित है, अलयड शब्दार्थमय है, हानरुर है, इसको ही ज्ञानवत्त्व या शब्दब्रह्म कहते हैं। इस एक आध्यन्तर राज्यत्त्व को जब प्वान के हारा बाहर प्रकाशित किया जाता है, तय उसे पाक्य कहा जाता है। इस एक आध्यन्तर शब्द कि हो हिता वे हो साव्य कहा जाता है। इस एक मानन्त्र वर्णने पर है कि दुद्धित वे गोराज्यत्त्व ब्रह्म है। इसी की एकता को मानना चाहिए। यह भी अधी को मानना चाहिए, उसके श्रीतरिक्त अन्य असत्य वाक्य जीव, प्रवित्त एद और वर्ण को मानने की स्था आवश्यकता है। युख्याज, वाक्य० २, ३०।

पान्यार्थ दुद्धि में रहता है— वाक्य दुद्धियत मानने वाले आचार्यों का मत है कि न केवल वाक्य अपितु वाक्यार्थ भी आखड़ है। वाक्यार्थ ही प्रतिमा है। उम वाक्यार्थ (प्रतिमा ) की पदार्थों के द्वारा आधिव्यक्ति होती है। जिस प्रकार वाक्य दुद्धि में रहता है। वाक्य अभीर वाक्यदुद्धि में रहता है। वाक्य अभीर वाक्यदुद्धि ने के अक्टर ही मानने के कारण इन्हें "आनतरवाक्यवादी" कहा जाता है। दुखराज ।

धर्थमागैस्तथा तेपामान्तरोऽर्थः प्रकाश्यते । वाक्य० २, ३१ ।

वानय और वानयार्थ में श्रभिन्नता—शब्द और अर्थ (वाक्य और वाक्यार्थ वस्तुत: पृथक् नहीं हैं। वे होनों एक आध्यन्तर तत्त्व ( राज्यन्नह परम्ब ) के सम्बन्धी हैं। वाद्य जगत् में विद्यमान भिन्न से प्रतीत होते हैं। ( पुरवराज )। अतएय भर्तृ हिरि कहते हैं कि राज्य और अर्थ एक ही आत्मा के हो अभिन्न अंश हैं।

# एक स्पैवात्मनो भेदी शब्दार्थावष्ट्यक्स्थितौ।

क्षक्ष २,३१

इस पत्त पर एक प्रश्न उठाया गया है कि शब्द और श्रर्थ में वार्च्य-वाचक भाव प्रसिद्ध है। वाच्य श्रीर वाचक का सम्बन्ध दो प्रथक पदार्थों में ही होता है, श्रतः दोनों में श्रामिन्नता केसे है। इसका उत्तर मर्ल् हिर देते हैं कि एक राज्यतत्त्व जो कि श्रन्तरात्मा के रूप में सर्वेदा विद्यमान है, उसकी शक्ति के भेट से उसके सम्बन्ध में भिन्नता प्रतीत होती है, बस्तुतः भिन्नता नहीं है। उसी सम्बन्ध में प्रकारयनकाराकमान, कार्य कारण भाव, बाच्च बाचक भाव श्रादि नाम दिए गए हैं। उसकी शक्ति श्रनेकों हैं उस परमतत्त्व का श्राश्य लेकर संसार का सारा व्यवहार चलता है। उसमें दो विरोधी तत्त्व श्रम्तित्त्व श्रीर नारितत्त्व व्यवस्थित रूप से रहते हैं। दनमें कम नहीं है, परन्तु क्रम का श्राभास होता है। वाक्य० २,३२—३३।

## ४—पदसमृह को बाच्य कहते हैं।

कात्यायन और मीमांम में के लक्षण में अन्तर – कात्यायन और भीमांसकों के द्वारा अस्तावित वाक्य के तत्त्वण दिए जा चुके हैं। कात्यायन का मत है कि आख्यात ( किया शक्य ) अन्त्यय, कारक और विशेषण के साथ या अकेला वाक्य रहता है। दूसरा लत्त्वण दिया है कि एक तिहन्त पद वाक्य होता है। भीमासकों का मत है कि अर्थ की एकता होने पर वाक्य होता है, विभाग करने पर उसमें परसर आजातहोंनी चाहिए।

एक वाक्य में एक विङन्त पद - भर् हिर ने विचार किया है कि दोनों लक्त्यों में कुछ अन्तर है, या भेद भी है। भर्छ हरि ने दोनों लक्त्यों में कुछ अन्तर है, या भेद भी है। भर्छ हरि ने दोनों लक्त्यों में कुछ समानता होते हुए भी अन्तर होना वताया है। अध्यावन ने अधुदात आदि भी जव्यस्या के लिए एक वाक्य में एक ही विङन्त पर का होना वताया है। इसका परिएम यह होता है कि कात्यावन के भत से जहाँ एक से अधिक विङन्तर होंगे, वहाँ उतने ही विभिन्न वाक्य माने जायंगे। भीमांसकों के मत से अर्थ अर्थान प्रयोजन की एकता पर विशेष वल दिया गया है। उसके मतानुसार यदि अर्थ के एकता है तो एक से अधिक अरुश वताया कहेंगे। शासीय दृष्टि से कात्यायन का लक्त्य भर्द होरे ने अधिक अरुश वताया है। दोनों के दृष्टिकोश से "शालीनां ते ओदनं वास्यामि" (तुमको चायलों का मात दूंगा), एक वाक्य है, क्योंकि एक किया है, और एकार्थना है। सरन्तु औरन पन, तब भिवप्यति (भात पका, तेरा होगा), यह मीमांसकों के अनुसार वो क्रियापदों के होने पर भी एक वाक्य है, क्योंकि यहाँ प्रयोजन एक है। कात्यायन के मत से वहाँ दो वाक्य हैं, क्योंकि वहाँ विकार प्रवासन के उस से वहाँ दो वाक्य हैं। कात्यायन के मत से वहाँ दो वाक्य हैं, क्योंकि हो विक्त पर हैं। वास्प र है। कार्यायन के मत से वहाँ दो वाक्य हैं, क्योंकि हो विक्त पर हैं। वास्प र , देश

सम्बोधन भी वाक्य का श्रंग होता हैं—कात्यायन के वाक्य के लक्त्ए में एक पुटि यह श्राती है कि सम्बोधन पद की वाक्य में गणना नहीं हो सकती है, क्योंकि वह न श्रव्यय है, न कारक और न विशेषण् 1 वैयाकरणों के मता- मुसार सन्दोषत को गणना कारक से बाहर है, ऋतः सन्दोपत का बाक्य में समावेश नहीं होगा। जैसे प्रजानि देवडच (क्या में जाऊँ देवडच) यह वाक्य नहीं होगा। भट्ट हिर ने इस संकाका समापान किया है कि कात्यावन के लक्तरा में श्रीट नहीं है। कात्यावन ने विरोध राष्ट्र दिया है, वह विशोषण और किया विशेषण होनों के परण के लिए है। किया विशेषण से मुक्त किया पर को भी बाक्य माना जाएगा। सन्दोषन को किया विशोषण माना जाता है खतः उक्त बाक्य में एक वान्यता हो जाएगी। यावन्य-१.४।

एक वाक्य में अनेकों कियाएँ भी रहती हैं- भर्व हरि ने कात्यायन के लक्षण में एक श्रीर सन्भावित ब्रटि का उल्लेख उरके उसका समाधान किया है। प्रस्त यह है कि "पूर्वस्ताति पचति तती अजिति । पहले स्तान करता है, स्नाना पकाता है, फिर वाता है), वहाँ पर कात्यायन के मत से एक वाक्य नहीं हो सकता है, क्योंकि तीन तिडम्त पद हैं। मीन सक्कों के ऋनुसार यहाँ कर्य की एकता के बारण एक बाक्यता मानी जाती है। मर्छहरि ने यहां पर यह समाधान दिया है कि यहां पर विभिन्न बाक्य नहीं हैं। "जाता है 'यह क्रिया यहां पर मुख्य है, श्रन्य कियाएँ स्नान करता है, साना पकाता है उसके विशेषए अर्थान गील कियाएँ हैं। कात्यायन के एक तिह का भाव यह नहीं है कि एक वाक्य में एक से श्रधिक विङन्त पर या किया नहीं रह सकते, श्रवितु यह माव है कि एक बाक्य में मुख्य किया एक ही रह सकती है, यदि मुख्य किया एक है तो बाक्य एक होगा, चाहै विद्यन्त पर एक से ऋषिक दिवने ही हों। यदि मुख्य किया एक से श्रधिक है तो वाक्य सुख्य विडन्त परों के श्रतुसार विभिन्त होंगे। एक बास्य में एक मुख्य विद्वन्त पड़ के साथ कितने ही कत्वा प्रत्यय वाले किया-पद रह सकते हैं। उक्त वाक्य का कृत्वा (करके ) प्रत्यय लगाकर कहें तो यह होगा कि पहले स्तान करके, स्ताना पशकर, फिर जाता है। जिस प्रवार एक किया में कितने ही कुरन्त पर ,कुत्वा खादि अत्यपान्त। उसके विशेषए के रूप में रहते हैं उसी प्रकार विदन्त पड़ भी मुख्य किया के विरोषण होकर रहते हैं। उक्त वाक्य में स्तान करना ऋष्टि क्रिया पड़ मुख्य क्रिया 'बाता है" के विरोषण हैं । प्रयस्तान, वाक्यः २, ६ श्रीर २, ४४१ ।

भर्नु हिर का बाक्य का लक्षण – भर्नु हिर ने पालिन दा अनुसररा हिया है हि एक बाक्य में अनेक तिब्द्य पट्ट भी रह सकते हैं अवपद पालिन ने 'विज्इतिहा( स, १, २ सा सूत्र में अतिहापट रक्सा है। यहि एक बाक्य में हो तिब्दन पट मर्थया रह हो नहीं सकते हैं तो अतिहापट रस्यानवर्ष या, क्योंकि वे हो विभिन्न बाक्य हो आते हैं। बाक्य २ २ ४४०।

भर्त हिर पा पयन है कि वहुत से तिडम्ट पटों में भी यदि परसर अर्थ की भाक्षांता होती है तो उनमें एक वाक्यता होती है।

### यहुप्दिप तिडन्तेषु साव द्विष्वेकदान्यता । वाक्य॰ २, ४४० ।

अतएय भर्त हिरि ने अन्यत्र कहा है कि सामान्य अपवाद वाक्य में कियापद की अनेकता होने पर भी याक्य एक ही माना जाता है। देवने में वे भिन्न वाक्य ही जात होते हैं, पुरपराज ने इसलिए इसकी व्याप्या में लिखा है कि वाक्य का तक्ष्य यहाँ ठींक है कि आकांज्ञा योग्यता और आसति (सन्निधि) के कारण एकवाक्यता को प्राप्त हुए को वाक्य कहते हैं। वाक्य० २, २१३।

वस्तुतस्त्राक्षंद्याग्यतासंनिधिवशादेकवाक्यतां गतं वाक्यं वोद्ययम् । पुरुषराज ।

विना क्रियापद के भी वाक्य होते हैं—पतञ्जलि ने महामाध्य में (महा० १, १, ४४) इस वाव पर ध्यान आरुष्ट किया है कि प्रसिद्धि आदि के आधार पर वाक्य के स्थान पर वाक्य के एक अंश को तथा पद के स्थान पर पद के एक अंश को तथा पद के स्थान पर पद के एक अंश का प्रवोग किया जाता है। जैसे प्रविश्च ( एक प्रांग को), वर्षण्य, (वर्षण्य) वाब्यशंस "वर में बुसो" "प्रास को दाखो" "वर्षण्य करो" वाक्यों के लिए आए हैं। इनमें यथायोग्य किया और कर्म आदि का आचेप कर लिया जाता है। कैयट।

हश्यन्ते हि वाक्येषु वाक्येकदेशान् प्रयुखानाः, परेषु परैकदेशान् । महाभाष्य ।

नागेरा ने मंजूपा (पू॰ ४४०-४४१) में श्वतएन कहा है कि पर कहीं कहीं पर अपने कर्य के साथ संबद्ध श्वन्य के श्वर्य का भी बोच कराते हैं। उपर्युक्त उदा-हरणों के विषय में कहा है कि मास, तर्पण श्वादि पढ़ों की वाक्यार्य में शक्तिमह के कारण उन पढ़ों से ही बाक्यार्थ का झान हो जायगा।

मर्लु हिर ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया है कि यदि पद के अन्दर ही। क्रिया का अर्थ भी द्विपा हो तो वह पद भी वाक्य ही माना जायगा।

### वाक्यं तद्वि मन्यन्ते, यत्वदं चरिर्ताक्रयम्।

वाक्य०२,३२७।

पालिनि ने तद्धित प्रकरण में ऐसे बहुत से नियम दिए हैं जिनके कारण क्रिया का अर्थ पद में आ जाता है। जैसे "वैयाकरण्" राज्द को व्याकरण् को पदने या जानने की क्रिया का अर्थ मी समाविष्ट है। अप्टा॰ ४, २, ४६।

व्यास ने योगसूत्रों के माध्य में लिखा है कि वाक्य के ऋर्य में पर्दों को भी सृष्टि होती हैं। जैसे ''छन्दोऽघीते' ( छन्द, वेद पढ़ता हैं ) वाक्य के स्थान पर स्रोतिय राज्द की सृष्टि हो गईं। ऋष्टा० ४, २, न्छ।

> हप्ट च बाक्यार्थे पदरचनं श्रोत्त्रेयश्त्रुन्दे।ऽधीते । व्यासमाप्य, योग० ३, १७।

वाक्य में क्रिया-गुप्ति—कात्वावन आदिने तो वाक्य का लक्ष्ण किया है उससे स्पट्ट है के वाक्य में क्रिया का रहना व्यावस्वक है। परन्तु पतार्त्वाल के पूर्वोच्छ क्यन से ज्ञात होता है कि यह व्यावस्वक नहीं है कि क्रिया का अयोग व्यवस्व किया जाव। बाद क्रिया का व्यक्ष ज्ञात है या हो सफ्डा है तो व्यावहारिक वाक्यों में उसका प्रयोग नहीं भी किया जा सकता है। व्यवहान के समय उत्तका व्यवस्था हार कर लिया जाता है। व्यास ने योगभाष्य में लिला है कि पदार्थ कभी भी सला की नहीं छोड़ता है, पदार्थ का व्यक्तित्व सदा बना रहता है। व्यतप्रव सार्थ पदों में वाक्य की शक्ति है। तैसे "वृक्त," इतना वहने से ही वृत्त के साथ है!

सर्वपदेषु चास्ति वानयग्रक्तिः, रूच्च इत्युक्ते श्रस्तीति गम्यते । न हि सत्तां पदार्थो स्योगचरित । योगः ३, १७।

जगदीरा ने राज्दर्शाच्यकारिका में इस बात को दूसरे रूप में प्रसुव किया है। उनका क्यन है कि प्राचीन आवार्यों का यह क्यन है कि क्रिया के विना विवास निर्मा के विना के विन के विना के विन के वि

वास्य भी महावास्य का अंग — मर्छ हरि ने इस बाद पर ध्यान आछप्ट किया है कि एक वास्य में अवान्तर वास्य भी होते हैं, अवान्तर वास्यों का अर्थ सुरुप वास्य के अर्थ के जाने विना पूर्ण नहीं होता है। मर्छ हरि का सत है कि ऐसे अवान्तर वास्यों के अर्थ को मान्नांच (अपूर्ण) होने के कारण वास्यार्थ नहीं कहना चाहिये, अपितु कहें पहार्य के समान हो सममना चाहिये।

सारेका ये तु वास्यार्थाः पदार्थेरेव ते समाः। वास्य॰ २, ३१६।

# . ४--पदों के क्रमविशेष को वाक्य कहते हैं।

क्रमपत का अभिनाय वाक्य को सरदरोग्य वया आमिहितान्यय पत को हिंह से विचारक आधारों या मत है कि यहि आक्य यो आसरह और कम रहित क्षीकार करेंगे तो कमरहित एवं अपरवड वाक्य का न प्रयोग हो न रुता है और न वह क्यावहारिक ही हो सकता है। वाक्य राज्यक्र, परामर) उस तर्क क्रमरहित अदस्या अर्थात् अर्छीत अवस्था में रहता है, तर वह वह क्ष्यवस्था रहता है, जब वह क्रमवस्था अर्थात् वृत्ति अवस्था में परिएव होता है तो वह न्यवद्दार के योग्य (वाक्य ऑर वाक्यार्थ, शब्द और अर्थ, ब्रह्म और जीव) होता है। शब्दशाल वर्षों या पदों का क्रमविशोग ही है। वर्षों को क्रिसी क्रम-विशोग से रख देने से विभिन्न यद वन जाते हैं और विभिन्न पदों को क्रिसी विशोग कम से रख देने से वाक्य वनते हैं। मर्श्वहरि और पुष्यराज ने क्रमपत्त की निन्न रूप से दार्रानिक ब्याच्या की है:—

सन्त एव विग्रेग ये पदार्थेषु व्यवस्थिताः । ते कमादनुगम्यन्ते, न वाक्यमभिषायकम् ॥ वाक्य० २, ४० ।

क्ष्म ( वृत्ति ) किसी भी शन्य की श्रपेता नहीं करता है, केवल क्ष्म ही वाक्य है, बनी के होने पर श्रयं का ज्ञान होता है, उसके श्रविरिक्त राज्य (स्तोट श्रादि) को बाचक नहीं मानना चाहिए। क्ष्म ( वृत्ति) के ज्ञान से ही श्रर्थ पदार्थ का ज्ञान होता है।

शन्दानां क्रममात्रे च नान्यः शन्दोऽस्ति वाचवः। वाक्य०२, ४१।

क्रम क्या हैं - क्रम क्या है, उसका क्या स्वरुप है, इसको साट करते हुए मुद्दे हिंद कहते हैं कि काल ( नित्यकाल, अधिनाशो अब ) का यह पर्म है अयात, काल की यह शास्त्रियोग है। पड़ और परायों में कमत्वी बपाबि (गुर्फ) रहता है, अदा उसे काल का यमें (गुर्फ) कहा जाता है अवएव वाक्य ( अनित्य वाक्य, अनित्य-ज्ञान, प्राकृतिक जगन्) की सत्ता नहीं है।

क्रमो हि धर्मः कालस्य तेन वाक्यं न विधते । वाक्य० २,४१ !

पुर्यराज का क्यन है कि यह युक्ति संगत है कि क्रम ही वाक्य है। पदायों में

कितने ही भेद रहते हैं, वे पृथक्नुयक् पदार्थों में प्रकट नहीं होते हैं, परन्तु जब उनको निरोध क्रम से श्रम्य पदार्थों के साथ रक्ता जाता है, तब उस भेद बिरो-पता का तान होता है। श्रद्ध क्रम को वाक्य कहते हैं। क्रम का श्रम्य यहां पर क्या है, इसको सप्ट करते हुए पुण्यराज ने कहा है पदों के क्रम को वाक्य कहते हैं, वर्षों के क्रम को नहीं। वर्षों में यह क्रम ( वृत्ति, राक्ति ) नहीं है कि उनके रखने से श्रम्य की श्रीमञ्जाकि होती है। वाक्यु २, ४२।

वाक्य और एद फिसे कहते हैं- क्रमबाट के खतुसार बाक्य और पद का क्या स्वरूप है, इसके विषय में भन्न हिए कहते हैं कि वर्षों के केवल क्रममात्र की पद कहा जाता है और उसो प्रकार पदों के बेबल क्रमबिरोप को वाक्य नाम दिया जाता है, क्योंकि ऐसे ही वाक्यों से खर्य का झान होता है।

> वर्णानां च पदानां च, ऋममाप्रनिवेशिना । पदास्या वाक्यसंत्रा च ।

> > चाक्य॰ २, ४३।

वर्ण और पर राष्ट्र नहीं हैं—क्रमबार जिस दार्गिनक तत्त्व पर पहुँचता है, उसका उल्लेख करते हुए भनुंहिर ने बताया है कि चेबल क्रम को ही राष्ट्र (राज्यक्त, नित्पाच्य, नित्यज्ञान ब्रह्म) कहते हैं, वर्ण और पर को नहीं। वर्षाप वर्ण और पर में ओनेन्द्रिय के द्वारा प्रहुण से राज्यता का ज्ञान होता है, तथापि वाचकता वर्ण और पर में नहीं है, ऋषितु क्रम (बृत्ति) ही वाचक है। पुण्यराज।

> शब्दत्वं नेष्यते तयोः। वाक्य॰ २,४३। कम पत्र शब्दो न वर्णपदे। पुरुषराज्ञ।

इस पर चह परत उराया गया है कि पह इस को शब्द (बाक्य) मान लिया जाता है. क्योंकि वाक्यायं के बोध कराने के कारण उसकी सार्यकता है। वाक्यायं के विभाग से पहों की सार्यकता होती है, इसी प्रकार वर्णों के इस को राष्ट्र (वाक्क) क्यों नहीं माना जाता। वर्ण का इस भी पदार्थ का बोध कराने के कारण सार्यक ही है। पदार्थ के विभाग से वर्णों की भी सार्यकता होनी पाहिये। इसके उत्तर में कहते हैं कि वर्ण और पद होनों सकार के राष्ट्रों में राष्ट्रता समानरूर से है, परनुष पहों के इस से वाक्यार्थ का जान होता है, और प्रत्येत समानरूर से है, परनुष पहों के इस से वाक्यार्थ का जान होता है, और प्रत्येत वर्णों से क्या का जान नहीं होता है अतः पद को सार्यक मानते हैं वर्ण को नहीं। वाक्य २, ४४।

## ६-कियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं।

इतसे पूर्व अरारडपन्न तथा सरहपन्न में भी श्रमिहितान्वयपन के लन्न्यों का वर्णन हो चुका है। श्रमिहितान्वय पन के श्रनुमार जो तीन लन्न्य प्राचीन बाचारों ने किए हैं, उनका संनेप में मर्छ हरि ने निम्नहप से वर्शन किया है। उत्तर उल्लेख किया जा चुका है कि प्रसिद्धि आदि के श्राधार पर वास्य के

उत्तर उल्लेख किया जा चुका है कि प्रसिद्धि आदि के आयार पर वाक्य के स्थान पर वाक्य के एक खंश का भी प्रयोग किया जाता है। एक सुक्त्यर भी यदि उसके अन्दर किया का खर्ष दिया रहता है तो अन्य अर्थ की खाकांतान करने के कारण वाक्य माना जाता है। उस एक सद से ही जो अर्थ का बोध होता है, वह पूरे वाक्य के अर्थ का बोध करा देना है अदः व्यवहार में किट-नाई नहीं होती। अतः पुरचराज ने कहा है कि इस हिंप से मर्य हिए का अभिनाय यह है कि सारे ही पद वाक्य समक्त चाहिए। पुरचराज र, ३२०।

### ददमात्रस्यैवात्र वास्थत्वम् । पुरुपराज्ञ ।

एक क्रियाध्य भी चात्रप होता हैं - पतज्ञात ने जिस प्रकार वाक्य के स्थान पर वाक्य के एक मान के प्रयोग का ब्हाहरण देते हुए "पिएाडीम्" और "वर्षणम् ' सुनन्त पहों को दिया है, उसी प्रकार 'गृहं प्रविशा" (घर में धुसो ) वाक्य के स्थान पर केवल "प्रविशा" (धुसो ) एक क्रिया पद को उदाहरण दिया है। क्रियावाचक शरद को ही वाक्य मानने वाली का आभिष्माय यह है कि केवल एक पह के सहश केवल एक तिक्रत्य पद कियावाचक शस्त्र में भी पूरे वाक्य का अर्थ ज्ञाव हो जाता है, अराः ऐसे क्रियापर्वे को एक वाक्य मानना वाहिए। "प्रविशा" एक पूरा वाक्य माना जाना चाहिए।

भर्छ हिर ने स्रवण्य इस पन को मस्तुद्ध किया है कि ऐसे क्रिया शब्द जो अबेले होते हुए भी पूरे वाक्य का अर्थ बवाते हैं अर्थात जितमें कर्वा कर्म आदि का प्रसिद्धि के आधार पर आहेप कर लिया जाता है, उन अबेले क्रिया शब्दों को भी अर्थ की पूर्वि हो जाते के नारण वाक्य कहा जाता है। जैसे "देवो जल वर्षित" ( वादल पानी को वरसाता है ) के स्वाच पर "वर्षित" ( वर्षा हो रही है ) कहने से पूरे अर्थ का झान हो जाता है, क्योंकि प्रसिद्धि के आधार पर कर्ता वादल और कर्म जवत का आहेप कर लिया जाता है, प्रवर्ध वर्षित होने से वाक्य कहा जात है। पुष्पराज ।

श्राच्यातरान्द्रे नियतं साधनं यत्र गम्यते । तद्ष्येकं समासार्थं वाक्यमित्यभियायते ॥

नपायतः॥ वाक्य० २, ३२७—३२≈ ।

७-- आक्रांक्षा से युक्त पहले ही पर को वाक्य कहते हैं।

८---- आकांक्षा से युक्त पृथक्-पृथक् सारे परों को वाक्य कहते हैं।

चे दोनों लक्ष्य अन्विवाभिधानवाद के अनुसार है। इन दोनों में थोड़ा ही अन्तर है, अठ: मर्जुहरि ने इनकी व्याख्या एक साथ ही की है। इस मत का श्रामिप्राय यह है कि प्रायेक पर एठ बाक्य के बराबर हैं वह पूरे श्रामें का प्रतीक है। प्रत्येक पर में यह शक्ति होती है कि जब बह बाक्य में प्रमोग किया जाता है तो बह अपना ही नहीं, अपितु बाक्य के अन्तर्गत अन्य श्राम्टों के मी अर्थ का बोब कराता है। श्राम्यवामियान के विषय में बुझ विस्तार से आगे तिस्ता बातमा।

पटार्य वाज्यार्थ है—दितीय पत्त दा मात्र यह है कि वाज्य में प्रारम्भ में ही विविज्ञत अर्थ के बोध के लिए विशिष्ट पत का उच्चारण किया जाता है। अता या तो वाज्य के प्रयम शाद में ही वाज्यार्थ की ममानि समस्ती चार्टिय, या वास्य के प्रत्येक पट में वाज्यार्थ की समानि ममस्ती चार्टिय। भाव यह है कि याज्य का प्रत्येक पट भी पूरे वाज्य का अर्थ प्रवाता है। पुरय-राम, वाज्य २ १ १ ।

तेषा तु इत्स्तो बाक्यार्थ प्रतिभेद समाध्यते । बाक्य॰ २, १=।

म्मृश्चेत्रस्य ने लिए अन्य पर्ने का मयोग इस पर यह प्रस्त किया जा सकता है कि विद एक ही पत्र से सारे बाक्य के अर्थ वा तान हो जाएगा तो अन्य पर्ने को क्यों भानगा पढ़ेगा। इसका उत्तर इस मत की और से मर्जू हैरि ने दिया है कि वयि पत्र को इसके प्रस्ते कर हो से स्टेक अर्थ का जान होता है, परने अंग्राता को बाक्यों के वाद होगा, जब कि उसके भाग को स्ट परने के लिए अन्य आधिक्यां कर पर्ने मार हो सा स्टिंग स्ता के स्ट कर के पूरा कि उसके आप को स्ट कर के स्ट कर के प्रस्ते के सिंग कर हो सा स्ट होगा, जब कि उसके भाग को स्ट परने के लिए अन्य आधिक्यां के प्रस्ते कर कर का

श्रभिन्यक्षरु है, श्रत बाक्य मे पदान्तर को अनर्थक नहीं कहा जा सरुता है। पुरुषराज।

"यक्तोप"यञ्जना सिद्धिरर्थस्य प्रतिपत्तृषु ।वान्य० २, १८ ।

भर्ष हिर ने श्वन्विताभिधानवादियों की इस युक्ति का कई स्थानों पर खरडन किया है । श्राने श्वन्विताभिधान के सरडन में उनका उल्लेख किया ताएगा ।

### वाक्यार्थ-विचार

श्रमिहितान्वयं क्ष श्रोर श्रन्विताभियानपक्ष का स्वर्धीकर्ण

जिस प्रकार वाक्य में लज्ञाएँ के विषय में कई मत है, उसी प्रकार वाक्यार्थ के विषय में कई मत है। वाक्य का विभाग के योग्य भानन वाले वाक्यार्थ को श्रामिहतान्वय और श्रान्वतामिधान पत्त के श्राधार पर स्पष्ट करते हैं।

जयन्त ने न्यायमजरी मे दोनों पत्तों को श्रम्बर्थ बनाते हुए इनकी यौगिक श्रथ के रूप मे व्याख्या की है।

अभिहितान्वय और अन्तिताभिधान—अभिहितान्वय मे पष्ठी तत्पुरुष समास है, निससे इसना अर्थ होता है कि "अभिहितानाम् पदार्थानाम् अन्वय " जो अर्थ शार्शों के द्वारा कहें जा चुके हैं उनका परस्पर अन्यय । इससे इस पक्ष का अर्थ होता है कि अरेक पर कहता अपने अपने पटार्थ का बोधे कराते हैं। पदार्थों का पद से बोध होने पर जनका आकाता योध्यता आसिष के आधार पर परस्पर अन्यय (समन्वय) हो जाता है। उस समन्यय (ससर्ग) से अर्थ का बोध कराते हैं। न्यायमनरी, एष्ट ३६४।

मन्मट ने काव्यप्रकारा में श्राभिहतान्वयवादियों के मत का सच्चेष में उल्लेख किया है कि उनका मत है कि पदार्थों का श्राकाचा योग्यता श्रीर सिप्तिष्ठ के कारण समन्वय हो जाने से एक जिल्लुण ताल्पर्यार्थ निकलता है, जो कि पदार्थ से भिन्न होता है, उसकी वाक्यार्थ कहते हैं।

श्राकास्तायोग्यतासश्चिषिवद्यात् पदार्याना समन्वये तात्पर्यायौ चिशेष-वपुरपदार्योऽपि समुरलसतीत्प्यमिहितान्वयवादिना मतम् ।

काब्य० सूत्र ७ ।

अन्विताभिधान का अर्थ है "अन्विताना (पदार्थानाम्) अभिधानम्" प्रत्येक पद भेयल अपने पदार्थं का ही बोध नहीं कराता है, अपितु समन्वय युक्त पदार्थों का बोध पद कराते हैं। अन्यथा पदों का बाक्य नहीं हो सकता है। न्याय-सजरी, पृ० ३६४।

पुरवराज ने और मन्मट ने अन्विताभिधानवादियों के मत' को सत्तेष मे

रसा है कि उनका मत है कि वाच्य ही वाक्याये है। पदार्थ ही वाक्यार्थ है। वाक्यार्थ में पदार्थ के श्रतिरिक्त और कुछ विलवण श्रर्थ नहीं होता है।

बाच्य एव चास्यार्थे इत्यन्त्रितामितधननादिनः। मम्मट, स्त्र ७।

पदार्थ एव बान्यार्थः । पुरुयगज्ञ, नान्य० २,४४ ।

मीमांसकों की दो शाखाएँ—यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि सीमांसकों की दो शाखाएँ हैं, एक अन्विताभिधानवादी और दूसरे अभिहितान्वय-बाही। प्रभाकर (शुरू ) के अनुवायी अन्विताभिधानवाद की मानते हैं और कुमारिल (भट्ट) के अनुवायी अभिहितान्वयवाद को मानते हैं। मीमांसकों के होनों पक्षों में बहुत विवाद हैं। मर्च हिर्न होनो पत्तों का स्वयंडन किया है, अतः दोनों पक्ष का हुन्न विवाद है। मर्च हिर्न होनो पत्तों का स्वयंडन किया है, अतः

#### श्रभिहितान्वयवादियों का मत

श्चन्विताभिधानपक्ष मानने में कठिनाइयां- जयन्त ने न्यायमंजरी में (पु० ३६४--३६४) में संत्तेप में बनके सत को इस प्रकार रक्ता है कि श्रिमि-हितान्त्रय पत्त इसलिए मानना चाहिये, क्योंकि पदार्थ के ही ज्ञान से बाक्यार्थ का ज्ञान होता है। पदार्थ की न जाने हुए की वाक्याय का ज्ञान नहीं देग्वा जाता है। पदार्थ के विभाग से ही यह जाना जाता है कि इस शब्द का जाति धर्य है, इसका द्रव्य, इसका गुए श्रीर इसका किया। यह तभीही सकता है जब कि वह श्वर्य पदों का हो। यदि श्रन्त्रिताभिधान के श्रनुसार पद्-पदान्तर के श्वर्य से समन्त्रित अर्थ का बोघ कराएगा तो यह निर्एय नहीं किया जा सकता है कि कितना किम राज्य का अर्थ है, क्योंकि उनके मतानुसार समन्वित अर्थ का ज्ञान होता है। यदि श्रन्त्रिताभिधानपत्त की श्रोर यह समाधान दिया जाय कि श्रावाप और बद्वाप (श्रन्वय-व्यविरेक) के द्वारा उसका निर्शय ही जाएगा तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि अन्वय-व्यतिरेक के समय भी अर्थ की सामृहिकता विकास करिया है है निर्मा के इस हो वाक्यों में अन्वित अर्थ को कहते वाले पत्र हों आहे. अन्य को कार्य को कहते वाले पद हों और अन्य में चुढ़ अपने अर्थ को कहते हों, जिससे निर्मेश्व हो । अपितु उन्हें मात्र कार्य कार्य को कहते हों, जिससे निर्मेश्व आर्थ कार्या है। अपितु उन्हें मात्र कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कर्य कार्य के अर्थ का निर्मेश करना बहुव कठिन है। और यदि पदार्थ की अर्थ का निर्मेश करना बहुव कठिन है। और यदि पदार्थ की अर्थ कार्य कार्य के प्रोहे को बाँधने का भी ज्ञान होता, क्योंकि उक्त वाक्य में गाय श्रीर लाने का कोई स्वतन्त्र श्रर्थ नहीं होगा। अवर्ग अभिहितान्त्य पत्त के अनुसार पढ़ों के अर्थ की अपेत्रा करनी पड़ती है कि इतना इस शब्द का ऋर्य है, यह निरचयीकरण, पद जब शद अपने ही अर्घ को कहते हैं, तभी होगा । अतएव पद और पदार्थ का नित्य

सम्बन्ध मानना चाहिए। युद्धव्यवहार में जो वाक्य से अर्थ का ज्ञान होता है, वहाँ पर भी जस ज्ञान को पदार्थ के ज्ञान तक मानना चाहिए, नहीं नो प्रत्येक वाक्य में शिक्त का वोध कराना पड़ेगा और ऐमा करने में अननता आ जाएगी। साथ ही यह सन्भव भी नहीं है कि प्रत्येक वाक्य का अर्थ वताया जाए। अतः साथ ही यह सन्भव भी नहीं है कि प्रत्येक वाक्य का अर्थ वताया जाए। अतः साथ ही वह सार व्यवहार ही नष्ट हो जाएगा। देतने में आता है कि शब्दों के अर्थ का जानने वाले को किव के नए खोक से भी उसके वाक्यार्थ का ज्ञान हो जाता है, इसको पद और पदीर्थ के ज्ञान के आधार पर ही मान सकते हैं। वाक्य से वाक्यार्थ का ज्ञान मानने पर पहले किव के उस वाक्य को नहीं सुना है, अतः उसके अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता है। अतः अन्वितामिधान पद्म को नहीं मानना चाहिए।

अन्य पदों का प्रयोग निर्धिक होगा— इनिवतिष्ठिषात पक्त को मानते में अन्य किवति है वह है कि अन्य पदों का उच्चारण करना केवल निर्धिक हो जाएगा। एक पद से ही समिन्यतहर से अन्य पद के अर्थ का ज्ञान सिद्ध ही है, वह पद भी अन्य समिन्यत अर्थ का वाचक होगा, इस प्रकार एक ही राज्द सारे राज्दों के अर्थ का वाचक हो जाएगा। उसी से व्यवहार किया जाए, परन्य उसमें व कहीं है। "गाव" कहने पर सारे गुण और किया का ज्ञान होने से यह ज्ञान नहीं हो सकता कि किस गुण या किस किवायुक्त गाय को तें। इस प्रकार से गाय विशोग का ज्ञान न होने से व्यवहार नहीं चल सकता है, क्योंकि सब कुछ का एक शब्द से ज्ञान नहीं के ज्ञान के तुल्य ही है। चैसे पानी के इच्छुक को सारा समुद्र महस्वत है समान हों है, क्योंकि उस पीन के स्वात् ही होता। अपनिवातिष्ठान में ऐसा कोई कारण नहीं है, जिससे यह निर्णय किया जाए का अनिवातिष्ठान में ऐसा कोई कारण नहीं है, जिससे यह निर्णय किया जाए का गाय शब्द किसी विशेग गुण या किया से युक्त गाव का वोष करता है।

पद का अर्थ मानने पर अभिहितान्त्रं — यदि यह कहा जाय कि अन्य पर्दों की समीपता निरुचय का कारण होगी, तो उसमें हो वार्ते हें १ — क्या यह अपने स्वरुप मात्र से अर्थ निरुचय करेगा, या २ — अर्थ का वोध कराकर। दोनों ही प्रकार ठीक नहीं हैं। किसी पद के स्वरूप मात्र से अर्थात् वाक्य में रहते मात्र से अर्थ निर्णय में कोई सहायता नहीं मिलती। चाक्य में शब्द का केवल रहता यान रहना वायत्र ही है, क्योंकि जब तक उसके अर्थ का ज्ञान नहीं होगा, तब तक अर्थनिर्णय में सहायक नहीं होगा। यदि यह मानते हैं कि अन्य पद अपने अर्थ के बोध के हारा अर्थ का निर्णय करता है, तब वो वह अभिहतान्यय ही हो जाता है, अरा यही अर्थस्वर दें कि पर्दों से पर्दों का अर्थ ज्ञात हो जाता है, किर उनका आकांता सिर्मिय पायता के कारण परस्पर मन्य हो जाता है। ज्ञात ज्ञात ज्ञाति ज्ञाति करा आकांता करता है या जा जिसके समीप है और जिसका है। अराका उससे सम्वन्य हो जाता है, अराव्या विससे सम्वन्य हो जाता है, अराव्या के साव्या हो जाता है, अराव्या करता है ज्ञात हो जाता है। अराव्या है अराव्या के साव्या हो जाता है, अराव्या विससे सम्वन्य हो जाता है, अराव्या विससे सम्वन्य हो जाता है, अराव्या विससे सम्वन्य हो जाता है, अराव्या करता है। अराव्या की नों क पर सौ हाथियों के कुएड

बैठे हैं) इस वाक्य में योग्यता नहीं है, खत सम्बन्ध नहीं होगा, खीर यह वाक्य नहीं माना जाएगा। खन्बितानिधानवादियों के अनुसार यहीं पर भी अन्वय होना बाहिए। अत उक्तार्थक पदार्थों का ही खन्यय होना चाहिए। खतः उक्तार्थक पदार्थों का ही अन्वय मानना चाहिए। खतएव वहा है कि पट अपने अपने अपने को वताकर सफल हो जाते हैं, वे वाक्यार्थ वा बोध कराते हैं। न्यायमेंजरी, पू॰ ३६४—३६४।

## १--वाक्य का श्रर्य संसर्ग (मेल) हैं।

श्रीमहितान्त्रय पत्त के श्रनुसार वाक्य के तीन श्रर्थ हो सरते हैं। उनका सत्तेष में ररहुप निम्म है। सघात श्रार हम होनों वाक्य के लक्ष्णों का वाक्यार्थ संसर्ग ही माना जाता है।

सम्बन्ध वाक्यार्थ हैं— पतज्ञिल ने महाभाष्य में (१, २, ४४) एक व्या-हरण द्वारा पतार्थ की अपेजा वाक्यार्थ की विशेषता को सममाया है, "देववत गामभ्यात गुक्ता वरहेत ' (है देववत्त, सफेद गाय की हडे से हाक हो) में यह नहीं कहा जा सकता है कि पदों के अर्थ ने अवितिष्ठ वाक्य का और कोई अर्थ नहीं है। उक्त वाक्य में सम्बन्ध की और सत्ता वाक्य में वह जाती है। प्रथक-प्रयक्ष पदों में वह सम्बन्ध नहीं रहता है, परन्तु वाक्य में वह सम्बन्ध वद जाने से वाक्य सार्थक और पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर देवदत्त ही कत्ती है, गाय ही कमें है, हींनता ही किया है, और सफेट ही गुण है, वह सामान्य अर्थ में थे, इनकी विशेष अर्थ में जो सत्ता है, वही वाक्यार्थ है। अत्रव्य वतञ्जित वहते हैं कि "यहत्राधिन्यं वाक्यार्थ से " (महा० २, ३, ४०) इसमें जो अधिकता आ जाती है, वह वाक्यार्थ है।

संसम वाक्यार्थ हैं— अर्व हिर ने इस पत्त का उल्लेख करते हुए वहा है कि इनका मत है कि अर्वेला पर राज्य जितने और जिस अर्थ वा बावक है, वाक्य में भी वह उतने और उसी अर्थ वा बोध कराता है। पदों के समुवाय में अर्थात् वाक्य में पदों का परसर समन्वय होने पर पदार्थ के आधार पर जो अधिक अर्थ निकलता है, उमकी ससर्ग (मेल, मिश्रस्, एकीमाव) कहते हैं। यह विलक्त वाक्यार्थ अने में एवं के मेल का परिसाम है। वाक्य पर अर्थ निक्त वाक्यार्थ अने में एवं के मेल का परिसाम है। वाक्य रूप अर्थ निक्त वाक्यार्थ अने में एवं के मेल का परिसाम है।

संसर्गवाद में दो मत — सत्तर्गवाद के मानने वालों में भी हो मत हैं, एक जातिवादी और दूसरे क्यक्तियादी । व्यक्तियाद के समर्थकों का इस विषय में मत है कि वाक्यार्थ अनेक पदों में रहता हुआ भी जिस प्रकार जाति अत्येक व्यक्ति में समाप्त होती हैं, इसी प्रवार वाक्यार्थ भी प्रत्येक वाक्य के भेट में समाप्त होता है। इसवा भाव यह है कि वाक्यार्थ पृथक् होने पर भी प्रत्येक पद मे रहता है। अन्य जातिवारी आचार्यों का मत है कि जैसे सहया वस, बीस सी आदि की समाप्ति प्रत्येक भेद मे नहीं होती है अपितु समुदाय मे होती है, उसी प्रकार वाक्यार्थ की समाप्ति प्रत्येक शांद मे नहीं, अपितु समस्त वाक्य में होती है। बाक्य॰ २, ४३।

### २—संसर्ग के कारण निराकांक्ष होते हुए भी विशेष मे श्रवस्थित पदार्थ वाक्यार्थ है।

ससर्गवाट में निराकोभावाट—पहले लिया जा जुका है कि पुरुषराज ने भर्ट हिर के मतानुसार कात्यायन और दीमिन के लज्ञणों को भी सघात पज़ के अन्दर समाविष्ट माना है। कात्यायन और जैमिन पर समृद्द को वाक्य कहते समय अभिदितान्वय पज्ञ की अपेका कुछ सुरम तथ्य कहते हैं। उसका भर्ट हिर और पुरुषराज ने निन्महरू से सम्द्र किया है।

पदार्थ ही वाक्यार्थ है— सवाव एक को आमिहतान्वय एक की हिट से मानने पर जो वाक्यार्थ होता है उसका स्वरूप इंपर दिया गया है। समाव एक को अनिवामियानराद के हॉट्डिमेश से सममने पर उसका अमियाय होता है कि पदार्थ ही वाक्यार्थ है। पडार्थ के अविरिक्त समर्ग और कोई वरव नहीं है। वह पदार्थ क्या है उसको स्पष्ट करते हुए मर्ज हरि कहते हैं कि उसे सामान्य (जाति) ब्रह्मते हैं वही ससर्गात्मक है। अर्थात् सामान्य का ररुष्ठ ही ससर्ग है। उसमें समस्त भेदों का समावेश है। उसका आकाद्मा योग्यवा सिर्विध के कार्य पदान्वर से ससर्ग होता है अब उसका ररुष्ठ सरप्द हो जाता है। उसी के विभिन्न पदार्थों के साथ ससर्ग होते हैं। वाक्य० २,४४।

यहाँ यह प्रस्त होगा कि पडार्य की जातिरूपी मानने पर आकाता के समय उसका अर्थ सप्ट नहीं होगा। उमका उत्तर दिया है कि आकाता के समय वाक्याय में तो स्पष्टता का दोष आता है, उसको अन्य पडार्य की समीपता दूर कर देता है, जर भेड़ की आकाता होती है तब जातिरूपी सम्बन्ध उसमें भेड़ उत्सन कर देता है और वह पडार्थ सामान्य पडार्थ न रहकर विशिष्ट पडार्थ हो जाता है। वाक्य०२, ४८।

जातिवाद के वित्ररण में पहते लिखा जा जुड़ा है कि गाय को न गाप कह सकते हैं, और न यह कह सकते हैं कि वह गाय नहीं है। उसमें गीत्व जाति का सम्बन्ध होने से उसे गाय कहते हैं। यहि गोत्व जाति का उसमें सम्बन्ध न हो तो वह गाय नहीं कही जा सकती है।

दोनों पक्षों में अन्तर-वह प्रात किया जा सकता है कि उक्त दोनों

वाक्यार्थों में २था अन्तर है। इसका उत्तर पुष्यराज ने दिया है कि पहले पह में वाक्य में पदों का उतता ही अर्थ होता है, जितना कि उनका अर्थले का होता है। संसगें जो कि पदों में हो जाता है, वह संघात (समूह वाक्य) का अर्थ है। इस पत्त में पद का अर्थ उसी भकार सामान्य रूप में रहता है, उसकी ही गिल्न पदों के सन्तिधान से उन विशेष अर्थों में उपस्थित होती है। पुष्यराज, वाक्य० र, १६।

वाक्यार्थ सम्बन्ध का स्वरूप—संघात पत्त में संसर्ग को वाक्यार्थ वताया गया है। उस पत्त में संसर्ग (सम्बन्ध ) ओ कि वाक्यार्थ माना गया है, पदार्थ से सर्वदा प्रमक् नहीं रहता है, उसकी स्थिति पदार्थ में या तो जाति के तुल्य रहती है वा संख्या की तरह। इस पत्त में वाक्यार्थ को पदार्थ से पृथक नहीं माना जाता है। इस पत्त में उम मंसर्ग का जान कैसे होता है, उसका उत्तर दिया है कि यह सर्वधा अनुमानाम्य है, पद समुदाय का वाच्य नहीं है। किन्तु समस्त भेदों के गुल्यों से युक्त सामान्य प्रमान एता तिक्रप, निर्तेष ) रहता है। विशेष पदार्थ के सामान्य से उसकी विशेष पदार्थ के स्वाय सम्बन्ध से उसकी विशेष पदार्थ कह हेते हैं। बदी वाक्यार्थ होता है। प्रवर्श तरहार ५, ४०।

न्यायांतुमेयः सम्यन्धो रूपं तस्य न ४१२ते । श्रसत्त्वभूनमत्यन्तमतस्तं श्रतिज्ञानते ॥ ज्ञास्य०२.४७।

... मंदात और क्रमपस का भावार्य—संयात और क्रमपत्त होतों के रिक्रहान्त्रों का निष्टार्य क्लिस्ते कुछ भर्नु होए कहते हैं कि संपादक्त का निष्पर्य यह है कि जिम प्रकार प्रत्येक वर्ष का कोर्ट वर्ष नहीं होता है, व्यक्ति उनरे समु-प्रत्य का वर्ष होता है, हमी प्रकार प्रत्येक वर का कोर्ट वर्ष नहीं होता है, व्यक्ति क्लिया वर्ष्य नहीं होता है, व्यक्ति कर प्रत्येक पर के स्वत्य वर्ष निर्द्य के सिंह्य वाक्य का ही वर्ष होता है। जिस प्रकार पर्दों के व्यक्ति उन प्रत्यों के समुदाय वाक्य का ही वर्ष होता है। जिस प्रकार है। इसी प्रकार वाक्य के व्यवयव प्रत्येक पर निर्द्यक होते हैं। पुरुषरात ।

यया सावयवा वर्णा विना बाच्येन केनचित्। सर्यवन्तः समुद्ति। वाक्यमध्येवमिण्यते॥ क्रम-पत्त का निष्कर्य यह है कि अकेते परों का कोई अर्थ नहीं है, इस पत्त में कुछ का मत है कि परों का अपना क्रम कुछ अर्थ रखता है। इनको कम विरोप से उच्चारण करने से वाक्य वन जाता है। पर वाक्य वनाने के लिए साधन हैं. अतः निर्यक्त हैं। ऐने वाक्य से वाक्यार्य भी वो प्रकार का होता है। जो परों का कुछ अर्थ मातते हैं, उनके मत से वाक्यार्य परार्थ से भिन्न होता है, उत्तका संसार्थ पृथक् अर्थ मानते हैं। जनके मत में पर अन्यर्थ है, केवल वाक्य के उपाय हैं, उनके मत के संसार्थ के कारण निराकांत्त होते हुए भी विरोपार्थ में व्यवस्थित परार्थ वाक्यार्थ होता है। पुरुदराज।

> श्चन्यं शन्युपायत्वात् पदार्थेनार्यपन्ति वा। क्रमेशोच्चारितान्यादुर्वात्त्यार्थे भिञ्चलक्ष्यम्॥ वात्त्यः २, ४६।

#### ३--- प्रयोजन बाक्य का अर्थ है।

पुएबराज का कथन है कि कोई प्रयोजन को बाक्य का कार्य मानते हुए उसकी क्रन्य पाँच बाक्यायों से पृथक् करके पष्ठ बाक्यार्थ मानते हैं, परन्तु कतिपथ आचार्यों का मत है कि प्रयोजन सभी बाक्यार्थों में रहता है, अतः इसके पृथक् बाक्यार्थ नहीं मानना चाहिए। पुरुबराज। वाक्य०२, १—२।

जैमिनि का मत—ज्ञयन्त ने प्रयोजन को वाक्यार्थ मानते हुए इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है। ज्ञयन्त ने पहले मीमामकों के टिल्फ्कोरण से फल की वाक्यार्थ बताया है। जैमिनि ने भीमांसाटर्शन में कहा है कि जैमिनि का कथन है कि प्रत्येक कर्म किसी विशोप फल के लिए किये जाते हैं।

कर्माण्यपि वैमिनिः फलार्थत्वात्।मीमांसा० ३,२,४।

परन्तु जिम्लि इससे आगे चले जाते हैं और कहते हैं कि फल की अपेदा पुरुष मुख्य है, क्योंकि स्वर्ग आदि फल भी पुरुष के लिए होते हैं। पुरुष यस्त करता है कि पल को आप करूँ और उसको अपने उपमोग में लाऊँ। अतः पल की अपेदा पुरुष प्रधान है। फिर उसके परचान कहते हैं कि पुरुष से भी मुख्य किया है, क्योंकि पुरुष कर्म करने के लिए है। न्यायमंत्री, पृष्ठ ३०३—३०६।

फल च पुरुपार्थत्वात्। पुरुपर्च कर्मार्थत्वात्। मीमांसा० ३, १,४--६।

जैमिनि ने इस प्रकार स्टिंट के कम को बताया है कि कमें पल के लिए है, फल पुरुष के लिए है। किर कम पल पड़ता है कि कम पल के लिए क्षेत्र एक पुरुष के लिए । इस चक्र में कोन मुख्य है कीन गीए। दिस नहीं कहा जा सकता है। सभी मुख्य हैं और मभी गीए वाक्यायें हैं, क्यों कि साध्य और साधन होनों हैं। न्यायमंजरी, पूठ ३०६।

नैयायिकों का मत—ज्ञयन्त ने नैयायिकों के मत से पल ज्ञान को प्रेरक मानते हुए इस पच पर जो आद्मेष किए हैं बनना विस्तार से सम्बन्त किया है। (पृट्ठ ३२६—३३२)। जयन्त ने गीवम को बहुत किया है कि मतुष्य जिस किसी अर्थ (लक्ष्य, बर्श्य) को लक्ष्य बनाकर किसी कार्य में प्रवृत्त होता है उसे प्रयोजन कहते हैं।

यमर्थमधिकृत्य प्रवर्तते तत्त्रयोजनम् । न्याय० १, १, २४।

जवन्त ने इम पत्त के समर्थन में कहा है कि एल वस्तुतः प्रधान ( शुरूष ) है, क्योंकि कोई भी ज्ञानवान व्यक्ति कोई कार्य निष्फल या निष्पयोजन नहीं करता। वेद के व्यदिरा, गुरु की ब्याझा, राजा भी व्याझा से भी कार्य को तभी करते हैं, जब कि डमका इन्द्र प्रयोजन या फल देख लेते हैं। किसी न किसी फल या प्रयोजन को लक्ष्य में रक्से विना कोई कार्य नहीं क्या जाता है। न्यायमंत्ररी, पु॰ ३०३।

प्रयोजन वाक्षार्थ हैं— भर्तृहिरि का कथन है कि यदि प्रयोजन को बाक्य का अर्थ मानें तो उसकी हो प्रकार से रख सकते हैं, एक अभिहितान्वय और दूसरा अन्विताभिषान के हिष्टिकीए से। अभिहितान्वय पत्र के अनुसार इसका भाव होता है कि वाक्य का जो बाक्यार्थ है, वह पत्रों का अर्थ है। बाक्य का अर्थ वाक्य का प्रयोजन है। किस प्रयोजन या उद्देश से बाक्य कहा गया है, यह पत्रों के अर्थ नहीं बताते हैं, वह वाक्य ही बताता है, अतः यह पदार्थ नहीं अपितु वाक्यार्थ है। इक्ता भर्तृहिर ने सएडन किया है कि ऐसा मानने वालों के मत में वाक्यों का परस्त सम्बन्ध नहीं हो सकता है। होते, लोहे की सीकों के सहशा वाक्यों का परस्त प्रयाप्य हो सकता है। इक्ता सम्बन्ध वाक्यों अधार पर हो सकता था, यह बाच्यार्थ वाक्यों में है ही नहीं, अतः वाच्य असम्बद्ध हो जाते हैं और उनका परस्तर सम्बन्ध नहीं हो सकता है। सकता था, यह बाच्यार्थ वाक्यों में है ही नहीं, अतः वाच्य असम्बद्ध हो जाते हैं और उनका परस्तर सम्बन्ध नहीं हो सकता ।

अत. अनिताभिधानपत्त के आध्रय से इसका समर्थन किया है कि किया बायक परों में सारे साथन अन्दानीहित रहते हैं अत: वे निराकांत रहते हैं। क्रिअपलय्क पर ही परसर एक दूमरे की आकांता करते हैं। अत अन्दित-११४—११६।

### श्रभिहितान्वयवाद् का खएडन

श्रभिहितान्वपदार की श्रमारता—मीमांमकों का यह कथन है कि पर समृद्र ही श्राकाता योग्वता सन्तिषि के बारण परस्पर समन्वित होकर वाक्य ही जाता है श्रीर संसर्ग वाक्यार्थ है। इसका न्यटटन करते हुए मर्नू हिर एवं पुण्यराज कहते हैं कि 'देवदत्त शुक्ष गाय को इंडे से हांक दो'। इसमें देवदत्त श्राहि पड ही वाक्य हैं। यांड इसमें देवडच राज्य केवल अपने अर्थ का बोध कराता है तो अपले गाय आदि राज्यें के स्थारण के समय वह तिरोहित हो चुका है और उसकी सचा नहीं रही है क्योंकि वाणी के द्वारा उक्तरण क्षमर है है तो है। देवइत राज्य का अभाव हो जाने से अपले अन्य राज्यें के सुनते पर देवदत्त राज्य के अपने का अभाव हो जाने से अपले अन्य राज्यें के सुनते पर देवदत्त राज्य के अर्थ का जान नहीं होगा और न उसकी कियी विदाय अर्थ मे उपस्थिति होगी। यदि यह किसी प्रकार साम भी लिया जाए कि समरण के द्वारा उसकी उपस्थित होगी। यदि यह किसी प्रकार साम भी लिया जाए कि समरण के हारा उसकी उपस्थित होगी। यदि यह किसी प्रकार साम भी लिया जाए कि समरण के सम्यन्य होने पड़ हो या यह आए आर्थ के साम क्या अपने का दोष यह आएगा। कि सीमासक राज्य और कार्य का सम्यन्य अतिवाद सिद्ध हो जाएगा। पइते सव सान्यों का सामान्य अर्थ स्वीकार करता फिर उसके अन्य पद के साथ सम्यन्य होने पर कोड देना युक्तिसगत नहीं है। क्या कारण है जिससे उनके अर्थ को हो हो है हो किर अपने अर्थ को कोड को के वा अपने कर के साथ सम्यन्य होने पर किस अर्थ के कोड कोड के वा विकास कर से हो हो एप किस अर्थ का तो बोध के करा हो नहीं सकते हैं। युवराज, २, १४।

शास्त्रार्थ आर वाक्यार्थ निराधार मानना परेगा—यदि यह तर्क किया जाए कि उक्त वाक्य से अर्थ का ज्ञान होता है, अत समुदाय की सार्थकता का अपलाए क्यों करते हो। इसका उत्तर भर्छ हिए ने दिया है कि जिन प्रकार के अभिहितान्वयवार्डा अर्थ का बोध वताते हैं, वह मकार हो ठीक नहीं है। अन्य शास्त्र में अन्य शास्त्र के अर्थ का बोध कराने की शक्ति नहीं है। अत्य शास्त्र में अन्य शास्त्र के अर्थ का बोध कराने की शक्ति नहीं है। अत्य शास्त्र में अत्य शास्त्र में कोई शास्त्र महीं है जो उत्त अर्थ को किसी प्रकार वाक्यों के इर प्रकार को पान लें तो पर्दों का अर्थ में तिराधार मानना पडेगा। अर्थक पड में एक की स्वधिक वर्ष रहते हैं, कमशा का उच्चारण की इर प्रकार का मान लें तो पर्दों का अर्थ मी निराधार मानना पडेगा। अर्थक पड में एक से अधिक वर्ष रहते हैं, कमशा का उच्चारण किया जाएगा। वह नष्ट भी होता जाएगा, अर्थ एक शास्त्र मी किसी प्रकार नहीं वन सकता है। जब पड (शास्त्र) नहीं होगा तो पदार्थ (शास्त्र ) ही कैसे होगा। शस प्रकार से अभिहितान्वयवाद मानने पर मीमां सको को शांत्र और अर्थ में जो वाच्य वाचक माव सन्मव है, उसको भी छोडना पडेगा। अर्थराज ने

सामान्यार्थास्तरोभूतो न बिशेपेऽवितष्टते। उपातस्य कुनस्त्यागो निवृत्तः स्वावितष्टताम्॥ श्रशान्दो यदि वास्यार्थं पदायोऽपि तया मवेत्। एव च सित सबन्यः पदस्यार्थेन हीयते॥ वादय०२, १४—१६।

वाक्य से ही वाक्यार्थ का ज्ञान-चिद्र यह कहा जाए कि पटों में अर्थ

सस्ट (मिश्रित समन्वित) रूप से नहीं है वह ससगे रूपी प्राक्यार्थ के प्रित्मादन के लिए केंग्रल उपाय है, क्यों कि वाक्य के अर्थ का जान पड़ों के अर्थ के जान से ही होता है। इसका खरडन करते हुए मर्ट हरि कहते हैं कि इसग्र अपिन्याय यह होगा कि पहले अर्थ पड़ों में नहीं या, फिल्मु पड़ों के समृह में जिस करा पड़ों की सख्या यहती जाती है, उसी क्या से अर्थ भी क्याय वहता जाता है। जो वाक्यार्थ है, वह अर्थन विद्रिष्ट और सुदृढ़ है। इसको इस प्रशास जाता है। जो वाक्यार्थ है, वह अर्थन किया पाय और वाद में उसके इस प्रशास वाक्यार्थ का अर्थ के असस्ट प्रमास र इससे वाक्यार्थ का अर्थन वाक्यार्थ का आता है। वाक्य से ही अर्थ का ज्ञान करते हैं। उसमें पड़ और पड़ार्थ के सत्ता एक प्रीर अर्थ के सत्ता एकी हो है, वैसे हिसी एक पड़ार्य ने तोड कर जोड़ना। वाक्य ४ ९ २४० – ४४।

नैयायिकों का मत-त्यन्त ने नैयायिकों के दृष्टिकोए सेश्रभिहितान्वय-बाद ना सरहन विस्तार से विया है। उनरा कथन है कि शाद दीपर के तुन्य नहीं है, जो कि विना जाने हुए ही अर्थ का बोध कराए। ज्युत्पति इद्ध व्यवहार से होती है। बुद्धव्यवहार बास्य से होता है पर से नहीं, क्योंकि अकेले पर का प्रयोग नहीं किया जाता है । अर्थ प्ररुत्त आदि से जहीं पर अन्य अर्थ का ज्ञान होता है, वहाँ अरेने पर के प्रयोग को भी चाक्य के समान मानना चाहिए। वका समन्त्रित अर्थ को बोध कराने की इच्छा से बाक्य का प्रतीग करता है, श्रोता श्रीर समीपत्य वान्य से ही श्रर्थ सममते हैं। इसकी बारय से वाक्यार्थ का समस्ता कहते हैं। वाक्य किसे वहते हैं, सामृहिक रूप से अर्थ का बीघ कराने वाल पड़ों को वाक्य कहते हैं। अत्र एवं शैमिन का कथन है कि एकार्थक परसमृह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में पदसमृह एकार्थक होता है। यदि पर प्रथक् मृथक् अर्थ, वा बोध क राज्मे तो यह सामृहिक वार्य नहीं होगा। जिस प्रकार एक प्रकाना किया में बाह्य साधन लगड़ी खादि का उपयोग किया जाता है, पालकी को उठाने वाले इक्ट्रे पालकी को उठाते हैं, इसी प्रकार सारे पद इक्ट्रे वाक्यार्थ का बोध कराते हैं। यह सामृहिक शक्ति मानने पर श्रन्विवाभियानवाद होता है। अनन्त्रित आर प्रयह् स्वार्थ रखने वाते श ४ पढ़ों को मानने पर, जनका सामृहिक कार्य वाक्यार्थ नहीं हो मरता है। न्यायमनरी, पृ० ३६६।

## श्रन्विताभित्रान पक्ष ४—संस्टप्ट श्रर्थ रो वाक्यार्य वहते हैं।

ष्यन्वितीभिषान वा रा दार्घ श्रीर मावार्य दिया जा सुरा है। श्रमिद्धितान्वय-बाद के सरहन से श्रन्विवाभिषानपन को स्थापना होती है, जबन्त ने स्थापनगरी में ( पृ॰ ३६६ – ३६६ ) श्रन्विताभिधातपत्त पर जो श्राप्तेप श्रामिहतान्ययवादियों की श्रोर से दिए गए हैं, उनका विस्तार से निराकरण किया है।

प्रभाकर तथा उनके अनुवाबी मीमांसकों ने अन्विताभिषान पत्त को युक्तिसंगत और प्राग्न माना है। इत्तिक दृष्टिकोल से यह पत्त अभिहितान्वयवाद से प्रेष्ट है। वाक्य के सतम और अध्यम तक्त्वण को मानने पर वाक्यार्थ संसुध्य अपये होता है। इसका अभिप्राय यह है कि वाक्यार्थ वाक्य से पुषक् या अविरिक्त नहीं है, यह पत्तें में हो रहता है, प्रत्येक पद अपने सामान्य अर्थ का ही वोष नहीं कराता है, अपित अपय पढ़ों के अर्थ से समन्वित अर्थ का बोध कराता है। अतः इस पत्त का मत है, कि पढ़ार्थ या बाक्यार्थ ही वाक्यार्थ है। इस पत्त को भी वो दृष्टि से एकरता गया है एक का मत है कि संसुध्य अर्थ वाक्यार्थ है और दूसरों का मत है कि किया वाक्यार्थ है।

किया और कारक का अभिन्न सम्बन्ध — महिंहिए और पुण्यराज ने इस मत के मीलिक सिद्धान्त को स्पष्ट किया है कि साध्य और सायन दूसरे राव्यों में क्रिया और कारक अयगन समन्वित हैं। साधन आर साय्य होनों एक राव्यों के कारक अयगन समन्वित हैं। साधन आर साय्य होनों एक प्राव्या करते हुए अतरक की व्याच्या करते हुए अतरव कहा है कि कारक शब्द अन्वयं है, कारक इसलिए कहा जाता है कि "करोगीत कारकमें" (वह क्रिया करता है)। इसको सण्य करते हुए केयद में प्रदीप से कहा है कि काया साय्य है, अतरव शब्द कहा जाता है कि "करोगीत कारकमें" (वह क्रिया करता है)। इसको सण्य करता हो ही किया की ही प्रतीवित होती है। क्रिया को सिद्ध करने वाले को कारक कहते हैं। वसी कारक के अव्य नाम कर्म, करण, अपादान आदि है। भर्ट हिए अवएव कहते हैं। की साम कार सायन में साव्य (क्रिया) नियम से रहता है, उसी प्रकार किया भी विना साधन (कारक) के नहीं रहती है। क्रिया को करने वाला भी कोई अवरय होता है। साध्य और साव्य नियम से सर्वेत्र रहते हुए भी जब आकार्ता योगवता आदि के झारा वनका अन्य पदार्थ के साथ सम्बन्ध होता है, तब वह नियम रूप में प्रकट हो जाता है। अतः माव यह होता है कि एक पद में अन्य परों का माव भी रहता है। पदान्य के साव से युक्त पद को हो वाक्य कहते हैं। पदान्य ही होता है। अतः माव यह होता है कि एक पद में अन्य परों का माव भी रहता है। पदान्य के होता है। प्रवार जा

नियतं साधने साध्यं किया नियतसाधना । स सन्निद्यानमात्रेण नियमः सन् प्रकाराते ॥ वाक्य०२, धनः।

क्रिया प्रधान है और कारक गौण—इस पर यह प्रस्त स्वामाविक है कि यदि क्रिया और कारक दोनों में परस्पर अपेज्ञा समान है तो कीन सुख्य है और जीन गोए। इसका उत्तर भर्त हिन ने दिया है कि नाम अर्थान् कारफ किया में गुण रूप से रहता है और अन्य पद नी आशंना करता है। किया (किया-बावकराज) साम्य है, वह मुस्यरूप से रहता है और कारफ पढ़ों की अपेना करती है। बाक्य० २, ४६।

इस मत में प्रायेक पर में वाक्यार्थ रहता है, कतः प्रथम शाल् (पर ) में ही या प्रयक्त पर हो में वाक्यार्थ की समाप्ति समान्ती चाहिये। (बाक्य० % १०) भवं हिर ने संसूष्ट कार्य को लाल्या करते हुए कहा है कि क्षमिहितान्यवासी है के सते में एक ते वो के कार्य समान्यव होकर संसर्थ वाक्यार्थ होता है। किन्तु क्षमित्र पात्र में इसके विपरीत, अभिन परों से जो कार्य कहा जाएगा, उन अपों से पुक्त पहला ही पर होता है, कतः दससे संस्थ्य कार्य निरुत्त है। है, इस पल में कार्य कार्य सिद्ध अपित है। इस पल में कार्य कार्य स्वरूट या गुप्त कार्य को स्वरूट करने के किए होते हैं। (पुष्यराज, बाक्य० ९, १९८)।

नैयापिकों का मत-जिल्ल प्रकार मीमासकों में दो मत है, बली प्रकार नैयापिकों में भी दो ट्राप्टिकोश से विचार किया गया है। जिल प्रकार द्वागरित में बाक्यार्थ को पदार्थ से पृथक माना है उसी प्रकार जगदीस ने सन्दर्शिक्तका-शिका में बाक्यार्थ को अपूर्व और बिलक्सर माना है।

विलक्षणो योषः । वाक्यार्थस्यापूर्वत्वेन । वाक्यार्थानामपूर्वत्वान् । ( इलोक २-४ )

वदन्त्र ने बाक्यार्थ को अपूर्व या बिलक्ष्य न कहरूर संद्राप्ट पर्दार्थी को बाक्यार्थ माना है। वयन्त्र का क्यन है कि गातन ने केबल पदार्थ का प्रतिपादन किया है कि "क्यक्त्यारुतिजातवस्तु पदार्थ" (न्याय-२,२,६३)।

व्यक्ति आहित और जाति तीनों पदार्थ है, गाँवन ने पहार्थ के प्रतिग्रहन से ही वाक्यार्थ का भी प्रतिग्रहन मान लिया है। पदार्थों से आविरिक जो वाक्यार्थ का प्रतिग्रहन नहीं किया है, कम्हा आभिप्राव यह है कि 'पदार्थ एवं वाक्यार्थ' का प्रतिग्रहन करते हो कि पदार्थ (पदार्थ है। बाद व्या इसी पद है कहाने हन करते हो कि पदार्थ वाक्यार्थ है। ही, यही अब है। एक पद वा अब वाक्यार्थ नहीं होता है। अपित्र अनेक पदार्थों को वाक्यार्थ कहते हैं हमारे क्यन का अभिप्राय वह है कि परन्यर संसर्गपुक पदार्थ समुदाय वाक्यार्थ होता है। संसर्ग ही आपिक है, इस प्रकार से कहीं पर आधिक्य कहा जाता है, इसके विषय में यह विचार है कि विगेष के आसेन हिंद मिना संसर्ग नहीं हो सकता है, अब तिये वाक्यार्थ है, यह कहा जाता है। संसर्ग से संसर्ग (मन्वन्य) कोई पदार्थ नहीं है। संसर्ग में संसर्ग (मन्वन्य) कोई पदार्थ नहीं है। संसर्ग में संसर्ग (मन्वन्य) कोई पदार्थ नहीं है। संसर्ग में महर्ग बार्य है। है।

ही नहीं। यदि एस दिया जाय तो भी उसका अन्वय नहीं होगा, जैसे "ग्रुक गाय को लाओ संसर्ग" इसमें संसर्ग का क्या अर्थ होगा। अतः संस्पट पदार्थ वाक्य है, संसर्ग नहीं। कहा भी गया है कि "सन्वद पदार्थों से सम्बन्ध का ज्ञान होता है"। जैसे तन्तुओं से बट, पास बिरोप से चटाई, प्रमक्त अवयवी होती है, उस प्रकार पदार्थ से पृथक वाक्यां कि दिन होता है। जाति गुण क्रिया का ज्ञान होने पर भी अवयवी का ब्यान नहीं होता है। पदार्थ का अवयवी वाक्यार्थ नहीं है, क्येंकि आवार्य गीतम ने इस प्रकार स्तका पृथक् उपदेश नहीं कि जा है।

यदि यह प्रस्त किया जाय कि भीए श्रीर प्रधान माय के विना संसगे नहीं होता है। एक वाक्य में बहुत से प्रधान नहीं होते हैं, ऐसा होने पर प्रधानता ही नहीं होंगे। गुएव बहुत हैं, श्रदाः श्रनेक गुणों से रैजित एक कोई प्रधान होना चाहिए वहीं वाक्याय हो, तद्विष्यक हो होना चाहिए। इसका उत्तर है कि फिर सो वे पदार्थ संस्पृष्ट दिखाई देते हैं। उनसे बनाया हुआ कोई एक संसग्नी सिद्ध गुण प्रपान माय तिपत नहीं होता है। गुण प्रपान माय तिपत नहीं है, जिससे पहीं एक प्रधान है, कारक गीए, वेसे चावत से यह उप्तान है कारक गीए, क्यों कि अभिन्द है, जैसे चावतों को साफ करता है। इसलिए गुण प्रधान माय का नियम न होने से प्रदर्श संसुष्ट पदार्थ समुदाय वाक्यार्थ है, यही मानना श्रेयक्टर है।

आगे विचार के बाद जयन्त इस तिष्कर्ष पर पहुँचे हैं यदि प्रतीति के आधार पर दोतों में से किसी एक को प्रधान मानना ही चाहिए तो यह मत है कि कार क सायन हैं, फल साध्य है किया के द्वारा फल प्राप्त किया जाता है न कि फल से किया। अतः दोनों में से फल को ही प्रधान मानना चाहिये। "फलस्यैव प्राधान्य- किति सिद्धम्" अवर्षव गौतन ने फल को प्रवर्षक दताया है। (न्यायमंत्ररी, पृष्ठ ३३२ – ३३४)।

#### ५-- चाक्य का अर्थ क्रिया है।

वाक्य में क्रिया मुलतत्व हैं—वाक्य के म लक्त् लों में से जिनका मत यह है कि काल्यात राज्य क्योंन् क्रिया वाक्क राज्य वाक्य है, उनके मतातुसार वाक्य का क्ष्में क्रिया है। (पुल्यराज २,१) भए हिर में हम मत पर विशेष क्षित्रार किया है। भए हिरि का क्यन है कि वाक्य का प्रयोग इसलिए किया है कि सत्तात्मक या नियंग्रात्मक क्या का बोच कराया जाय। वाक्य कीर वाक्याय का ब्यवहार किया जाता है। उनकी सत्यता है, क्षतः क्ष्म के बोच कराने के लिए वाक्य काही प्रयोग करते हैं। किन्तु व्यवहार में कोई भी सत्य या असत्य पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें कि किया का समावेश न हो। किया का संसर्गे हुए चिना किसी पदार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती है। श्रतः व्यवहार में किया रहित पदार्थ नहीं हो सकता है। वास्य० २,४३० – ४३१।

किया रहित वाक्य नहीं होता है—यदि यह प्रस्त किया जाय कि 'सत्' (सत्ता ) यह एक पद है। यह आकांचार्राहत सत्ता का प्रतिगादन करता है, इसमें किया नहीं है, अतः कियाहोन मी पद होता है। इसका उत्तर मृतृंहिर देते हैं कि 'यह या'' 'हैं' 'नहीं या'' 'नहीं हैं' इनमें से किसीन कियो किया का सम्बन्ध यहाँ पर भी अवस्य मानना पढ़ेगा। अन्यया वाक्यार्ष की समाध्य नहीं होती है आदि किया से रहित केवल पद की सार्धकता नहीं होती है। वाक्य में साध्य आर साधन परस्तर अविनामाव से रहते हैं अर्यात् एक के विना दूसरा नहीं रह मकता। जिस प्रकार साधन किया के विना नहीं रहता है, अतः आकांचा के कारण आचेषक (साने वाला) कहा जाता है, उसी प्रकार किया भी कारक के विना नहीं रह सकती है, अतः किया राष्ट्र के द्वारा वाच्य किया कारक का कथन किया किया आकांचा निष्ट नहीं होती है। पुण्यराज, वाक्य क्र भेश राष्ट्र वा नहीं होती है। पुण्यराज, वाक्य रूप स्था मं कारक का कथन किय किय विना आकांचा निष्ट नहीं होती है। पुण्यराज, वाक्य रूप स्था मं कारक का कथन किय किय किया आकांचा निष्ट नहीं होती है। पुण्यराज, वाक्य रूप स्था मं कारक का क्या किय किय किया आकांचा निष्ट नहीं होती है। पुण्यराज, वाक्य रूप स्था मं कारक का क्या किय किय किया आकांचा निष्ट नहीं होती है। सुण्यराज, वाक्य रूप स्था स्था स्था स्था स्था से कारक का क्या किय किया आकांचा निष्ट नहीं होती है। पुण्यराज, वाक्य रूप स्था स्था स्था स्था स्था से स्था स्था से स्था स्था से स्था स्था स्था स्था से स्था स्था स्था से स्था स्था से स्था स्था से स्था से स्था से स्था स्था से स्था स्था से स

किया की वाक्य में प्रधानता—वाक्याय का ज्ञान किया के ज्ञान से होता है, अतः वाक्य में किया की प्रधानता के कारण उमी का पहले विभाजन किया जाता है कारक का नहीं। साच्य (किया ) की निष्कि के लिए सायनों (कारकों) का प्रयोग किया जाता है। साधन अंग होते हैं, अतः इनकी प्रधानता नहीं ने से उनका विभाजन नहीं किया जाता है। किया का मी प्रयोजक फल है, अतः पत की अपेदा किया गीए हैं। प्रव्यात, वाक्य० २,४३४।

क्रिया वाक्यार्थ हैं — क्रिया को अत्तर्य वाक्यार्थ वताते हुए भर्नु हिर कहते हैं कि एक क्रिया दूसरी क्रिया से मिल्न है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के झाधार और साधन नियत होते हैं। वाक्य में सर्वेत्र विशेष क्रिया ही वाक्यार्थ रूप में सर्वप्रथम प्रहुण की जाती है। इस पर यह प्रस्त होगा कि वाक्य में फिर विशेषणों (अन्यय, कारक, विरोपण) का प्रयोग क्यों किया है, उसका उत्तर दिया है कि वन विशेषणों का प्रयोग क्रिया का वास्तविक रूप बताने के लिए है। वे केवल हमाय हैं। पुरुषराज, वाक्यन २, १२९१।

मितमा का दृश्यरूप क्रिया हैं—वैयाकरण जिस प्रतिभा को याज्यार्थ मानते हैं और जिसका विस्तार ही बाक्यार्थ है, वह यदि क्रिया का आश्रय न से तो कि फल की उत्पत्ति नहीं हो सरती है। फल की उत्पत्ति हो अव:प्रतिभा वाक्य में क्रिया के रूप में ट्रियोग्सर होती है। पुरुषराज, याक्य० २, १।

' जयन्त ने न्यायमंजरी में मीमांसकों के अनुसार किया की वाक्य का अर्थ

बताते हुए तिला है कि बाक्य में किया ही साध्यरूप से रहती है। जो साध्य है, वह साक्य होने के कारण प्रधान माना जाता है, वस साक्य का ही दूसरा नाम किया है, वही वाक्य का कर्ष है। प्रश्वेक दृष्टि से क्रिया की ही प्रधानता है अदः वह वाक्यार्थ है। वैभिन्नि ने अतुप्य मीमांसादन में तिला है कि दृष्य गुण् संस्कारों में हा वीभागन है, क्योंकिये किया के तिल साधन है। क्रिया के आगे और कोई तस्व शेष प्रवान है, क्योंकिये किया के तिल साधन है। क्रिया के

द्रव्यगुषसंस्कारेषु वादिरः। मीमांसा॰ ३, १, ३।

### वाक्य का अर्थ भावना है।

मीमांसकों का मत—पुरवराज का कथन है कि क्रिया और भावना में प्रायः समानता देखी जाती है, खतः भर्ष हिर ने इसका पृथक् विवेचन नहीं किया है। कुमारिल ने खोकवार्तिक के बाक्याधिकरण मे तथा जयन्त ने न्यायमंजरी में (पृ० ३०६—१८) बहुत विस्तार से भावना को बाक्यार्थ मानने का विचार किया है। मावना का क्या वर्ष है, इसके स्पट करते हुए जयन्त का कथन है कि भाव्यक्तित्व कार्यात् भाव्य (स्वर्गीट) विययक भावक (पुरुप) के ब्यवहार मावना कहते हैं। कुमारिल ने उन्त्रवार्तिक में कहा है कि जो बसु कभी भी हुई हो नहीं, जैसे आकाराकुष्टुम या जो कभी उत्त्रज्ञ ही नहीं होता खर्योत् सव्या तत्य जैसे आकाराकुष्टुम या जो कभी अराज ही नहीं होता खर्योत् सव्या तत्य जैसे आकाराजु कार्य की स्वाव होता है।

नित्यं न भवनं यस्य यस्य वा नित्यभूतता। न तस्य क्रियमाणुत्वं रुपुष्शकारायोरित ॥ तम्बार्तिक २,१।

स्वर्गे खादि इस्ट खर्य आकारा और आकाराकुमुम से विवत्त्व है, अतः उसको भाज्य कहते हैं, पुरुष के ज्यापार को भावना कहते हैं। वह भाज्य अर्थात, स्वर्गादि में निष्ठावाला है, और स्वर्गादि का उत्पादक भी है। न्यायमंत्ररी, पृष्ठ २०६ – २०७।

भावना के विषय में मतमेह—भावना के खरूप के दिषय में मतमेद है कोई उसका खरूप हुछ मानते हैं और कोई उससे मिश्रा जयना ने उनका उन्होस किया है कि : (पृ० २८६ ३०६)।

१—आवार्यक, क्रियाबाचक जो शब्द हैं जो कर्म के बोधक हैं अनसे भावना का ज्ञान होता है। "यज्ञत" यज्ञ करना चाहिए खादि शब्दों से वह भावना का ही खर्ष किया जाता है। यज्ञ करता है, खादि शब्दों से भावना नामक खनुष्ठान करने योग्य पुरुष के व्यापार की प्रतीति होती है। यह भाउना दुख विशेष शब्दों से ही प्रतीत होती है, सबसे नहीं। २--माबना एक किया विशेष ही है जो कि पुरुष के श्रन्दर व्यापार रूप से है। बाहर बसका सन्दात्मक रूप है, वह किया के त्राण से छुउ विलत्तण है।

३—पुरुष के प्रयत्न को ही भावना कहते हैं, जिससे कि पुरुष ब्यासीनता की दशा के अभाव को प्राप्त करता है।

४—पातु के मर्थ को भावना कहते हैं, वह प्रत्येक धातु के अर्थ में रहती है। बङ्ग करना, रान रेना आदि सभी क्रियाओं में अनुस्यूत है, जिस प्रकार गोत्व आदि जाति सब गाय आदि में रहती है।

वाक्यार्च भावना है—इमारिल ने श्रातएव क्लोकवार्तिक के वाक्याधि-करण में कहा है कि प्रत्येक वाक्य में श्राख्यात (किया) रहती है, अतः वाक्य का अर्थ भावना ही है। पार्थतारिधिमिश ने इमारिल के भाव को, राष्ट्र किया है कि "गुक्का गै। (सकेद गाय) के किया नहीं है, वहाँ भावना अर्थ केंसे होगा, उत्तका उत्तर दिवा है कि वहाँ क्रियायद का श्रष्याहार (आसेर) करना चाहिए, अन्यया वाक्य पूर्ण नहीं होगा।

> मावनैव हि वाक्यार्थः सर्वशस्यातवत्तवाः। श्लोकः वाक्यः २३०।

कुमारिल ने भावना को खर्थ मानने में जो खात्तेप किए गए हैं, उनका खागे विस्तार से उत्तर दिया है।

### श्रन्विताभिधान पक्ष का खएडन

पर्दों को निर्पंक मानना पड़ेगा—भेत हिर वथा पुख्यराज ने श्राम्वता-भिषानवाद का श्रमंतिकान श्रीर ध्वनिविद्यान होनों प्रकार से खरड़न किया है, श्रम्बिताभिषानवादियों का यह कथन कि पहते ही पद से सारे वाक्य का श्रमं झात हों जाता है, माने के शब्द क्स श्रमं को हो स्रष्ट करने के लिए हैं। उस पर शादेग किया है कि यदि एक ही पद से सारे विशेष श्रमों से शुक्त सन्पूर्ण वाक्य का श्रमं झात हो जाएगा तो श्रमों पढ़ों का उच्चारण करना निष्ययोदन होगा। जिन पदों का श्रमं पहले ही झात हो खुका है, उनके किर कहने से उनको निर्मं गर्क मानना पड़ेगा। इसके हो उत्तर हो सकते हैं एक यह कि ज्ञान हुए श्रमं को किर शाहींच नियम करने के लिए है, श्रम्या उसमें नियम था उसको सप्ट करने के लिए है। दूसरा यह कि कहे हुए श्रमं सप्ट करने के लिए यह श्रद्धावाद सात्र है, श्रद्धा अपनेत पढ़ों का उच्चारण निर्पंक नहीं होना। यह समाधान ठीक नहीं है एक पढ़ में सारे श्रमं की प्रतीवि मान होने पर श्रमते पढ़ों को अन्योक मानना ही पढ़ेगा। साथ हो यह भी है कि एक पढ़ से सारे वाक्य के श्रमों की प्रतीति नहीं होती है, यह भी सत्य है। अतः यह वहना कि व्यक्त की अभिव्यक्ति के लिए अन्य पद है, यह कोई समाधान नहीं है, क्योंकि एक पद से वाक्यार्थ का ज्ञान मानते हो और अन्यों को अभिव्यंत्रक। यदि यह कहा जाय कि सारे पदों से सामूहिक रूप से वाक्यार्थ का ज्ञान होता है तब अन्वितामिधानपद पदों से सामूहिक रूप से वाक्यार्थ का ज्ञान होता है तब अन्वितामिधानपद होने से उसका इति होता, क्योंकि पहला पद नष्ट हो चुका, उसकी सत्ता न होने से उसका अगले पदों से अन्वय नहीं हो सकता है, अतः वाक्य के अर्थ का ज्ञान भी नहीं होता। एक पद से सम्पूर्ण अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। अत. अगले पद जिनका कि अर्थ ज्ञात नहीं है, यह न नियम के लिए हो सकते हैं और न अनु-वाद के लिए में

यदि यह माना जाय कि वाक्यार्थ सारे पदों के एकमात्र समूह में रहता है और प्रत्येक मे उसकी समाप्ति होती है, तब सबको वाक्य में रखने में निरमंकता नहीं होती। परन्तु उस श्रवस्था मे उसे श्रन्वितामिधानपत्त कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सार्यकता प्रत्येक पद मे नहीं रही, श्रवितु श्रव्यप्ष्ट समुदाय में सिद्ध होती है। पुष्पराज याक्य० २,१६ तथा २,११७।

पद् और वर्ण की सिद्धि नहीं होगी—यदि यह माना जाय कि वाक्य में विद्यमान पद के अतिरिक्त एक अखरड निर्धिमान वाक्य नहीं है तो उस अवस्था में पदों में भी वर्णों की सत्ता सिद्ध होती है, क्यों कि वर्ण से अतिरिक्त पद भी नहीं है, अतः अवस्था से अदिरिक्त पद भी नहीं है, अतः अवस्थ से अदिरिक्त पद भी को मानत अवस्था के में ना नानने पर अवस्थों के भी अवस्थ मानने पद निर्धिक के भी अवस्थ ना से अस्थ मानने पद निर्धिक के भी अस्थ मानने पद निर्धिक मानने पद निर्धिक के भी अस्थ मानने पद निर्धिक के भी अस्थ मानने पद निर्धिक मानने पद निर्धिक मानने पद निर्धक मानने प्रक मानने प्रि

इसका परियाम यह होगा, कि कोई वर्य नहीं होगा, जब वर्य नहीं होगा तो पद भी नहीं होगा, श्रीर न पदों से बाक्य। उक्त रूप से अखरड बाक्य को स मानने पर पदों की विद्वा नहीं हो सकती है। श्रवः अवयवं से श्रविरिक्त श्रवयवी मानकर जिस प्रकार श्रवण्डवय्यों मानते हैं, उसे प्रकार श्रवण्ड बाक्य की मानने मानने वाहिये। जब तक किसी एक श्रवण्ड को वाच्य नहीं मानेंगे तब तक श्रयंताल नहीं होगा। वाक्य से वाक्यार्थ का झान वेखा जाता है, वह चिता कारण नहीं है, श्रवः एक नित्य श्रवण्ड बाक्य की सत्ता सिद्ध होती है। पदों के द्वारा उसकी श्रमिक्यिक होती है। पुरुषराज, बाक्य० २, २५—२६। पदानि बाक्ये तान्येव वर्णास्ते च पदे यदि। वर्णेषु वर्णमागानां भेदः स्थात् परमाणुवत्॥ सर्वे

वाक्य०२,२८।

पदार्थ से भिन्न वाक्यार्थ — यदि पदार्थ को ही वास्यार्थ मानें तो एक यह दोष आता है कि फितने ही वाक्यों में पहले पदों से कुछ अर्थ झात होता है श्रीर वाक्य समाप्त होने पर कुछ भिन्न ही अर्थ झात होता है। उसको पदार्थ नहीं कह सकते जैसे एक वाक्य पदछलि ने दिया है कि :—

श्वनञ्ज्वाहमुदहारि या त्वं हरसि शिरसा कुम्मं भगिनि साचीनमभिषाक्त-मद्रात्तीरिति । महा० १, १, ४७ ।

इसका पहले शन्दार्थ यह झाव होता है कि "हे पानी ले जाने याली वहन जो कि तू सिर पर मैल ने ले जा रही है, क्या तू ने तिरक्षे दी इते हुए घड़े को देखा है"। पतअलि का कथन है कि वाक्य में जो शब्द यथा स्थान नहीं रक्ये हुए होते हैं उनकी यथास्थान रखकर वाक्यार्थ जाना जाता है। उक्त याक्य का अन्यर्थ करने पर ठीक वाक्यार्थ यह होता है कि "है पानी ले जाने वाली वहन, जो कि सिर पर छा ले जा रही है, क्या तूने तिरक्षे दौड़ते हुए बैल को देखा है"। मर्र्ट हिए का कथन है कि पर्श्व में जो अन्य अर्थ का झान हुआ है, वह नहीं हो सकता। वाक्य के अन्य में जो अन्य अर्थ का झान हुआ है, वह नहीं हो सकता। वाक्य १,२४८।

व्यहरमार्य में पदार्थ का अभाव — मर्टहरि ने और दोप दिया है कि व्यहरमार्थ बाले भी बारम होते हैं, जिनका साव्दिक अर्थ प्रशंसा है, परनु बाक्यार्थ निन्दा होता है और इन्न ऐसे भी बाक्य होते हैं जिनका सच्दार्थ निन्दा है, परनु क्यहरपार्थ प्रशंसा है। ऐंटे वाक्यों में पदार्थ की सत्ता नहीं मानी जा सकती है, अतः अन्विताभिषानको वास्तिक समम्मना ठीक नहीं है। पद से अविरिष्ठ वाक्य है और पदार्थ से अतिरिक्त वाक्यार्थ है। वाक्य० २, २४६।

## ६-- वास्य का अर्थ प्रतिभा है।

, भावनाभेद से अर्थभेद — यहाँ पर यह प्रस्त स्वामाधिक है कि यहि क्षावयाये एक हो है, तो उसके विषय में अने रु सत क्यों हुए। इसका उत्तर मर्व-इरि ने दिया है कि बात्यार्थ एक होने पर भी उसके विषय में अनेकों विकल्प पुरुषों की अनेकों भावनाओं के कारण हैं। इस विषय से प्राचीत आवारों के बहुत मठ थे। उन भवों के अनुसार हो व्यक्तियों की विभिन्त भावनाएँ हो जाती हैं। वाक्यार्थ बहुत, एक ही रहता है, भावना मेट से उसे विभिन्त सममते हैं। वाक्य० २, १६८।

ग्रविकल्पेऽपि वाक्यार्थे विकल्पा भावनाश्रयाः । वाक्य० २, ११८ ।

वाक्यार्य मितिभा है—पुरस्ताज ने निर्देश किया है कि अल्लएड पक् के तीनों वाक्य के लक्त्यों में प्रतिमा बाक्य का अर्थ है। (बाक्य० २, १) नवनवोन्मेप-शालिनी महा को ही प्रतिभा कहा जाता है। प्रतिभा की वाक्यार्थ कहने का क्या अभिप्राय है, इसको स्पष्ट करते हुए नागेश ने कहा है कि वाक्य का अर्थ प्रतिमा का ही विषय है। प्रतिमा का विषय होने से वाक्यार्थ के लिए प्रतिमा शाय का व्यवहार होता है। मजुरा, पु॰ ४१०।

कुमारिल ने रलोकवार्तिक के वाक्याधिकरण में प्रतिभा के विषय में अपना मत प्रकट किया है कि पदार्थों के विषय में मनुष्यों की प्रतिभा विभिन्न प्रकार की बत्यन होती हैं, फिर भी वाक्य का अर्थ वाझ पदार्थ ही मानना चाहिए। यदि प्रतिमा को वाक्यार्थ मानने का यह अभिप्राय है कि प्रतिमा वाक्य का प्रयोजन है या प्रतिभा वाक्य से उत्पन्न होती है, तब उसको वाक्य का अर्थ मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। रलोक० ३२४ ३२०।

जयन्त ने प्रतिमा को वाक्यार्थ मानने के विषय में विचार करते हुए कहा है कि प्रतिमा झान है, वह शक्त से उत्पन्न होती है। वह शक्त का विषय नहीं है, वेसे रूप का झान चुत्र का । एक जी को प्रत्येक व्यक्ति अपनी वास्ता के अनुसार सेसा हो सममता है, कोई उसे पृण्वित सममता है, कोई उसे उप-मोग्य । इस प्रकार से प्रत्येक की प्रतिमा विभिन्न होती है। 'व्यान आया' कहने पर शुर्तों को उत्साह, कायरों को मय होता है, इतने से प्रतिमा को शानार्थ नहीं कह सकते । यदि वाक्य का प्रयोजन होने के कारण उसको वाक्यार्थ मानते हो वे वह मान्य है। प्रतिमा के विषय पदार्थ वाक्यार्थ हैं प्रतिमा वाक्य का अर्थ नहीं है। न्यायमत्रारी, एक ३३४ ३३६।

ै नागेरा ने प्रतिमा को वाक्यार्थ मानने में जो अन या कठिनाई थी, उसकी स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिभा का जिपय होने के कारण वाक्यार्थ को ही प्रतिमा कह दिया है।

मर्ज हरि और पुष्यराज ने प्रतिमा को वाक्यार्थ मानकर उसकी जो व्याख्या की है उसका साराश निन्न है। वाक्य० २, ११६--१४० तया १४४--१४४।

जो कोई मी राज्य है, वह प्रविमा का कारण है, अब वस्तुत प्रविमा हो एक वाक्य का अर्थ है। राज्य प्रविमा को जागृत करता है, राज्य के सुनने से जिस क्यक्ति की निस प्रकार की प्रविमा जागृत होतो है वही उसके लिए उस राज्य का अर्थ होता है। प्रत्येक की प्रविमा समान नहीं होता है। प्रत्येक की प्रविमा समान नहीं होता है। प्रत्येक की प्रविमा समान नहीं होता है, अब समझे एक राज्य से एक ही जान नहीं होता है। ऐसी स्थित मे बस्तु का क्या राज्य, है, यह ऐमा है को के कोई नहीं बता सकता है। एत्येक पुरुष अपनी प्रविमा के अनुसार उसको उस रूप में समस्ता है, जानता है और देखता है, प्रविमा अरायड है। अता वाक्यार्थ

श्रासण्ड श्रीर एक होवा है। इसका स्वरूप व्यक्ति की प्रतिमा पर निमेर है। राव्यू जानवान् प्राण्यिं की हो प्रतिमा को इद्युद्ध नहीं करता है, श्वितु वालक परा-पत्ती श्रादि को भी श्रमें का ज्ञान कराता है। वालकों, पद्यु, पतियों श्रादि को श्रादि को श्रादि को श्राद को प्रतिमा के कारण राव्यू से श्रमें की प्रतीति होती है। प्रत्येक की प्रतिमा श्रम्पता विभिन्न जाति के श्रमुमार नियत है। यही का प्रवोध होता है, उसी के श्रापार पर सारा व्यवहार होता है। यह प्रतिमा सारे प्राण्यियों द्वारा श्रमुमव की जाती है। यह राव्यू का कारण है। समस्त व्यवहारों का मूल कारण है। श्राद प्रतिमा को वाक्यार्थ मानता चाहिए।

प्रतिभा स्वाभाविक होती हैं—अम्यास के कारण राव्ह दो प्रतिभा का कारण माना गया है। वह अम्यास ( संस्कार) इस जन्म का होता है या जन्मानर का और उसका क्या खरण है, इसका करा दिया है कि वह इस जन्म दा नहीं होता है। वालक को उसका कोई अपदेश नहीं देता है, वह पूर्व जन्म का हो है। उसी को समय या संवेद नाम दिया जाता है। वह प्रतिभा स्वामायिक होती है। इसका झान इस प्रकार से होता है कि यह सहसा इस बात को बता देती है कि यह करना चाहिए। कोड़ा लगते ही योड़ा चल पड़ता है और अंकुश के मारते ही हाथी वह समक जाता है कि मुक्त वह करना चाहिए। इस प्रकार सारे प्राची करनी है वासनामूलक अभ्यास के कारण प्रतिमा से अपने कार्यों को करते हैं।

वानप से मितिमा का मवाप-धाक्य में अवास्तविक पदार्थों के द्वारा अभिव्यक्त प्रतिमा को वाक्यार्थ कहा जाता है। विभिन्न पदों को विष्द्वन्न रूप में प्रहण करने पर भी वाक्यार्थकान के समय प्रतिभा एक और पदार्थ बुद्धि से पृथक होती है। वैवाकरण इसी को वाक्यार्थ मानते हैं। प्रतिभा का क्या स्कल्प है, इनका "वह है' इस रूप में कोई वर्णन नहीं किया जा सक्या है। यह स्वातुभव सिद्ध है, परन्तु अनुभवकर्या भी उसका निरूपण नहीं कर मकता।

मितिमा सारे रूपों वाली है— मितमा का स्वमाव यह है कि वह धाव-म्मिलित पहार्थी में भी धहातरूप से मेल करा देती हैं। वही छारे स्वरूपों वाले धाव्यों में सबस्य वाली होकर वाक्य का विषय वन जाती है। इसका माव यह है कि सारे वाक्य प्रतिमा का आश्रव लेकर धर्म बोच कराने में सफल होते हैं।

प्रविमा माज़ात् शब्द से भी ब्रत्यन्न होती है, खर्यान् ब्यायहारिक काल में शब्द से प्रविमा का ब्रद्ध होता है। यह तम्मान्तर की भावना के कारण भी रहती है, जैसे पशु-पत्तियों खादि में। बोट्ट भी इम प्रविमा का बल्लंबन महीं कर सकता है। इमका भाव है कि प्रविमा को हो मारा मंसार प्रमाण भानता है, पशु पत्ती श्रादि भी प्रविमा के आधार पर ही अपने सारे कार्य करते हैं।

प्रतिमा स्वमाव-सिद्ध है—जिस प्रकार प्रत्येक द्रव्य में स्वामाविक मन्द्र आदि राख्यां देखी जाती है, उसी प्रकार प्रतिमाशाली प्राण्यों को विशेष संस्कारों से ज्वयत्र प्रतिमा का स्पटत्या झान होता है। यह प्रतिमा पूर्व जन्म के क्षम्यासों के कारण होती है जैसे वसन्द कृत में कोयत की क्ष्म वस्त के की नव कर काम्यासों के कारण हो। है जैसे वसन्द कृत में कोयत की क्षम को को वाला बनाना किस ने सिखायां। मकड़ी को जाला बनाना किस ने सिखायां। मकड़ी को जाला बनाना कीन बतात। है। यह सब स्वामाविक प्रविमा के कारण है। मोजन करना, प्रेम करना, द्वेप करना, दूरना, आदि कियाएँ, जो कि जाति विशेष में प्रसिद्ध होती है, उन्हें पग्नु-पांचयों को कीन सिखाया है। इन उदाहरणों से झात होता है कि प्रतिमा समस्त जीवों में रहती है। वह स्वामाविक है। उसी से झात होता है।

प्रतिभा का मूलकारेस गृष्ट्य हैं—मह्द्रिंद ने यह सिद्ध करने के परचात् कि पेमा कोई जीव नहीं है जिसमें प्रतिमा किसी न किसी त्वरूप में नहीं हो, यह सिद्ध किया है कि प्रतिभा का मुलकारस राज्य हो है, चाहे यह इस जन्म की हो या पूर्व जन्मों की । प्रतिभा का विकास राज्य के दिना नहीं हो सकता है। यह प्रतिभा राज्य के द्वारा इस जन्म में में प्रशुद्ध होती है और कभी यह जन्मान्तरीय होती है। अन्तरीयत्वा प्रतिभा का मूल राज्य को ही भानना पड़ता है।

प्रतिभा छः प्रकार की होती हैं— मह हिर ने इसप्रतिमा को निमित्त मेर् से छः प्रकार का माना है। इसका भाव यह है कि प्रतिमा सब में रहती है, परन्तु उनमें भेद आश्रय भेद से होता है। वस्तुतः प्रतिमा में कोई भेद या विनाग नहीं है। कहीं पर यह स्वामाविक होती है, जैसे पश्चित्र प्राचित्र में हो हैं में वहरी वरए (आवरए, किया), अन्यसास, योग (योगान्यास, स्थान, समाधि), अदस्य (प्रवेदन्त के शुभाग्रुमकर्म) तथा विशेष कर्यात् किसी योगी ऋषि आदि के द्वारा आधान के कारण यह प्रतिमा जागृत होती है।

> स्वमावचरसाम्यासयोगाइष्टोपपादिता । विशिष्टोपहिता चेति प्रतिमां षड्विचा विदुः ॥ वास्य०२,११४ ।

प्रतिमा का भावार्य-भर्ष हिर्द ने वाक्य को श्रवस्व और श्रवस्वरहित तिस्त माना है। उनके मत से वाक्यार्य वाक्य का ही विकास है। श्रवस्व और तिस्य वाक्य का विकास प्रतिमा है। वह स्वामाविक आदि मेर से ६ प्रकार है। राज्य को वे राज्यत्वत्व (परस्रग्न) मानते हैं। द्यप्ति के मूल में यही राज्यत्वत्त्व रहता है। उनी की स्वित (प्रतिमा) है। परस्य की प्रविमा जीवाला है। उस उसी प्रकार संसार के सूक्ष्म और स्थूल प्रत्येक तत्त्व में रहती है। मनुष्य पशु-पित्तरों आदि में वह प्रविभा के रूप में है। संसार का शब्दशास्त्र मनुष्य की प्रतिभाका उद्गार है। प्रतिभा ही शब्दतत्त्व को सममती है और उसको शब्द शास्त्र के रूप में मूर्वरूप दे देती है अतएव भर्त हरि ने प्रतिभा को बाक्यार्थ

गानने पर इतना बल दिया है। किमी और तत्त्व की मानने में भले ही किसी की विप्रतिपत्ति हो, परन्तु प्रतिभा को मानने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। वही परमझ की ध्वनि है, परमझ का मर्तरूप है। उसका साज्ञात्कार वाक्यार्थ का साचात्कार है।

#### ऋध्याय ६

# स्फोटबाद और अर्थविज्ञान

बान्य और वान्यार्थ के विषय में इससे पूर्व लिखा जा चुका है। वैयाकरणों ने मापातत्त्व पर वाह्य दृष्टिकोण से ही विचार नहीं किया है, अपितु उसके मीलिक वत्त्व पर अन्तर्देष्टि से भी विचार किया है। शब्द और अर्थ का क्या स्वरूप है, उनका परस्तर क्या सन्यन्य है, ऋर्य का विकास कैसे होता है, ऋर्य में नित्यवा है या अनित्यता, आदि विषयों का विचार वैयाकरणों ने स्कोटबाद में किया है। सार्यकता वर्ण में है या पद में या वाक्य में । इनका वास्तविक रूप क्या है, यह सब स्टोटबाद का विषय है। अर्थविज्ञान का विषय है, अर्थ विषयक मभी परनों पर विचार करना, परन्तु स्होटवाद का विषय राज्द श्रीर श्रर्थ दोनों के सभी वास्त्रिक प्रश्नों पर विचार करना है। वैयाकरलों के मवानुसार शब्द श्रीर श्रर्य एक ही श्रात्मा के दो विभिन्न भाग हैं, श्रतएव भर्ण हरि ने वाक्यपदीय के प्रयम काएड में स्टोट और ध्वनि दोनों पर विचार किया है। अन्तर्राध्ट से देखा जाय तो राज्य और अर्थ एक ही तत्त्व है। अर्थ राज्य का ही विवर्त है। वास्य-स्फोट अर्थान् अर्थ-समन्तित शब्द का प्रायोगिक स्वरूप देना जाय तो वह बाक्य रूप है। उसमें दो तस्व रहते हैं। एक स्होट खार दूसरा ध्वनि। स्होट के कारण सार्यकता है और ध्वनि के कारण ज्यावहारिक उपयोगिया। स्होटवाद का मौलिक श्रमिप्राय यह है कि शब्दतत्त्व का वास्तविक स्वरूप क्या है, उससे श्रयंतत्त्व का विकास हैसे होता है, राज्युवस्य से अर्यवस्य का विकास होने पर अर्यवस्य का क्या स्वरूप होता है।

### स्कोटबाद का भारम्भ

स्कोटायनच्छिप से प्रारम्म स्होटबाइ का प्रारम्भ कब हुआ, इसका क्या इतिहास है, यह निरिक्त और असंदिग्ध रूप से नहीं कहा जा सकता। भूमिका में इस बात का उन्हेल किया जा चुका है कि स्होटबाइ के मीलिक सिद्धान्त का देह और नाह्ययम्पयाँ आहि में उन्होंन मिकता है कि शब्द (बाक् तक्त) नित्त है,श्रस्तवह है, उससे ही कर्य (सिट्ट) का विकास होता है। पद-कार अर्यान् वैवाकरण उस वाक्यात्मक शब्दशास्त्र का विरह्मेषण करके वसे सुवीय श्रीर सरल वनाते हैं। वेद श्रीर बाह्मए-प्रन्यों में राज्य, बाक्, गो आदि शब्द इस भाव को प्रकट करने के लिए प्राप्त होते हैं, परन्तु वेदादि में स्कोटशब्द इस भाव को व्यक्त करने के लिए प्राप्त नहीं होता है. अतः वाद के रूप में स्कोटबाद का प्रारम्भ कय हुश्या यह श्रानिश्चत है। पाणिति ने श्राप्टाध्यावी में एक सूर दिया है 'श्रवह स्कोटावनस्य' (श्राप्टा॰ ६, १, १२३) जिसमें श्राप्योय स्मेटान वान का नाम दिखा है। इस नाम में स्काटशब्द सर्वप्रयास टिप्टगोचर होता है। हर्दन ने उक्त सुत्र में आवे हुए स्काटायन नाम की व्याप्ता काशिश की टीका प्रवस्तारी में की है कि स्काटायन नाम के एक महान् वैयाकरण थे, उनका नाम स्कोटायन इसलिए पड़ा था कि स्काट के सिद्धान्त का उन्होंने श्रयन श्रापीत् पारायण किया था, श्रीर स्काटवाद के प्रतिवादक थे।

स्कोटोऽयनं पारायणं यस्य स स्कोटायनः स्कोट प्रतिपादनपरो वैयाकरणाचार्यः पदमंजरी, काशिका, ६, १, १२३ ।

ं नागेश ने स्फोटवाद पुस्तक में इस वात को स्वीकार किया है कि यह स्फोट-वाद स्फोटायन ऋषि का मत है अर्थात् इस बाद का प्रारम्भ उनसे हुआ है।

> वैयाकरणुनागेशः स्कोटायन ऋपेर्मतम् । परिष्ठत्योक्तवांस्तेन भीयतां जनस्यवरः ॥ ( पृ० १०२ श्रद्यार लाहन्नेरा सीरीज नं० ४४ )

यास्त्र ने निरुक्त के प्रारम्भ में (पृष्ठ १, १—२) शस्त्र की श्वानित्यता को मानने वाले श्राचार्य श्रीदुर-रायश्य के मत का सरव्डन करके श्रपना मत स्पन्ट किया है कि शस्त्र निरय है, स्थापक है, श्रामु से भी सहस है। हुर्गोचार्य ने इसकी स्थास्त्रा में स्फोटवार की स्थाप्त्रा की है।

व्याप्तिमत्त्वाचु शन्दस्याणीयस्वाच्च । निरुक्त १,२।

प्राणिनि का मत—सत्यायन और पतन्त्रति ने इस बात पर विचार किया है कि आवार्य पाखिति का क्या मत था। दोनों ने 'सिद्धे शुरुवार्यसंवन्ते' ( महा० आ०१) की ब्याल्या में यह सप्ट किया है कि पाखिनि शान्द को नित्य मानते थे। वे भी स्केटायन के तुल्य स्केटबाद के समर्थक थे। पाखिनि के निन्न तीन सूत्रों से स्केटबाद वा माव और पाखिनि का मत स्पन्ट हो जाता है।

'सर्वत्र विभाषा तो', 'श्रवह्रफोटायनस्य', 'इन्त्रे च नित्यम्'। ( श्रप्टा॰ ६, १२२ - १२४) पगञ्जलि ने श्रन्त के दोनों सूनों का माव पारिमाधिक प्रक्रिया श्रयोत् उदाच श्रत्वद्वाच श्राद की व्याख्या से स्पष्ट क्रिया है। महोजिनीतित श्रीर कांग्रिकाकार वामन जवाहित्य ने इसको चार उत्राहर्रणों द्वारा स्पष्ट क्रिया है। तो श्रीकाकार वामन जवाहित्य ने इसको चार उत्राहर्रणों द्वारा स्पष्ट क्रिया है। तो श्रीकाकार वामन जवाहित्य ने इसको च्या है। वर्षकों मार्यक मानकर उसका प्रयक्त स्वाप्त क्रिया है। वर्षकों वर्षकों मार्यक मानकर उसका प्रयक्त स्वाप्त क्रिया है। वर्षकों वर्षकों मार्यक मानकर उसका प्रयक्त स्वाप्त क्रिया है। वर्षकों वर्षकों मार्यक मानकर उसका प्रयक्त स्वाप्त क्रिया है। वर्षकों स्वाप्त क्रिया हो। वर्षकों ह

अस्तित्व स्वीकार करते हैं। पदमादी वर्णों को अनर्यक मानकर पट को सार्यक मानते हैं, परन्तु वाक्य में पट की सत्ता मानते हैं। वाक्यवादी पट और वर्ण दोनों को अनर्यक मानते हैं, वेज का बाद में मानते हैं। प्रयम दो बदा हर जो अनर्यक मानते हैं। प्रयम दो बदा हर जुंवाई और पदम्बारी पट का मन वात्त हैं, तृरीय उदाहर खा वाक्यवाद हरें को स्वाद को मन वात्त हैं। तृरीय उदाहर खा वाक्यवाद हों हों है। पर को स्वाद है जो प्रवाद है जो पर वहां को प्राणिति का मत वात्त है। पारिति का मो राज्य को राज्य है वहां है कि उन्होंने भी साज्य को साज्य वहां प्रवितिधि राज्य स्थाद पर विभिन्न मती का उत्तर किया है और अन्त में पायाम और पावेन्द्र नदाहर खों को पर स्थाद कर की साज्य की साज्य कर वाद की साज्य के वार्ण की साज्य के साज्य के वार्ण की है। इसको इस प्रकार कर को विभाग स्थाद है और वार्ण है अवह के 1 अवह

व्याहि का मत—कात्पावन और पवज्ञति स्नेन्वाट के समर्थक हैं। इस निषय पर उनसे भी पूर्व आचार्य क्याहि ने अपने समह नामक अन्य में बहुत विस्तार से शान् के नित्यत्व और अनित्यत्व पर विचार किया था। अत्यव पवज्ञति में 'कि धुनर्नित्य शाट, आहोसित्त नार्य' (शब्द नित्य है कि अनित्य ) (महा० आ० १) के विवयर्श में कहा है कि समह में इम विषय पर सुत्य रूप से विचार किया गया है कि शाट नित्य है या अनित्य। दोनों पहां के द्वाप और गुरा बताए गये हैं। अत में निर्धय दिया है कि यद्यि शाट नित्य है, तथापि अनित्य है। होनों अहार से निवाम सूत्र चनाने चाहिये। नित्य और अनित्य हीनों मानने का अभिप्राय यह है कि यद्यि शब्द स्तोन्त्य से नित्य है तथापि चनित्य से अनित्य है विचारित से स्रोति से अनित्य है विचारित से अनित्य से अनि

पतञ्जलि के विवेचन का आधार आचार्य ज्यां जि का समद मन्य था। समह के हुक एलोक पुरवराज ने उद्धुत किए हैं जिनसे स्मोटवाट के मीलिक मरनों पर मजरा पड़ता है। स्काट और प्यनि के त्रियय में आगे पतञ्जलि और भर्त्य हार्र के विवेचन का उन्नेत करते हुए निरोध विलाग से लिला जाएगा। यहाँ पर, सुत्रहप में ब्यांडि के विचारों का बल्नेय किया जायगा।

स्फोटबार और अर्दे तेवार की समानता—स्कोरबार के विवेचन मे यह विग्रेपरूप से स्मरण राजना चाहिए कि स्कोरबार अर्देतवार या ब्रह्मवार का ही बैयाकरएरूप है। दोनों विवेचनों में कोई मीलिक अन्तर नहीं है। 'राज्-

कौसुम' में (पृ० १२) मट्टोजिडीसित ने इसका स्पष्ट उल्सेस किया है। जिस प्रकार श्रद्धैतवाद में भी विभिन्न मत हो गए हैं, उसी प्रकार स्पोटवाट के विषय में भी विभिन्न मत हैं। श्रद्धैत वेदान्त श्रात्मा को ज्ञानरूप मानता है। श्रात्मा हानरूप है और हाता भी है। हाता वस्तुतः हान से पृथक् नहीं होता। ये दोनों भिन्न वस्तु नहीं हैं । अद्वेतवादी आत्मा की अद्वेतता को मानकर उसे ब्रह्म नाम देते हैं। अलए र नित्य निर्विशेष बहा से सृष्टि की उत्पत्ति के मूल में बहा की वीज शक्ति को माया नाम देते हैं। माया में दो शक्तियाँ होती हैं आवरण तथा विचेष। आवरण शक्ति नहा के शुद्ध स्परूप को दक लेती है और विचेष् शक्ति उस नहा में सृष्टि के प्रपच का उत्पन्न करती है। (हम्हरयविवेक, श्लोक १३--१४)। निर्विशा ब्रह्म माथा के द्वारा श्रवच्छिन्न होने पर सविशेष या सगुणरूप की प्राप्त होता है। तन उसे ईश्वर कहते हैं। विश्व की स्ट्रांटर, स्थिति तथा प्रलय का बारण यही ईरवर है। वेदान्त के अनुसार ईरवर ही जगत का उपादान कारण भी है। जगत् की सृष्टि ईत्तण के द्वारा होती है। अन्त.करण में रहने वाले चैतन्य की जीव कहते हैं। जीव के विषय में शकराचार्य का मत है कि ( शांकरभाष्य २, ३, १७) शरीर तथा इन्द्रिय-समूह के अध्यत्त श्रीर कर्मफल के भीचा आत्मा की ही जीव कहते हैं। जीव की उत्मित्त के विषय में शकरावार्य का कथन है कि ( शाकरभाष्य २, ३. १७ ) शरीर त्यादि उपाधियों की ही उत्पत्ति होती है, नित्य . श्रातमा कभी उत्पन्न नहीं होता है। जगत् श्रसत्य है। जगत् को श्रसत्य या मिथ्या मानने का क्या भाव है, इसकी व्याख्या शंकराचार्य ने दिशानवादियों के मत कार्यां के प्रचा पाय हा इसका ज्याखा राक्तावाय न । उद्यागवाद्य ज पर का स्वयं करते हुए की है। यह कथन कि जगत के समस्त प्रार्थ राज्यवा निष्या है, सर्वया अग्हासासद है। शकराचार्य का कथन है कि वाह्य अर्थ की अव्विध्य सर्वदा साज्ञात् रूप में हमें हो रही है। प्रतित्त् ख अनुभूवमान प्रार्थों की सचा उनके ज्ञान के श्रितिस्किन मानना उसी प्रकार उपहासासद है, जैसे स्वाहु भोजन करके द्वप्त होने वाला पुरुष, जो न तो श्रपती हो तृष्टि को माने, न भोजन की वाल स्वीक्तर करे। (शांकरभाष्य २, २, २८) श्रसत्य मिथ्या या श्रनित्य का यह भाव नहीं है कि वह सर्वया काल्यनिक है। आत. शकराचार्य ने सत्य की परिभाषा यह नी है कि "यद रुपेण यित्रिश्चतं तद् रूपं न व्यभिचरित, तत् सत्यम्' अर्थात् जिस रूप से जो पदार्थ निश्चित होता है, यदि वह सर्वदा उसी रूप से रहे, उसमें कभी कोई परिवर्तन श्रादि न हो, उसे सत्य वहते हैं। संसार में यह सत्यता ना लत्तल नहीं घटता, क्योंकि वह परिलामी अस्थिर विनाशी है, • श्रतः उसे श्रमत्य माना है। इसी श्राधार पर तीन सत्ताएँ वेदान्त में मानीजाती हैं १ - प्रातिभासिक या प्रातीतिक जो प्रतीत हो कि सत्य है, परन्तु बाद में सर्वया त्रसत्य हात हो। जैसे रज्जु-सर्प। २-व्यावहारिक सत्ता, जो व्यावहारिक दृष्टि से सत्य हो, परन्तु पारमार्थिक दृष्टि से सत्य न हो; जैसे जगन् के पदार्थी, मनुष्य जीव-जन्तुओं की सत्ता, २—पारमार्थिक सत्ता, जो बिहाल में अवाध्य

होने से पूर्णरूप से सत्य होता है, ऐकान्तिक सत्य । वह केवल ब्रक्ष है, वही पारमा-थिक सत्य है ।

वैयाकरणों ने ऋर्थतत्त्व को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म.जीव, जगत्, माया श्राहि शब्द न रतकर उन भावों के लिए श्रन्य शत्र दिए हैं। स्कोटबादी परब्रह्म के स्थान पर शब्द को ब्रह्म कहते हैं। शब्दब्रह्म ज्ञान रूप है वाक्य०१,११२,) वही एक ज्ञाता, ज्ञान श्रीर रोय तीनों रूरों मे है। यही सब का उपावान कारण है। वहीं भोका (पुरुप भोक्तव्य (विषय) भाग (सुख दुख आदि अनुभव) है, (वाक्यव १, ४ तथा १, १२=) वह स्वय अलरड अनादि असर है। शब्दतत्त्व से अर्थतत्त्व त्रयात् सुष्टितत्त्र की उत्तरि के मूल मे उसकी बीतशक्ति की माया न कहकर वृत्ति कहते हैं, उसका स्वरूप किया है, (वास्य० १, ४१)। रफाटवाद के शब्दों मे रफ़ाट नित्य, श्रायण्ड, निर्लेप और श्रानिर्वचनीय है शब्द सुष्टि के मूल मे विद्यमान उसकी बीज-राक्ति को ध्वनि कहते हैं। उसके दा भेद हैं प्राकृत और बैकृत। नित्य शान्त्र या स्फाट को ध्वनि से युक्त होने पर सगुणुरूप को प्राप्त होने पर वाक्य स्फाट कहते हैं। यही शब्दशास्त्र और अर्थशास्त्र का उपादान कारण है इसका भर्छ हिर्ने "एकोऽनवयव शन्दः' (एक अग्ररण्ड नित्य शन्य वाक्य है ) कहा है। उसी से से अपोद्धार द्वारा पर्दों की कन्यना की जाती है। वे वस्तुत उससे पृथक नहीं है। अपित उसके काल्पनिक अवयव हैं। वाक्यरफाट के विषय में श्रन्विताभिधानवाद प्राकृत ध्वति को ही सत्य मानता है, वैकृत को नहीं। श्रमि-हितान्वयबादी चैकृत को भी सत्य मानते हैं। वे वर्णों को सत्य मानते हैं। भूठ हरि ने वर्ण और परों को श्रसत्य मानने पर सत्यासत्य की व्यवस्था की है कि बाह्य सत्ता गौए सत्ता को सर्वथा श्रसत्य या काल्पनिक नहीं मानते। ( बाक्य० २. २८७ – २६८)। वैयाकरणों के मतानुसार श्रयण्ड वाक्यरफोट पारमार्थिक सत्ता है। पदरफोट ज्यावहारिक सत्ता है श्रीर वर्णवाद ध्वनिरूप वर्णी की सत्ता, तथा उनकी सार्थकता प्राविभासिक सत्ता है।

### स्फोटबाद श्रोर श्राचार्य व्याहि

स्फोटवाद के सिद्धान्त को मानने के लिए निम्न कुछ बातें मानना आवरंपक है। शब्द एक है, नित्य है, और खदाएड है। उसकी अभिव्यक्ति प्वनित से होती है। घानि के हो भेद हैं, एक आकृत दूसरी चेक्रन। वर्ष और पद सार्थक नहीं हैं, अपितु वाक्य हो सार्थक होता है, अप्य की प्रतीति उसी से होती है। क्यांडि ने इन वातों को सपट हप से उल्लेख किया है। निम्न शास्त्र ध्यान देने योग्य हैं ---

शन्द एक और श्रासण्ड है—शत्र खीर खर्थ मे कोई भेद नहीं है। न्ययहार में इनको पृथक कर लिया जाता है। शत्र खीर खर्थ में मीलिकतत्व एक ही है, वह एक है और नित्य है। 328

शन्दार्थयोरसंमेदे व्यवहारे पृथककिया। यतः गृज्दार्थयोस्तत्त्वमेकं तत् समेवस्थितम् ॥ वाक्यः १,२६ की टीका में।

राष्ट्र में कोई विभाग नहीं है। उनदी विभागनुक अर्थान् कमनुक वर्णे हे, जो कि वैसरी ध्वतिरूप हैं, श्रीमञ्जूकि होती है। वह श्रीमञ्जूक ध्वनिरूप वर्षों से श्रुप का वाचक होता है। वह श्र्य रूपातमा ग्रन्ट बुद्धि में ग्रन्टवल के साथ श्रीमन्नता श्रयीन् तादात्म्य को प्राप्त हो जाता है, भाव यह है कि राज्य का उच्चारण होने पर वह बुद्धिस्य शब्द के साथ वादाल्य को प्राप्त होता है, इस बुद्धिस्य शब्द से हो अर्थ का ज्ञान होता है।

श्रविमको विमक्तेम्यो आयतेऽर्थम्य बाचकः। संमेहमुपगच्छति॥ शन्दस्तवार्यस्पात्मा

बानग्र रे, ४४ की टीका में। स्फोट और प्राकृत बैकृत ध्वनि— स्होट की व्यत्तव्यि प्राकृत ध्वनि से होती है। बैक्टत ध्वनि वृचिभेद अर्थान् शीन विलन्य आदि स्थिति के भेद में कारण है।

> स्कोटस्य ब्रह्मे हेतुः शहतो खनिरिप्यते। वृधिमेदे निमित्तवं वैद्यतः प्रतिपयते॥

वाक्यः १, ७३ सूर्यनारायण् की टीका। वाक्य ही सार्यक हैं--छोड़े भी पद किसी धर्य में नियमित नहीं है अर्थान पर्दों का कोई अर्थ निश्चित नहीं है और ट उनकी कोई सता है।

केवल बाक्य ही सार्यक है। इसी की सार्यकता से पर की सार्यकता और सता है। नहि किचिन् पर प्राप्त रूपेए नियतं नवचित्।

पदानामर्थरूपं च बाक्यार्थादेव आयते॥ बास्य० १,२६ की टीका

स्फोटबाद श्रोर पतन्त्रलि

पाणिनि का नित्यराद्यवाद-पतन्त्रजलि ने सनल महाभाष्य में पार्शिन के सिद्धान्त का दृद्वापूर्वक प्रतिपादन किया है कि शब्द सबया नित्य है। श्रद-एव श्रागम श्रादि के स्पेलों पर सम्टरूप से उल्लेख करते हैं कि पारिंगि का

मत है कि शर्द नित्य है, यदि किनी भी शब्द में विकार व्यदि होगा तो नित्यता

के सिद्धान्त की सित होगी। ऋतएव शब्दों में आगम विकार नहीं करके उनके स्यान पर आदेश करना चाहिए अर्थान् आगमरहित के म्यान पर आगमयुक्त त्रीर विकाररिहत के स्यान पर विकारपुक्त दूसरा पद त्रा जाता है। सारे पद के स्थान पर दूसरा नया पद त्राता है, विकार क्रादि नहीं होता।

> सर्वे सर्वपदादेशा दाह्मिषुत्रस्य पाणिनेः। एकदेशविकारे हि नित्यन्वं नोपपद्यते॥

महा० ७, १, २७।

नित्य शृज् का स्वरूप—पवज्ञिल ने 'छ इ व ख्' ( महा॰ आ॰ २ ) सूत्र की ब्याल्या में जाित में शिक है कि व्यक्तिमें, जाितस्मेट है कि व्यक्तिमें, इस पर विस्तार से विचार किया है। इसी प्रकरण में शब्द के विषय में अपना सिद्धान्त लिखा है कि शब्द नित्य हैं। नित्य शब्दों में प्रत्येक वर्ष कृतस्य अर्थात् सर्वया निर्तेष निरंजन और अवदान होना चािहर, उसमें किसी भी प्रकार का स्वय, पृद्धि या विकार नहीं होना चाहिए। प्रवज्जित के इस क्यन से सप्ट है कि उनका अर्थिन स्वयन हो है, अन्य नहीं।

नित्यार्च राज्याः नित्येषु च राजेषु क्टस्यैरविचालिमिर्वर्गैर्भवितव्यमन-पारोपजनविकारिमिः। महामाध्य, स्रा० २।

(स्फोट) राष्ट्र का लक्षण —पतञ्चलि ने राष्ट्र का लक्ष्य किया है कि जिमही श्रोत्र से उरलिथ होती हैं, जो दुद्धि के द्वारा महरू किया जाता है, जो प्रयोग अर्थान् उञ्चारण् से अभिज्यक होता है और आकारा जिसका स्थान है, उसे राज्य कहते हैं, उसका आश्रय आकारा भी एक है।

श्रोबोपत्रविष्वृद्धिर्निर्माद्यः प्रयोगेपाभिज्वत्तित आकारादेगः शन्दः । एकं च पुनराकाराम् । महा० आ० २ ।

स्पर्टीकरण — ईंटट और नागेश ने पवन्यति के इस शब्द के लहण की व्याच्या में यह निर्देश किया है कि उक्त लत्तण में पवज्जि ने जो शब्द रक्ते हैं, वह बहुत सार्यक और निरोध भावपूर्ण हैं। पवज्जिल ने यहाँ पर स्कोटरुपी शब्द की व्याच्या की है। कैयट और नागेश के अनुसार प्रत्येक भाग का भाव निन्म है।

१— निमक्ती श्रोत्र से उपलिष्य होती हैं — का मान यह है कि राज्य की कात में ही उपलिख होती है। यहाँ पर श्रोत्र राज्य का मान यह है कि कात भी आहारा का एक खंरा है। कात में विद्यमान आहारा को ही श्रोत्र करते हैं, उसी में राज्य की सातान उपलिख होती है। कात में उपलिख करते से यह अर्थ निकतात है कि राज्य का स्थान आहारा है, क्योंकि इन्त्रियों अमंदद्व विषय का महत्त महत्त की स्थान आहारा है, क्योंकि इन्त्रियों अमंदद्व विषय का महत्त की कर कहती हैं। श्रोत्र में क्रियारीलता नहीं है कि वह दूसरे स्थान पर जाए। अतः जब वक राज्य को आहारा में रहने बाला नहीं मानेंगे, तब वक

इमका प्रहण नहीं हो सकता है। जो इन्ट्रिय जिस तत्त्व की बनी है, वही उसका प्रहण करती है, श्रोत्रेन्ट्रिय ज्याकाशतत्त्व का ही कर्णवर्ती स्वरूप है, श्रतः उससे उसका प्रहण होता है।

२—बुद्धि से जिसका श्रहण होता हैं - श्रोत्रोपलिय से ही इस अर्थ की उक्ति होने पर इसके क्यन की क्या आवश्यकता है। इसका समाधान यह है कि शब्द क्यों के द्वारा बने हुए हैं, उनका उच्चारण करते ही नाश हो। जाता है, अवः शब्दों का शहण कैसे होता है, इसको सम्प्र करने के लिए वह वहा गाता है। इसका साम व्यव्ह है कि पूर्व-पूर्व प्यांति से उत्सन्त की गई अभिव्यक्ति से संसार परंपरा का जन्म होता है। उसका परिपाक होने पर अन्य वर्ण के ज्ञान से शब्द को प्रस्तु को शहण करने वाली बुद्धि ही है। शब्दों का पूरा ज्ञान के प्रस्तु वर्ण के ज्ञान से शब्द करने वर्णों की ध्वनियाँ हैं, वे शब्द की अभिव्यक्ति करती हैं, उससे संस्कारों का उद्द होता है, उस संस्कारों के उद्द होता है, उस संस्कारों से चुक्त अतिम वर्ण के ज्ञान से शब्द का ज्ञान होता है। नागेश का क्यन है कि उक्त प्रशार से संस्कार विश्वार अवन्तरण से संहेत, उत्त प्रकार से संस्कार विश्वार अवन्तरण से संहेत हैं। विश्व अप्रत है के उक्त प्रशार से संस्कार विश्वार अवन्तरण से संहेत है। विश्व अप्रत है के उक्त प्रशार से संस्कार विश्व के अपि विश्व के अपरत है के उक्त प्रशार से संस्कार विश्व के अपरत है के उक्त प्रशार से अपरत होता है। व्यवस्त होता है। इस से अपरत होता है। इस से प्रत विश्व के अपरत है के उक्त प्रत होता है। इस प्रत होता है। इस से स्वत विश्व की उत्त संस्कार होता है। इस विश्व होता है। इस से संस्कार विश्व की इस से होता है। इस विश्व होता है।

पूर्वपूर्वध्वन्युत्पादिताभिज्यक्तिज्ञनितसंस्वारपरम्पराप्राप्तपरिपाकान्स्यबुद्धिः निर्माख इत्यर्थः ( केयट ) ।

२—प्रयोग से प्रकाशित का व्यभिप्राय यह है कि यद्यपि शब्द सर्वत्र सर्वत्र विद्यमान है, परन्तु उसकी सर्वद्रा क्पतिच्य नहीं होती है। शब्द की उपलब्धि तभी होती है जब उसका उच्चारण किया जाय। यहाँ पर प्रयोग का व्यर्थ है ध्वित या वर्ण, वर्णीक उसी का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति कहने का व्यक्तियाय यह है कि शब्द उसका नहीं किया जाता है। व्यक्ति ध्वित से विद्यमान को ही प्रकाशित किया जाता है। क्षित् ध्वा करी है।

8—झाकारा में रहने वाले की व्यारया में पतछित का यह कथन है कि आकारा एक है, इसकी स्पष्ट करते हुए नागेरा का कथन है कि जैसे एक छाम के फल में एक ही रूप, रस, गन्य झाहि होता है उसी प्रकार अपने आअय के एक होने के कारण उसमें रहने वाला राज्य भी एक ही है। नागेरा ने इसके हारा प्रवाद अपने स्पेत स्वीट का एक होना वत्या है। यह राज्य एक है तो यह पहले, यह बाद में, यह मन्दिर में, यह राजसभा में, इस प्रकार राज्य का भेद क्यों दिवाई हैता है। इसका उत्तर यह है कि जैसे आकारा के एक होने पर भी उसके भेद कह दिप जाते हैं कि पटाकारा मठाकारा है अर्थाय यह पड़े में विद्यमान आवारा है, यह एक का आकारा है, आहि। देसभेट निकर देश रियत पुरुगों के कहे हुए अभिन्यंतक ध्वांत के कारण आहिए

श्राकारा के लिए कह दिया जाता है, उसी प्रकार शब्द के लिए संमर्ग के कारण विभिन्न विशेषण लगा दिये जाते हैं, परन्तु इसमें उसमें कोई श्रानित्यता नहीं श्राती है।

५--पतञ्जलि ने शब्द की एकवचन रलकर यह वताया है कि स्फाेट एक और अखण्ड है।

स्फोट ख्रीर ध्यिन—पवज्ञिल ने बाद के रूप में स्कोट ख्रीर ध्यिन का स्पट उल्लेख 'वपरस्तकालख' (१, १, ६६) सूत्र में किया है। पवज्ञिल का क्यन है कि स्कोट शब्द है और ध्यिन शब्द का गुण। शब्द में दोनों रहते हैं स्कोट ख्रीर ध्यिन। इनमें से ध्यिन ही दिलाई पड़वी है। जिसको छोटा था वड़ा सममते हैं, जिसमें बृद्धि और हाम सममते हैं तह ध्यिन ही है। इनमें भी मिली में स्नोट और ध्यिन दोनों दिलाई दें तह धिक्सी में केवल ध्यिन। जैसे मतुष्य आदि की व्यक्त ध्यिन होनों दिलाई है। अव्यक्त ध्यिन। जैसे मतुष्य आदि की व्यक्त ध्यिन होनों दिलाई है। ब्रह्मक व्यक्ति में दोनों जात होते हैं। अव्यक्त ध्यिन में देवल ध्यिन। जैसे मतुष्य आदि का स्वित है। स्को उगहरण ध्यान हित की मेरी (नगाई) को घोट मारने पर नगाई का शब्द समान दूरी तक नहीं जाता। कोई सोई सूद जाता है, कोई ख्यिक दूर, कोई रे ज्वता है। होता है, इद्धि या हास ध्यिन के करण होता है।

. स्फोट: शब्द: । ध्वनिः शब्दगुणः । कथम् १ मेर्यायातवत् । स्फोटस्तावानेव भवति । ध्वनिञ्चता वृद्धिः ।

ध्वतिः स्फोटर्च शब्दानां ध्वतिस्तु खनु नन्यते ।

ऋल्पो महांश्च केपाञ्चिदुभयं तत् स्वम.वतः। महा० १, १, ६७।

कैयट और नागेश ने इमकी ज्यास्या में स्कोट श्रीर श्वित के सिद्धान्त का वर्णन किया है। उनके वर्णन का श्राधार भर्ष हरि को ज्यारया है, जिसका उन्लेख श्रागे किया जाएगा। वहाँ पर उनके कथन की इस्न सुस्य वार्ते निम्न हैं:—

ध्वित और रकोट दोनों का परस्पर व्यङ्ख व्यञ्जक सम्वन्य है। ध्वित रकोट का व्यञ्जक है। साद व्यङ्ग्य है. उसके व्यञ्जक ध्वित में ही दृद्धि और द्वास दोखते हैं। व्यङ्ग्य रक्षेट में कोई क्षम्तर नहीं पड़ता है, वसका कोई काल नहीं है, वह कालभेर से रहित है। रकोट और अबित दोनों ही अमाण के द्वारा स्वाभाविक रूप से सिद्ध हैं। इनके लिए अन्य प्रमाण की अपेदा नहीं है। ध्वित को राज्य का गुण कहने का यह अभिप्राय है कि वह रक्षेट का उपकारक है, वह रकोट का व्यञ्जक है।

### स्फोटबाद और मर्नुहरि

स्फोटबाद के विषय में महोतिदीत्तित, कौरडमह, नागेश आदि ने शब्द-

हीस्तुम, भूमण, मजूण, स्होटवाह आदि में तो लिखा है, उसका आधार मर्गू हिरि हा वाक्यपदीय में विवेचन ही है। इसारिल आदि ने तो उमरूप से इस बाद का खरड़न हिया है, वह भर्गृहिरि के विवेचन ही ही सरड़न हा आधार मानकर तथाशहराचार्य, मरड़निमश्र, मरतमिश्र, औह्नत्य आदि ने जो स्होटवाद हा इद्वा-पूर्वक जुलिस्तात समर्थन हिया है, नक्का भी आधार बाक्यपदीय ही है। इसा-रिल आदि ने जो आज़ेय हिये हैं, मर्गृहिरि ने स्वय उनका बहुद विस्तार से करर दिया है। अत्र भर्गृहिरि के विवार का बृह्द विस्तार से उस्तेख किया जाएगा।

स्कोट का धर्य — महोत्तिशिक्त ने शावकी सुम में (पूछ १०) स्होदराज की वृद्धस्ति वी है कि "सुप्तद्वर्योऽस्मादित स्होट" तिममें खर्य प्रसृद्धित होता है, उस शावक्त को स्होट कहते हैं। शाजकी सुमकार ने यहाँ पर ११ शाव से शावक्त को स्होट कहते हैं। शाजकी सुमकार ने यहाँ पर ११ शाव से शावक्त को विवत योगिक माना है हि 'सुप्ति कर्यो वस्ता जित से होता है, उसे स्होट कहते हैं। श्री हम्पा ने रोहाटविज्ञ में इसमें थोड़ा मुशार करने करे हो है कि स्पेट शावक की उन्हान की सहसे हैं कि स्पेट शावक की उन्हान की विवत योगिक नहीं है, धांपत पत्र को उन्हान को से सुमक्त के वाल योगिक नहीं है, धांपत पत्र को उन्हान को सुमक्त के वाल योगिक नहीं है, धांपत पत्र को उन्हान को सुमक्त के वाल योगिक नहीं है, धांपत पत्र को उन्हान को सुमक्त के साम को सुमक्त के साम के सुमक्त के सु

स्कोट और ध्विन-मर्नुहार ने राज्यतस्य के खरूप की व्याख्या करते हुए कहा है कि उपारान राज अर्थान् वावक राज में दी राज रहते हैं। एक उनमें से राजों का कारए हैं और दूमरे का अर्थ में प्रयोग किया जाता है। (वाक्य०१, ४८)।

भर्त हिर्द ने राज् में रहने बान हो तस्वों खर्यान् रहोट खीर खान की पव-खिल के, खतुमार ज्यारमा भी है। पुरवरान ने उपात्रम राज्य ही हो प्रकार से ज्यारमा करके नकते हो खर्य किये हैं। रहोट खीर खिन को हो प्रकार से कहा जा सकता है। १—रहोट उपादान है, क्योंकि उससे खर्य का हान होता है। "उपात्रीयते वेनाये" रहोट खिन रूप राज्यों का, जिनका उच्चारमा किया जाता है और निनको वैक्यों साज नहते हैं, कारण है। रहोट रूप में जो राज्यतस्व हदय में विवसान रहता है, उससी ही बाहर खिन स्वित से होती है, खात खिन का यह उपादान कारण है। दूसरा शब्द ध्विन रूप राब्द है, उसका अयों में प्रयोग किया जाता है। अर्थ को बनाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। अर्थ को बनाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, वह ध्विन रूपी शब्द है। रकोट जब तक अभिव्यक नहीं होगा तव तक अर्थ का बोध नहीं होगा। ध्विन रकोट को ज्यक कर देती है, अत. वस पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। र—यहि उपादान का अर्थ किया जाय "उपादेव समुदायः" वह राष्ट्र समुदाय जो कि प्रयोग किया जाता है, तब ध्विन का अर्थ लिया जाएगा। ध्विन को ही हम प्रयोग में लाते हैं। वह रकेट का निमित्त है। यहाँ पर रकोट निमित्त का ध्विन को कहने का अभिभाव यह है कि ध्विन ब्यक्त के और रकोट व्यक्त सहन्य व्यवस्थ अर्थ का ज्ञानव्यक्षक सम्बन्ध के बीच के व्यवस्थ व्यक्त सम्बन्ध के आध्वार पर ध्विन से रकोट की अभिव्यक्ति होती है, अतः वह कारण है। दूसरे रकेट का अर्थ के बोध में प्रयोग किया जाता है। श्रीता जब राव्य के सुनवा है तो पहले वह ध्विन को कार्नो से महाण करता है, ध्विन से रकेट की अभिव्यक्ति होती है, श्रीता की दुद्ध में भी राव्य है, जो कि पहले उद्युद्ध गई। या, परन्तु राव्य हुनते ही उद्युद्ध हुआ। वह वह बुद्ध हुत हा हा करता है, वि कि वह अर्थ को योग कराता है।

स्फोट और ध्विन का कार्य कारण सम्बन्ध है। ध्विन कार्य है, स्फोट कारण है। स्फोट से ध्विन की उत्पत्ति होती है। अतएव शाब्द और अर्थ का वाचक ष्राच्य भाव सम्बन्ध कहा जाता है। शाब्द बाचक है और अर्थ वाच्य है। परन्तु ध्विन स्माट का उत्पत्ति होती है। अतः ध्विन और स्फोट का वाख्य के लिया जोर स्फोट का वाख्य के काल भाव सम्बन्ध है। पता लिख ने राज्य के लिया जाए। कान से एक जो कान से मुना जाय और दूसरा खुद्धि से अद्या किया जाए। कान से ध्विन सुनी जाता है, स्फोट नहीं, और बुद्धि से स्फोट का महण् किया जाता है, ध्विन का नहीं। अतएव अर्थ्वान के लिए दोनों की आवृत्यकता होती है।

उत्तर दे। प्रकार से व्यर्थ करने का अभिप्राय यह है कि यह दोनों प्रकार की स्थित सर्वदा घटती रहती है। एक बोलने वाला होता है और दूसरा सुनने वाला । देगों ही देगों काम करते हैं, अर्थात बोलते भी हैं और शब्द सुनते भी हैं। वेलाते समय पहली स्थित होती है और सुनते समय दूसरी स्थित। वोलते समय वक्ता की बुद्धि में जो शब्द (स्फोट) है, वह प्यिन का कारण होता है। उस खिन का अर्थ बताने के लिए प्रयोग करते हैं। सुनते समय वक्ता की ध्वित में कि तर प्रयोग करते हैं। सुनते समय वक्ता की ध्वित में कि तर प्रयोग करते हैं। सुनते की अभिव्यक्त स्काट के लिए प्रयोग करते हैं। सुनते हैं। वह श्रीता की बुद्धि में विद्यमान शब्द (स्फोट) को अभिव्यक करता है। अभिव्यक स्फोट से थर्य का हान होता है।

द्वाबुपासानशब्देषु शब्दी शब्दविदो बिदुः। एको निमित्तं शब्दानामपरोऽर्थे प्रयुज्यते॥ मतभेद क्यों है ? चैयाकरणों का हिन्दकोता—स्कोट खीर ध्वित के प्रस्त पर मतभेद क्यों है। इस पर भव हिर ने विचार किया है। मतभेद खामाविक है, वह मीविक प्रश्न के खाधार पर। एक मार्ग वाले वह हैं, जो कि कारण खीर कार्य के पृथक् मानते हैं। मिट्टी खीर पड़े में वन्तु खार पर में धन्तर करते हैं। स्कोट नित्य है ध्विन खान्य है, दोनों के स्वमाव में भेद है, खाद कोरों के स्वमाव में भेद है, खाद दोनों को एक नहीं मानते हैं। दूसरी श्रोर श्रन्य हैं, जो यह मानते हैं कि कार्य श्रीर कारण में अन्तर नहीं है, वह एक ही तत्त्व है, मीलिक टिब्ट से उनमें भेद न होने के कारण उनको भिन्न पदार्थ नहीं मानना चाहिए। घड़ा मिट्टी का ही बना है, दोनों में मीलिक अन्तर नहीं है, अत. पदार्थ को ट्राप्ट से मिट्टी और घड़ा तन्तु और पट एक ही पदार्थ है। राज्द से ही ध्वित होती है, ध्वित का मीलिक कारण राज्द ही है, पदार्थ या तत्व की ट्राप्ट से दोनों एक हैं, अतः उनको एक मानते हैं, भेदवादी कार्य कारण को मूल से ही मिन्न मानते हैं और अभेदवादी उनमें बुद्धिभेद कर देते हैं। स्कोट सन (बुद्धि) से सुना जाता है श्रीरध्यनि कान से। अतः अभिन्न में भी भिन्नता की जाती है। कार्य कारण में भेद मानना व्यावहा-रिक दृष्टिकोण है श्रोर उनमें श्रभेद मानना वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दोनों ही दृष्टि-कोण स्वामाविक है। दोनों की ही सत्ता स्वामाविक और आवश्यक है। नेयाविक स्यूल व्यावहारिक टिप्टकोण को प्रस्तुत करते हैं कि ध्वनि ही शब्द है, वह स्रानित्य है, उससे वाक्य वनते हैं। भीमांसक सूक्ष्म किन्तु ब्यावहारिक दृष्टिकोए को ररते हैं कि स्कोट शब्द है, वह नित्य है, किन्तु वर्ण या पदरूप है, उससे वाक्य बनते हैं। वैवाहरणों का टिटकोए वैद्यानिक है, वह ध्वित को भी मानते हैं, उसे धनित्य भी मानते हैं। स्कोट को भी मानते हैं। इसे वर्ण खीर पदरूप भी मानते हैं श्रीर उससे वाक्यों का बनाना भी मानते हैं। परन्तु वे सब कुछ मानन के बाद यह बता देते हैं कि यह सारी वातें व्यावहारिक दृष्टिकोण से हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से न वर्ण है, न पद, केवल बाज्य है, बही मार्थक होता है। उसी का प्रयोग किया जाता है। उसमें भी ध्वति का श्रंश वास्तविक नहीं है, स्कोट ही वास्तविक है। श्रत: श्रएसड वाक्यस्कोट वास्तविक है, अन्य सब अवास्तविक । असएड और नित्य का बाक्य से अर्थ का बोध नहीं कराया जा सकता, श्रत. वैयाकरण उसमें विभाजन करके व्यावहारिक उप-योगिता को लक्ष्य में रसकर पढ़ वर्ण श्रादि की सत्ता बताते हैं। पढ़ों के वर्णे के तथा उनके विभिन्न प्रकृति अत्ययों के श्रर्थ भी वे बताते हैं। परन्तु इन सब को ब्यावहारिक ही समकता चाहिए, इमसे श्रधिक नहीं।

> श्रात्मभेदस्तयोः केचिदस्तीत्याहुः पुराणगाः । बुद्धिमेदादभिन्नस्य मेदमेके प्रचत्नते ॥

ब्यवहाराय मन्यन्ते शास्त्रार्थमित्रया यतः । शास्त्रेषु प्रक्रियाभेदेरिविद्येद्योपवर्ण्यते श्रनागमविकल्पा तु स्वयं विद्योपवर्तते ॥

वाक्य०२,२३४ २३४

भए हैं हिर का यह कथन सत्य है कि शास्त्रार्थ की प्रक्रिया व्यवहार के लिए है। सारे शास्त्र केवल प्रथारवर्गन के लिए हैं, जिस प्रकार वालक को लिपि को अक्तर ववान, लिपि न वर्ण है और न अवर, परन्तु वालक को बवाने के लिए वह अनिवार्थ है। इसी प्रकार व्याकरण आदि शास्त्र प्रकृति प्रत्य, थातु निपात, मझ जीव प्रकृति आदि के सत्य तत्य को बवाना चाहत है। जहाँ तक उसके स्वरूप का परोक्षण कर सकते हैं, वहाँ तक उसका परोक्षण करके उसकी स्थिति ववा देते हैं। पठज्ञ लि और भव हिर सो हो को के उल्लेख किया है। मृत् हिर ने आसिक व्यानों हो नहीं, अपितु नातिक व्यानों बीखें आदि का भी उल्लेख किया है। उनके हिप्स्ति के अस्त्र कर उसने वो चूटि है, उसका निर्देश कर दिया है। वे उनके हिप्स्त को स्था मानकर स्थित कर दिया है। वैयाकरण आदि दूरद्वर्श उसकी स्कोट की सचा मानकर स्थिता कर उसकी 'नातित' नहीं है कह कर अहोय रूप से सत्ता स्थीकार करते हैं। यदि खयडन और मयडन न हो तो विषय सण्ट नहीं हो सकता है। अतएव भव विषद स्थान की समाधान करके ख्वान के कारण जो भन होता है, उसका समाधान करके ख्वान के कारण जो भन होता है, उसका समाधान करके ख्वान के कारण जो भन होता है, उसका समाधान करके ख्वान के कारण जो भन होता है, उसका समाधान करके ख्वान के कारण जो भन होता है, उसका समाधान करके ख्वान के कारण जा भन होता है, उसका समाधान करके ख्वान के कारण जा भन होता है, उसका समाधान करके ख्वान के कारण जो भन होता है, उसका निराकरण किया है।

स्फोट से विकास कैसे हुआ-'एक स्फोट राज्यों का कारण है' इस धात को उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार अरिण नामक काष्ठ में अपि रहती है, वह धिसने से पूर्व प्रकट नहीं होती है, परन्तु जब उसमें धर्मण किया जाता है, वब वह चिनतारी के रूप में प्रकट होती है और वह आंप्रयों के कारण होती जाती है, वही एक आंप्र उद्युद्ध होती है ने अधियों के रूप में कारण होती जाती है, वही एक आंप्र उद्युद्ध होती है अध्यों के रूप में हिसाई पहती है। इसी प्रकार बुद्धितत्त्व में राज्यतत्त्व सहा रहता है, वह तव करू हिंगोभर नहीं होता है, परन्तु जब करण वालु आदि स्थान कारणों के आंध्रय से विवर्त की प्राप्त होता है तप वह ध्वनिरूप में आता है। व्यंत्रक प्यति के मेर् से उदामें पूर्वोपर की उपलक्षित्र होने लगती है, वह अनेक ध्वनि के रूप में रिखाई देता है वह अपने स्वरूप को भी प्रकाशित करता है। ध्वनि के कारण हो पट पट आदि विभिन्न शब्दों का अवण होता है, वस्तुतः मौतिक रूप में स्कोट हो है। अर्राण्या आणि के तुत्य मूनभूत एक स्कोटका हो विकास अनेक राज्य हैं। प्रयाराज, वाक्य० १,४६।

स्फोट खोर ध्वनि में तादात्म्य न मानने में दोप शब्द और क्रर्थ में तादात्म्य न मानने पर जो शब्द जिस क्रर्थ में प्रयोग किया जाता है, उसका ह्प वडलने पर उस अर्थ का प्रह्ण नहीं होता और अर्थ का प्रह्ण देखा जाता है, यह व्यवस्था नहीं हो सकती। स्मेट और ष्विन में यदि तादात्त्य न हो तो किसी भी ष्विन से किसी अर्थ का झान होना चाहिये, परन्तु व्यवस्था देखी जाती है, अत होनों में वादात्त्य माना जाता है। शरू का गुहिं के द्वारा किसी अर्थ विशेष में निर्देश किया जाता है, अत अर्थेक शरू रिसी विशेष अर्थ का दी वोध कराता है। किया जाता है, अत अर्थेक शरू किया जाता है, वह क्ट कालु आदि से पिक्ती हुई चीसंत्य करन आदि प्विन के पानी से अतीत होता है। शरू और अर्थ का गुहिं में ही सम्प्रत्य होता है। अत वहाँ उनका तादात्त्य (अपयार) माना जाता है। स्मेट से किया आप का गुहिं में ही सम्प्रत्य होता है। अत्य हो अर्थ का गुहिं में ही सम्प्रत्य होता है। अत्य हो अर्थ का गुहिं में ही सम्प्रत्य होता है। अत्य हो अर्थ का गुहिं में ही सम्प्रत्य होता है। अर्थ की अर्थिक्यिक करना चाहते हैं, उसी की अभिन्यिक होती है, अन्य की नहीं। वाक्य० १,४०।

स्फोट में क्रम नहीं है—यदि एक ही स्फोट से नाना अयों वा बोध करावा जाता है तो उसको अनेक मानना चाहिए। इसका समाधान भतृ हिर ने किया है कि स्फोट में न कोई हम है और न भेट। स्टोट च्यानि है क्राराज्यहुग्य है अतर प्रजीन की अभिव्यक्ति के हम से बह हम और भेट बाला प्रतीतहोता है। वह नित्य और एक है, उसमें वस्तुत पूर्वापर भाव नहीं है, जो हुछ मेद आदि है, ध्वानि के हम के कारण है। इसको सम्पट करने थे लिए एक ख्वाहरण दिया है कि जैसे चटमा में चयलता आदि नहीं है, परन्तु जल आदि में उसके प्रतिप्तित्य को देखकर जल वी चयलता आदि नहीं है, परन्तु जल आदि में उसके प्रतिप्तित्य को देखकर जल वी चयलता आदि कि सार्या प्रतिप्तित्य है। स्थी प्रकार स्कोट और च्यानि के कारण प्रतिप्तित्य है। स्थी प्रकार स्कोट और च्यानि के वास्त्य प्रतिप्तित्य रहता है और ध्विन के सुल्य ही वह हम आदि से युक्त प्रति होता है। दिस्त्य रहता है और ध्विन के सुल्य ही वह हम आदि से युक्त प्रति होता है। वास्त्य ९, ४५—४६।

स्फोट का विकास—सर्वृहरि ने झान के उताहरख द्वारा यह वताया है कि निस प्रकार झान में वो तस्त्र रहते हैं, एक झान और दूसरा होय। झान अपने स्तरूप हो भी प्रकाशित करता है, साथ ही झेय का भी झान पराता है, उसी प्रकार स्तेट रूपी राज्य अपने स्वरूप को भी प्रकाशित करता है और शाज्य वे अर्थ में भी। झान और राज्य दोनों ही अपना और अर्थ के भी। झान और राज्य दोनों ही अपना और ज्ञान कराते हैं। वाक्य० २,४०।

विनास का नारण द्विन नाज्या के विकास को एक अन्य उटाइरण द्वारा सफ्ट किया है कि जैसे मबूर आदि के अबढे अन्दर वरत अवस्या में होने के कारण कियो विभाग से युक्त नहीं होते। बाद में धीरे-धीर अभरा उसका विकास होता है। इसी प्रनार स्काट अद्यादक के अन्दर निर्विमाग व्यापम रूप में है, उसमें कोई किया वा कम नहीं मानुष्यों में बहु निर्विमाग अवस्था में बुद्धि में सर्वता विद्यमान रहता है। वस पसके उप्चारण की इच्छा होती है तार उसमें धूर्त होती है। उस पृत्ति का स्वरूप किया है अर्थोत् जर राष्ट्र की बोलने की इच्छा होती है, तव उसके अन्दर एक क्रिया होती है, जिससे कि वह वाक्य पद आदि के रूप में श्राता है। अखण्ड होते हुए भी वृत्ति के कारण भागों की स्थिति होने से उसमें क्रम की सत्ता होती है।

> श्राएडभावमिवापन्नो यः क्रतुः शब्दसंह्रकः। यृत्तिस्तस्य क्रियारूपा भागशो मजते क्रमम्॥

वाक्य०१, ४१।

अफ्रम के तीन रूप—एक ही तस्य कभी सक्रम, कभी अफ्रम आदि होकर विभन्न रूप में ईसे दीखता है, इसको एक उदाहरण द्वारा बताया है कि जैसे एक विज्ञकार एक पुरुष को देखता है, वह अवत्यमें से युक्त है, इसलिए चित्रकार को सात भी अवयों के क्रम से होता है, हिर, हाथ, पाँव आदि । परन्तु जब पुरुष का चित्र अवदेशों के क्रम से होता है, हिरा, हाथ, पाँव आदि । परन्तु जब पुरुष का चित्र अवदेशों के क्रम से होता है, किर जब वह चित्र को किसी बस्न आदि पर बनाता है, तब उसमें कम दीखता है, किर जब वह चित्र को किसी बस्न आदि पर बनाता है, तब उसमें कम दीखता है, किर चन्नादि पर चित्र बनाते समय वह सावयच और सक्रम दीखता है। इसी प्रकार राष्ट्र वाहर सुनते सम्पर्ध समय वह सावयच और सक्रम दीखता है। इसी प्रकार राष्ट्र वाहर सुनते सम्पर्ध समय वह सावयच और सक्रम दीखता है। इसी प्रकार त्यार्ट वाहर सुनते सम्पर्ध को जब बाह्य रूप में देखते हैं, वह सक्रम दीखता है, क्योंकि वह ध्वित रूप में होता है, परन्तु जब बुद्धि में देखते हैं वह सक्रम दीखता है, क्योंकि वह ध्वित रूप में होता है, परन्तु जब बुद्धि से देखते हैं वह सक्रम दीखता है, क्योंकि वह ध्वित रूप से होता है। चित्र प्रकार वाहर सक्ते विभाग दीखते हैं, इसी प्रकार राद्य है। चित्र पक्त होने पर मी जिस प्रकार वाहर सक्ते विभाग दीखते हैं, इसी प्रकार राद्य हो से तिन तत्त्व दीखते हैं, राद्य, अर्थ और उसका सक्रप । वावय १, १, १, १।

शुन्द का किया में अन्यय नहीं होता— अर्थज्ञान के लिए वक्ता और श्रोता दोनों राव्द का ही उपयोग करते हैं। प्रयोक्ता अब अर्थ का वोध कराना चाहता है, तब राव्द का ही आश्रय लेता है और श्रोता भी अर्थेक्षान के लिए राव्द को ही सुनता है। इस प्रकार से राव्द अर्थ ज्ञान का साधन है। इस पर यह प्रकार उठता है कि जब राव्द का भी ज्ञान होता है, तब पदार्थ की तरह उसे प्रकार फित्म का अंग क्यों नहीं बनाते। "घटमानय" घड़ा लाओ कहने पर पड़ा राव्द भी लाया जाना चाहिए। उसका उत्तर दिया है कि राव्द अर्थ का बोध कराने के लिए प्रमुक्त हुआ है, अतः वह गाँग है और अर्थ मुख्य है। अतः राव्द का क्रिया में अन्यय नहीं होता, केवल पदार्थ का ही अन्वय होता है। जहाँ पर राव्द राव्द के ही बोध के लिए कहा जाता है, वहाँ राव्द ही लिया जाता है। जैसे व्याकरण में यह कहने पर कि 'अन्तर्वक' अप्रिस देव हु स्वय होता है,

श्रपोद्धार से भेद्-स्कोट ब्यौर ध्वनि में भेद क्यों किया जाता है। इसका

कारण यह है कि कहीं पर दोनों की श्रामिन्नता की श्रावश्यकता होती है, और क्हीं पर भिन्नता की, कहीं पर शब्द ही लेना होता है और कहीं पर अर्थ ही। स्तोट और ध्वनि में प्राह्म प्राहक सम्बन्ध है। शक्ति और शक्तिमान् में अमेद होने पर भी ऋषोद्धार की भावश्यकता होती है। ऋषोद्धार ऋर्यात् विरुक्तेपरा के द्वारा दोनों में भेद करके उसके। दो रूपों में रक्या जाता है, उससे व्यवहार चलता है। वह व्यावहारिक श्रावश्यकता है संक्षा और संज्ञी में श्रन्तर करना। देवदुत्त शब्दु नाम है, सझा है, श्रीर शरीर नामी है, संबी है। पाणिनि ने 'सं रुपम्' ब्रष्टा०१,१,६५ सूत्र में राज्य को ही संहा श्रीर राज्य के ही संबी वताया है, जैसा कि उपर दिये उदाहरण में श्राप्त शब्द संज्ञा है श्रीर वही संज्ञी भी है। यह भेद अपोदार बुद्धि से ही किया जाता है। जैसे राहु शिर ही है, दोनों में अन्तर नहीं है, परन्तु भेद करके वहा जाता है कि "राहो: शिर:" ( राहु का शिर ) । भर्त हरि ने इसको उदाहरण देकर सप्ट किया है कि 'कूदिरादेच्' में कृदि राज्य संज्ञा है और आ पे को संज्ञी । वृद्धि श्राद् श्रप्ते स्वरूप का भी बोप कराते हैं और आ ऐ ओ से तादात्म्य सम्बन्य को भी प्राप्त होते हैं। अतः पाणिनि ने श्रभिन्नता को बताते हुए कहा है कि "श्रदेच बृद्धि है"। शब्द संझा है, श्रर्थ संझी है, स्पोट संझा है, प्विन संजी है, दोनों में इसी प्रकार भेद और श्रभेद श्रावरयकतानुसार किया जाता है। वाक्य० १. ४=-६०।

भेद ज्यावहारिक उपयोग के लिए—हो प्रकार के प्रयोग देते जाते हैं, एक अभेद से जांत दूसरा भेद से। "यह देवदच है" और "इसका नाम देवदच है"। पहले उदाहरण में होनों में आभिन्नता ववाई गई है, अवस्व ज्याकरण में ऐसे स्थलों पर प्रयाग विभक्त आतों है 'अबंद देवदचः' और जब संज्ञा और संज्ञों में में कर देते हैं तब वहाँ पर गद्धी विभक्त आती है "आयत नाम देवदचः"। अवः मृष्ट्रिश वधन है कि जब तक संज्ञा का संज्ञी से सम्बन्ध नहीं होता है, तब तक वह अपने स्वरूप का ही वोष कराती है। सम्बन्ध होने पर जब स्तरूप अधने मुक्ता को वजाना चाहते हैं, तब प्रधान होती है जो परित्र आपना होती हैं की परित्र आपना होती हैं जो परित्र अधने अधने सहस्य का जिल्ला का कि स्वरूप में ही रह्या है। इस समय वस्त्रों अस्वरूप से सम्बन्ध नहीं होता है, वह अपने स्वरूप में ही रह्या है। इस समय वस्त्रों अस्वरूप से सम्बन्ध नरीं होता है। इस अपने स्वरूप में ही रह्या है। इस समय वस्त्रों अवस्या स्फाटरूप है। परन्तु जब इसका किमी पदार्थ से सम्बन्ध करते हैं हो स्काट कह देते हैं और भेद वताना चाहते हैं तो स्फाट कह देते हैं और से दवाना चाहते हैं तो स्फाट कह देते हैं और से दवाना चाहते हैं तो स्फाट आरंप अर्थ। चाक्य ०१, ६६—६०।

दो पकार की ध्वनियां, प्राकृत थार बैकृत—भनृहिर ने पवज्जनि के भाव को सप्ट करते हुए वचा विभिन्न मंत्रों का उन्तेख करते हुए वो विवेचन किया है, बसका सारांश निन्न है:—

ध्यनि दे। प्रकार की है, एक प्रारुव श्रीर दूसरी वैश्व । जिस प्ररार प्राश्व में

भी स्वभाव भेद होता है, सत्व, रजस् और तमस् उसी प्रकार प्राकृत अर्थात् मीलिक ध्वांत में भी स्वभाव भेद रहता है, उसी के कारण हाव्य दीर्घ और खुत होता है। यह कालभेद प्रकृत ध्वांत में रहता है, परमूं हार्य में उसका क्वांचा वृत्ति के हारा आरोप करते हैं। सत्व तित है, उसमें हर, दीर्घ, जुत, उदान, अपुदान, स्वरित नहीं हैं। नित्य राज्य विना शाहत ध्वांत के कभी प्रकृट नहीं होता है, अतः प्राकृत ध्वांत के स्वांत के साल के साल है। मिल्य प्रकृत में आरोप किया जाता है। प्राव्य नित्य होते के कारण व्यवहार का विषय नहीं है, जब प्राकृत ध्वांत से सम्बन्य किया जाता है, तब प्राकृत ध्वांत से सम्बन्य किया जाता है, तब प्राकृत ध्वांत के सुत्य आतो से सत्वर में हाथ, दीर्घ, जुज आदि की सत्वा दृष्टिगोवरहोती है। प्रवृत्ति ने श्वत्य ध्वांत के स्कोट गुण कहा है।

स्वभावभेदान्नित्यत्वे हस्वदीर्घप्नुतादिषु । शाकृतस्य ध्वनेः कालः शन्दस्येत्युपचर्यते ॥ वाक्य० १, ऽ६ ।

प्राञ्च ध्वित में हस्य, दीर्घ श्वादि गुण हैं, परन्तु वैञ्चत ध्वित में हुत मध्यम विलिभ्वत वृत्तियों रहती हैं। वसका स्वभाव घंटे की मूल ध्वित के परचात अनु-रणनरूप है। बत भतृ हिर्द कहते हैं कि राज्य की श्रीमच्यक्ति हो जाने पर अर्थात् प्राञ्चत ध्वित के वाद वृत्तिभेद होने पर जी ध्वित्तियों होती हैं उन्हें वैञ्चत ध्वित कहते हैं। वसका प्रभाव रफोट पर नहीं पड़ता है। अनुराग्त के कारण राज्य में भेद नहीं माना जाता है। जैसे हुत या विलिध्वत वृत्तिभेद से उद्यारण करने पर भी 'बही श्र हैं", बही पद है, बही मंत्र है श्वादि कहा जाता है, उनमें भेद नहीं माना जाता है।

शन्दस्योर्ज्वमभिव्यकेंडुं चिमेदे तु बैहताः । ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तैर्न भिग्नते ॥ बाक्य० १, ८८ ।

स्फीट का ज्ञान कैसे होता है, स्पष्टीकरण—स्कोट का प्रहुण करने का साधन प्राष्ट्रत प्यति है भीर उसके वृत्तिमेंद्र का कारण बैठत ध्यति है इस कथन का श्रामिप्राय यह है कि जब भी शब्द का उच्चारण किया जाता है, उससे स्कोट की श्रामिवरिक होती है, उसमें जा प्राष्ट्रत ध्यति है, उससे शब्द का ज्ञान होता है, बुद्धि उसके प्रहुण कर लेती है। उसके परचान जो ध्यति होती है, वह श्रुत्युग है, उससे शीप वितन्य श्राहि होता है।

परन्तु जब स्कोट का शुद्ध अर्थ राज्यवस्त्र या परम्झ लिया जायगा तो इसका भाव यह होगा कि मझ का ज्ञान प्राकृत ध्वनि से होता है। भर्तृहिर ने उसकी बाक्यार्थ की न्याल्या में प्रतिमा कहा है, यदि आभ्यन्तर स्कोट मानते हैं तो उसका झान प्रतिभा से होगा, अर्थात् प्रतिभा से शब्दसाज्ञात्कार होगा। प्रतिभा ही ब्रह्म मानास्त्रार का साधन है। यदि वाह्य रहेाट को व्यक्तिबाद की टिप्ट से देखें वो उस प्राकृत व्यक्ति का व्यर्थान् प्रविमा का बाह्यरूप बेद है. संहिता है। वह पारक्ष नाहुत नाहु जिन्हीं नाहु है। यदि बाह्य स्टीट की वादिवाद की टॉप्ट से इंग्रें तो उस प्रविमा का बाह्यरूप समस्त संसार है, जिसमें सूर्य चन्द्र खाहि से हेक्स पंचमूनात्मक समस्त प्रद्वारड सम्मिलित है। प्यति में ध्यनित्यता है, श्रतएव समस्त महारुड, सूर्य चन्द्र, पंचमूर्तो का बाह्यरूप श्रातत्य है। वेटों का बाह्यरूप श्रन्तिय है। जीव, प्रतिमा का बाह्यरूप श्रनित्य है। प्राष्ट्रत ध्वनि में मौलिकता है, श्रतः चिरस्यायिता है। प्राकृत ध्वनि श्रीर रहोट हो पुषक् नहीं किया जा सकता है, श्वतः प्राष्ट्रत ध्वनि को राज्द का प्रतिबिन्य माना जाता है। उनमें श्रनित्यता होने पर भी नित्यांश के श्राधार पर नित्यता मानी जाती हैं। प्राष्ट्रत ध्विन के परचात् जो भी ध्वित होती हैं, उसको उस मूल ध्वित का ही विनार कहा जाता हैं, उससे ही सब प्रकार की वृत्तियों का भेद होता है।

> स्फोटस्य ब्रह्नेण हेतुः बाह्नतो ध्वनिरिध्यते। वृत्तिमंदे निमित्तत्वं वैकृतः वृतिपवते॥

चानय० १,७७,

ध्वनि से किसका संस्कार होता है, तीन मत्-अपर यह बल्लेस किया गया है कि स्कोटबाद को मानने बाले भी स्कोट को बीन विभिन्न दृष्टिकोण से देसते हैं। एक श्राम्यन्तर दृष्टिकोण तया दूसरा बाह्यदृष्टिकोण। वाह्य में भी पक व्यक्तिवाद की दृष्टि से और दूमरा जाविवाद की दृष्टि से। इस प्रकार वीन दृष्टिकीण से विचार किया गया है। ध्वनि भी प्राकृत और वैकृत है। दोनों का प्रमाव पृथर है। मर्व हिर का कथन है कि जो शब्द की नित्य मानते हैं, और ष्वित से शब्द की अभिव्यक्ति मानते हैं, उनके तीन विभिन्न मत हैं, एक यह मानते हैं कि शब्द के द्वारा इन्द्रिय की शुद्धि हो जावी है, खतः शब्द का प्रहरण होता है। दूमरे यह मानते हैं कि छानि से शब्द का संस्कार हो जावा है, वह परुट हो जाता है। तीनरे यह मानते हैं कि इन्ट्रिय चौर शब्द दोनों का संस्कार होता है, अव. संस्कृत इन्द्रिय से संस्कृत शब्द का झान होता है।

> रन्द्रियस्यैव सस्कारः शन्दस्यैदोभयस्य वा । क्रियते ध्वनिमिर्वादास्थयोऽभिव्यक्तिवादिनाम्॥

वाकप्रव १,७६।

वोनों मर्वों को मर्जुहरि तथा पुरुवराज ने निम्नरुप से स्पष्ट किया है। ( बाक्य० १,८०-८१ )

१---विन इसन दोहर हान हो गुद्ध कर देती है, उससे शब्द की स्पर्णाव्य

में सायन होती है। जैसे चित्र की एकामता, अंजन आदि के द्वारा ऑल की ही श्रुद्धि की जाती है। यदि राज्य की ही अभिज्यकि मानी जायगी तो सब को ही वह सुनाई पड़ना चाहिए। कुमारिल ने रालेक्यार्विक के राज्यनित्यतायिकरण में इन तीनों वादों पर विस्तार से विचार किया है। यदि यद प्रस्त किया जाय कि प्यति संस्तार का जनक कैसे हो सकता है, क्योंकि सत्कार को उत्सन करने वाला कोई आकार उसमें नहीं है। इसका उत्तर कुमारिल ने दिया है कि राज्य की उत्तरित मानने होती है। कार्य के आर्थ का अनुमान करके करों के राज्य की सत्ता माननी होती है। कार्य के अभिज्यक्ष करात्रित माननो होती है। कार्य का अधिकार कर अनुमान करके करित मित्र की स्तार की स्तार करात्रित माननो होती है। तित्यवादियों के मत में अभिज्यक्ष य अनुमेन अर्थो कि राज्य की सत्ता माननी होती है। कार्य वार्य के स्वार्य अर्थोन अर्थो कि स्तार की स्तार करात्रित सानने होती है। तित्यवादियों के मत में अभिज्यक्ष करात्र इन्त्रिय का संस्कार कराती हुई प्यनियाँ राज्य की अभिज्यक्ति कराते हैं। यदि यह कहा जाय कि ज्याक उसी जाति का होना चाहिए। प्यति राज्य है वी वार्या है, अतः ज्याक केसे हो सकती है। उसका उत्तर कुमारिल ने दिया है जैसे घड़ा आदि पार्थिव परार्थ है और रीपक से चड़ का संस्कार राज्य है जी राज्य है से पड़ का संस्कार होता है। एकोक राज्य अर्था अर्था है। राज्यक राज्य अर्था का संस्कार होता है। एकोक राज्य अर्था स्तार से अर्थ पड़ का संस्कार होता है। राज्यक राज्य केस पड़ आदि पार्थिव परार्थ है और रीपक से घड का संस्कार होता है। राज्यक राज्यक राज्यक राज्यक होता है। राज्यक राज्यक राज्यक राज्यक होता है। राज्यक राज्यक राज्यक राज्यक रोज्यक राज्यक होता है। राज्यक राज्य

२-ध्विन के संसर्ग से राष्ट्र में ही संस्कार होता है और वह सुनाई पड़ता है। जैसे पृथ्वी में गन्य है, परन्तु सूखी हुई पृथ्वी पर पानी पड़ने से उस गन्य को अभिक्यिक होती है विषय का ही संस्कार होता है इन्द्रिय का नहीं। इसी प्रकार का ही संस्कार होता है, कान का नहीं। इनारिल ने इस विषय में लिखा है कि यदि इन्द्रिय का संस्कार होता हो। एक वार कान का संस्कार होने पर वह सारे प्रकृति अद्यु कर तेता, ऐसा नहीं होता कि घड़े के लिए आँख संस्कृत होने पर व का वोच नहीं कराती। अतः विषय का हो संस्कार मानना चाहिए। ग्रीका ६० - ६१।

३—ष्वित कान और राव्य दोंगों को संस्ट्रव करती है। जैसे श्रोंल विषय के स्थान पर जाकर जब विषय को प्रहर्ण करती है, तब प्रकाराक दीगक श्राह के ह्यारा विषय और इन्द्रिय दोनों का ही संस्कार होता है। श्रांल श्रीर पर दोनों को ही दीपक संस्ट्रव करता है। उसी प्रकार प्वित में भी वही कम मानना चाहिए कि प्वित का श्रीर राव्य दोनों को ही संस्ट्रव करती है, जैसे प्रकार में सबे हुए को श्रम्यकार में रक्ता हुशा पड़ा नहीं दीस्रवा, उसी प्रकार श्रमृहीव राव्य भी मुनाई नहीं पड़वा है।

स्फोट और ध्वनि के ग्रहण के विषय में चार मत—विसप्रकार ध्वनि से रुजेट की श्वमित्र्यक्ति के विषय में कई नत हैं उसी प्रकार रहोट और ध्वनि का किस प्रकार पहुण होता है, इस विषय में चार मत हैं।

१-ध्वित स्होद से पुषक नहीं है, अतः स्होट-समन्वित ध्वित का प्रह्ण होता

है। जैसे जबा के फून के रंग से अनुरंजित स्कटिक मणि का महण होता है, बसी मकार ष्वित के रूप से अनुरंजित रकोट सुनाई पड़ता है। जैसे सूर्य के प्रकारा से मकाशित बखु में वखु और प्रकारा को प्रयक्त नहीं महण करते, श्विपतु होनों को मिथित रूप में ही देखते हैं, उसी प्रकार स्कोट और ष्वित श्वविभक्त रूप से सुनाई पड़ते हैं।

२—जिसे इन्ट्रियों में गुण रुप रस आदि अपने स्वरूप से असंवेध अर्थात् अद्दोव होते हुए भी विषय की अर्थात् रुप रसादि युक्त पदार्थ की उपलब्धि करा देते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति भी अपने स्वरूप से असंवेध होते हुए भी शब्द के प्रहुण में कारण होती है।

२—स्मोट श्रदस्य है, दूर है। इस दूरता के दोप के कारण स्होट का महरा नहीं होता है, केवल ध्यनि से ही उमकी उपलन्धि होती है।

४-स्टोट सर्वदा प्रकाशमान है। दूर होने के कारण वह दिखाई नहीं पढ़ता है, असप्ट है। जैसे दूरता के होप के कारण वस्तु अस्तप्ट या अज्ञात परिमाण वाली दिखाई देती है। उस दूरी को दूर कर देने से स्कोट दिखाई देता है। (पुज्यराज,।

> स्फोटरूपाविमागेन ध्वनेप्र हल्मिप्यते । कैहिचद् ध्वनिरसंवेद्यः स्वतन्त्रोऽन्यैः श्रकाशकः ॥ वास्य० १, ¤२ ।

ध्विन से स्फोट ग्रहण कैसे ?—यहां पर यह मरन उठठा है कि जब ध्विन का श्वितित्व माना जाता है, वब उसमें कम का होना श्रानिवार्य है, उससे पर या वाल्य का महण्ण कैसे हो सकता है। उसका उत्तर दिया है कि जैसे एक श्वायाय, एक मन्त्र या एक खोक वारवार श्राष्ट्रिया जा प्रवाद करने से एक श्वायाय, एक मन्त्र या एक खोक वारवार श्राष्ट्रिया जा प्रवाद करने से एक श्वायाय, एक मन्त्र या एक खोक वारवार श्राष्ट्रिया जा प्रवाद करने पर क्षित वाक्यविषय क प्रवक्त किये से साध्य ध्विनयों करी पर श्रीर वाक्यविषय क प्रवक्त से साध्य ध्विनयों केश वुद्धि में अनका "सो भी समुद्राय नहीं वन सकता, श्वीर इमलिए के कभी मी मुद्राय नहीं वन सकता, श्वीर इमलिए यह किया माने में श्वीय कि किया कि प्रत्येक ध्विन वर्ण पर श्वीर वाक्यवर्ण स्थोटों के वारव्या वहीं हो गेश को भी श्वीक पर बाल्य करने स्थाय क्ष्या हो कि एक ही मन्त्र मीकहों श्वाप्रति कराय पर सा महलों वार जय करने पर भी श्वीक है। बत्येक श्वाप्रति के शाय स्थाय के सा सहलों का समुद्राय क्यो मन्य वेद' श्वीक वहीं मान वहीं का सा वार्त है। स्थाय के बार माने का समुद्राय क्यो मन्य वेद' श्वीक वहीं मान वहीं का वारा है। स्व सा वार्त है। स्व सा वार्त है। स्व सा वार्त है। स्व सा वार्त है। सा सा

श्रन्तिम ध्वनि से होना है। सन्त्रादि का सहस्रों श्राप्टति करने पर भी जितना श्रर्य बुद्धि में आया है, उतना ही प्रकट सममता चाहिए। जितना बुद्धि में नहीं श्राया उनना अज्ञात या अनुपत्तव्य सनमना चाहिए। अज्ञात या अनुपत्तव्य ध्वनि से कोई ज्यवहार नहीं होता है। भाव यह है कि प्रत्येक अन्तर से उस परम अत्तर ब्रह्म का बीध कराया जाता है, परन्तु बुद्धि सप्ट न होने से या पूर्णरूप से प्रतिमा का विकास न होने से असंत्यों असरात्मक वाक्यों को जानकर भी. सहसों बार द्वाररा प्रयोग व्यवहार आर्रात करके भी उसके एक अंश को ही जान पाते हैं। जितना जानते हैं उतने से व्यवहार करते हैं अज्ञात अंश अज्ञात ही रहता है। सहस्रों आहित करने पर भी वह अत्तर एक अत्तर ही रहता है, अनेक नहीं हो जाता। यह जीवन भर उसको निर्यंक ध्वनि समम्ब जाता है से वह निर्द्यक ही रहता है। यदि बुद्धि या प्रतिमा ने एक अन्तर के स्कीट रूप की समन लिया तो उसका स्वरूप प्रकट होने लगता है। स्थल प्रयोग में भी जब तक ध्वनि के रकोट अंश को स्वयं बुद्धि नहीं प्रहुण कर लेती, तब तक हम न किमी राज्य का अर्थ समस्त सकते हैं और न उसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रयस्य ।

> ययानुवाकः इलोको वा सोडत्वमुपगच्छति। श्रावृत्त्या न त स प्रन्यः प्रत्यावत्त्या निरूप्यते ॥

वाक्य० १. द्र3 ।

अन्य ध्वनियों की क्या आवश्यकता है--इस पर यह प्रश्त बठता है कि यदि अवान्तर ज्ञान स्कोटते ही होते हैं तो एक स्कोट से अर्थ का ज्ञान हो जाना चाहिए। एक से अधिक व्यतियों की आवश्यकता ही क्या है। इसका उत्तर दिया है कि प्रत्येक स्कोट से जो ज्ञान होता है, वह सप्ट नहीं होना है। वह साधन है। बढ़ आगे सप्ट होने बाते स्टोट के ज्ञान में सहायक है। आगे आगे जो ध्वनियों सनी जाती हैं, वे उसी असप्ट को स्पष्ट करती जाती हैं। वे उस श्रवर्शनीय ज्ञान को वर्णनीय बनावी जावी है। घ्वनि के द्वारा स्केट रूपी शब्द का स्तरूप निर्वारित होता है। श्रतः श्रन्य ध्वनियों की श्रावरयकता श्रीर अपयोगिता है। प्रस्तराज्ञ ।

> भन्ययेखपार्व्ययेश्वर हणानगरीस्तया । घ्वनिमकाशिते सन्दे स्वरूपमवधार्यते ॥

> > वास्य० १, दश्वा

स्कोट के ज्ञान का क्रम क्या है—स्कोट का ज्ञान होता कैसे है। उसके स्तरूप का निर्धारण करते कैमे हैं कि बुद्धि को शब्द का ज्ञान हुआ। यह एक बड़ा विचित्र प्रस्त है। स्युवरूप से प्रस्त का मात्र यह है हम श्रद्ध कैसे सुनते हैं, कैसे

जानते हैं कि यही शब्द कहा गया है। परन्तु श्रागे जाकर इस मरन का रूप यह हो जाता है कि शब्दमझ या दूसरे शब्दों में परमझ का खुद्धि में साजात्कार कैसे होता है। यह फेते झात होता है कि आरमसाजात्कार हुआ। इससे भी श्रामं जाकर प्रतन्त के स्वरूप यह है कि सृष्टि के प्रारम्भ में शब्दतरच का क्या स्वरूप या श्रीर यह श्रूप है ने स्वरूप पर में कव और किस रूप में आया। भर्द हिर हे इसना एक रलोक में क्यार दिया है। पुरुपराज ने जो इसकी ब्यार्था की है, उसके श्रामार पर पदार्थ यह होता है। प्रयम प्रतन्त का इतर हुछ स्वय्य होता है परन्तु भर्त हिर का वाक्यार्थ श्रामे विचारणोय है। नाइ से इसमें बीज का श्राधान होता है। श्रीनम ध्वान के साथ श्रावृत्ति के कारण प्राप्त परिपक्वावस्थावाली बुद्धि में सब्द का श्राव्यार होता है। श्रीनम ध्वान के श्राव्यार होता है। हिर स्वयं श्राव्यारण होता है। हिर स्वयं श्राव्यारण होता है। श्रीनम क्यार्य श्राव्यारण होता है।

पुएयराज का कयन है कि नाद अर्थात् ध्वानयों से वीज का आधान होता है, अर्थात् क्वफ को परिच्छिन्न करने के योग्य संस्कार पड़ता है। उसके परचात् अन्तिम ध्वान होती है। पहते-पहते संस्कारों से समन्वित तथा आधृत्तियों के लाभ के कारण जो योग्यता प्राप्त होती है उससे परिपक्व युद्धि में शब्द के स्वरूप का ज्ञान होता है।

नार्दराहित वीजायामन्त्येन ध्वनिना सह । श्राष्ट्रचपरिपाकायां दुढी शब्दोऽवधार्यते ॥

वाक्य० १, ८४ ।

पूर्ण श्रोर पदों का श्राभास क्यों होता है - इस पर यह प्रस्त किया गया है कि श्राम्यन्तर स्होट ( रारीर में जीव और ब्रह्माण्ड में ब्रह्म) श्रासण्ड है। फिर बीच-बीच में वर्ण श्रीर परों का श्रामास क्यों होता है। इसका उत्तर दिया है कि वर्ण पर श्रीर वाक्य श्रासण्ड हैं, परन्तु श्र्वान के द्वारा वर्ण पर श्रीर वाक्य की श्राम्यविक होने पर वर्ण में वर्ण के सहरा माग के श्रामिनवेरा ( श्रामुवि ) वाली दुद्धि होती है। पर में वर्ण रूपों माग के श्रामिनवेरा ( श्रामुवि ) पत्ति होती है। एक में वर्ण राज्य कार्य राज्य कार्य राज्य के सहरा माग के श्रामिनवेरा वाली दुद्धि होती है। वर दुद्धियों के कार्य राज्य के प्रक्षा करने वाले मागवुक श्रासण्ड का परिणाम है। परनु यह श्रामिक काप्त राज्य के श्रामिक होता है। इस राज्य कर के प्रक्ष करने वाले व्यक्तियों की श्रामिक का परिणाम है। परनु वह श्रामिक सापन है। इस राज्य के द्वायों से ही राज्यनद्व श्रामि परनह का साजात्कार होता है। एक्यराज ।

श्रसतरचान्तराले याञ्चव्यानस्वीति मन्यते । मतिपत्तराचिः सा भ्रदृषोपाय एव सः॥

वाक्य० १, ८६ ।

षात्रय र्थीर पद का भेद क्यों हैं - इस पर वह प्रक्र किया है कि उछ पकार को मानने पर वाक्यों र्थीर पढ़ों का भेद नहीं माना जा सकता है। इसका उत्तर दिया है कि जैसे ज्ञान एक है, उसमें न कोई भेद है और न कोई रूप, परन्तु नाना होयों के रूप में प्रहल होने के कारल वह विभिन्न प्रकार का ज्ञात होता है जैसे घटजान, पटजान आदि । भाव यह है कि ज्ञान का रूप दीय के श्राधार पर ही होता है। जानने योग्य पदार्थों में श्रनेक रूपता के कारण जान भी अनेक रूप और भिन्न प्रतीत होता है। उसी प्रकार आभ्यन्तर शब्दतत्त्व अर्थात परश्रम समस्त बीज शक्तियों के संहार के कारण निरीह निष्क्रिय आदि है, परन्तु व्यञ्जक ध्वनियों के भेद में क्षम का आभास होते के कारण आविर्भाव के समय नाना रूपों वाला प्रतीत होता है। हरिष्ट्रपम का कथन है कि वह शब्दतत्त्व ब्रह्स है। वह वाणी और मन की पहुँच से परे हैं, परन्तु अन्य के रूपों के भेद के श्राश्रय से उसका प्रहुण होता है, श्रतः वह अन्यया प्रतीत होता है अर्थात् विभिन्न रूप में प्रकट होता है। हरिवृपम।

मेदानुकारो झानस्य वाचरचोपप्सवो ध्रुवः । कमोपसुष्टरूपाया झानं भ्रेयन्यपाश्रयम् ॥

वाक्य० १, ८७ ।

व्यादि की सम्मति—संग्रहकार व्यादि का इस विशय पर मत है कि ज्ञान शेय पदार्थ के विना कभी व्यवहार मे नहीं श्राता है। जब तक वाणी में कम का समावेश नहीं होगा, तब तक उससे किसी अर्थ का बीध नहीं कराया जा सकता है। भाव यह है कि ज्ञान का आधार ज्ञेय होता है, उभी प्रकार ध्वनि निराधार नहीं हो सकती है, पदार्थ विना कारण के नहीं हो सकता है। श्रदः प्यति का श्राधार स्कोट को मानना पडता है और पटार्थ का आधार वाक्यार्थ की श्रीर पर का आधार वाक्य की। वह शब्द बहा है, परबहा है, श्रवरड वास्य है।

शेयेन न विना ज्ञानं व्यवहारेSवितिष्ठते। नाल-धक्रमया वाचा कश्चिवयींऽभिधीयते ॥

वास्य०१, =७ की टीका।

दर्श आदि सायन हैं—वर्श आदि के बीच में अव्या की उपयोगिता बताते हुए भर्ट हरि का कथन है कि जैसे दस सौ आदि संख्याओं के झान के लिए एक दो आदि सरयाओं के झान की आवश्यकता होती है। वे यद्यपिसी आदि संत्याओं से भिन्न हैं, तथापि उनको सी आदि के अवयव के हम में सममा जाता है । इसी प्रकार बाक्य आदि में देवदृत्त आदि शब्दों का सुनाई पड़ना वाक्य के ज्ञान में साधन है। यद्यपि वस्तुतः वे वाक्य के अवयव नहीं हैं, परन्तु साधन होने के कारण अवयव के तुल्य प्रतीत होते हैं। वाक्य० १, ५५।

ष्विन भेद में एकता कैसे -यदि वाक्य और पद आदि में विद्यमान देवदृत्त आदि के अवसा में ध्वति भेद है तो उनमें एकता फैसे होती है। इसका उत्तर यह है कि पदे। और वाक्यों में विशेष प्रयत्न से प्रेरित वायुएँ प्न स्थानों के अभिपात से ध्वनियों को उत्यन्न करती हैं या अभिव्यक्त करती हैं। वे यशिष परसर विभिन्न स्वमाव के हैं तथाणि उनमें विश्वमान शक्ति वहुत सकीएं सी हैं अब एकता प्रतीत होती है। जैसे अमस्य में विश्वमान सर्वात होती है। जैसे अमस्य में विश्वमान स्वयन्त विभिन्नता होने पर भी अमस्य को एक कहा जाता है। इसी प्रकार करवार्त्य की प्रत्येक ध्वति में विभिन्नता होने पर भी अमस्य को एक कहा जाता है। इसी प्रकार के वार्त्य के वार्त्य प्रवात है। से से विभिन्नता होने पर भी उसे एक कहा जाता है। सामान्य की एकता के कारण एकता है। शक्ति में दे के कारण अनेकता नहीं कही जा सकती है। एक ही आअवभीव और को स्वात में मात्राविभाग, वर्णविभाग, और पत्रविभाग आध्यक्तेत और कार्यक्ति के कारण हैं, वस्तुत वह काल्पनिक और मिध्या है। पुरुपराज, वाक्य री, सार्थ

इसको उडाहरण द्वारा सफ्ट किया है कि जैसे बहुत दूरी के कारण या बहुत धने अध्यक्षार के कारण ऑत से आकार की ही उपलिय होने पर वृत्त आदि को हाथी आहि के तुत्त्य समम किया जाता है। उरसी में क्षेत्रक पर तथा अकार होने पर कमश जनको ठीक-ठीक सममने हैं। रसी में अध्यक्षार आहि के कारण सर्प का अम हो जाता है। परन्तु ज्वान से देखने पर तात हेवा है कि वह रसी है। इसी अकार वाक्य आदि में वाक्य के प्रकट करने के साधन ध्वनियों हैं। उनमें कम है। उसका कमश प्रहण किया जाता है। पहले अम के कारण गात होता है कि वर्ण है, पट हैं। परन्तु जब ज्यान से देखा जाता है तो जात है तो होता है कि केयल अपरण्ड वाक्य है। वही जुद्धि का विषय है। पूर्ण प्रिण्यान के अभाव के कारण सर्वसायारण वाक्यों में अवयवों को सत्य मानते हैं। वाक्य ह , ६०—६१।

असत्य में क्रम केंसे यहाँ पर यह प्रस्त किया जा सकता है कि विंद वाक्य में वर्ण आदि की सचा असत्य है तो असत्य में वेगई निर्वित क्रम नहीं होता चाडिए। कोई अव्यक्तार में इन को हाथी समक्ता है, केगई वृद्ध और, कोई निरिचत नहीं कि यही समक्ता जाएगा परन्तु वाक्य में कम आतुपूर्वी देखों जाती है पहले वर्ण फिर पर । इसका उत्तर दिवा है कि जैसे दूब से दर्श कमा ही बनती है बीच से इन क्रमरा और निरिचत कम से ही होता है, उनमें क्रम का नियम निरिचत है, उसी प्रकार जानने वाले की वृद्धि में क्रम नियत है। यहने वर्ण का जानता है, फिर पर सी और फिर वाक्य के। इसका अमित्राव है कि जात्विक क्षान निरिचत कम से हो होता है आनिरिचत कम से नहीं। वर्ण सावन है, उनसे कमा, सत्य वाक्य का बान होता है। मुंग में पृद्धे प्रकृति का सात होता है, फिर जीन का और फिर न्य सत्य वाच्याल्या क्रम का। यह क्रम स्वामाविक है। अनित्य नित्य के झान सा सावन है, असत्य सत्य के झान का साधन है। स्कूलहरिट से श्रसत्य सत्य ज्ञात होता है, और सत्य श्रसत्य, परन्तु श्रविशा का श्रावरण हट जाने पर वर्णरूपी प्रकृति श्रीर पदरूपी जीन श्रसत्य ज्ञात होता है, तथा एक वाश्य रूपी ब्रह्म सत्य ज्ञात होता है। बाञ्य० १, ६२।

स्फोट र्नित्य कैसे हो सकता है—यहाँ पर एक यह प्रस्त वठता है कि वाक्य स्कोट की सिद्धि के लिए ष्वांत से स्कोट की नित्यता सिद्ध नहीं हो सकती है हो ही प्रकार हो सकते हैं, राज्य की अभिव्यक्ति या राज्य की उत्पर्त । दोनों प्रकार से व्यक्तिय होगा। प्रथम पढ़ में युक्ति यह के राज्य अनित्य है को राज्य अनित्य है को राज्य अनित्य है को राज्य अनित्य है को राज्य अनित्य के त्यांत से अभिव्यक्ति देखी हो राज्य को दानि से क्यांत्रण कहा जाता है, अब अनित्य है। दूसरे पढ़ में अनित्यता स्पष्ट ही है। इसका उत्तर मर्जू हिंग है हिंग है कि यह व्यक्ताना कि अनित्य को ही अभिव्यक्ति होती है, यह नियम सत्य नहीं है। यह नियम जाति के विषय में प्रतिपूर्ण होती है, यह क्यांत्रियां के क्षांत्रा नित्य अपनय व्यक्ति हैं वे अनित्य हैं परंतु उत्तर अनित्य उत्तरियों के क्षांत्र नित्य व्यक्ति हैं वे अनित्य हैं परंतु उत्तर अनित्य उत्तरियों के द्वांत्रा नित्य प्रयत्य ज्ञांत्रियां की अभिव्यक्ति होती है। इसी प्रकार अनित्य ध्वंति से नित्य राज्यक्त को अभिव्यक्ति होती है। इसी प्रकार अनित्य ध्वंति से नित्य राज्यक्त को अभिव्यक्ति होती है। वाक्य ९, ६६।

देशादिभिर्च सम्बन्धो हुप्टः कायवतामिह । देशमेदविकल्पेऽपि न भेदो ध्वनिशन्दयो ॥ श्विभिन्यस्थितार पर आसेषों का समाधान—एक प्रमाहस पर यह किया गा है कि अभिन्यस्थितार हो ठीक नहीं है। यह देखा जाता है कि दीगक प्रकाशक है वह निगम से किनी एर बस्तु को ही प्रशासित नहीं करता। पढ़े को भी शिराता है, पर को भी, अन्य बस्तुओं को भी। परन्तु क्यों ने यह देखा जाता है कि वह निर्मानत रूप से निश्चित रहों हो। श्रीम्टिंगिक रहती है। के शाहि वहीं ही अभिन्यस्थित रहती है। के शाहि वहीं की अभिन्यस्थित के होते हैं, अन्य की नहीं। अत ब्यनियों को इस निगमवद्धता के कारण श्रीमेन्यस्थित करती है। अपन की नहीं। अत ब्यनियों को इस निगमवद्धता के कारण श्रीमेन्यस्थल नहीं गह सकते। इसका कर बह है कि आहा और आहक में भी यह योगका नियमित देखी जाती है। वैसे आयह रूप हो शिराता है रूप गम्य अपना होगी को नहीं। अन्य इस्त्रिम सी हसी हुएता की नहीं। अन्य इस्त्रिम श्री हमार क्या इस्त्रिम करती है। इसी प्रशास स्थित और इसि हमार स्था हमी नियमित व्यवस्थन्यक स्था ही। प्रयास हमी प्रशास स्थार और इसि हमार करती है। इसी प्रशास स्थार और इसि हमों में भी नियमित व्यवस्थन्यक स्थानक सी प्रयास हो।

प्रहएमाद्ययो सिङा योग्यता नियता यथा। व्यंग्यत्पञ्चकभावेन तथेत्र स्फोटनादयो ॥

वाक्य० १, स्= !

अभिष्यिक में नियम की सत्ता - इस पर दूसरा आलेप वह रहाया गया है कि विभिन्न इन्तियों के ब्राह्म को विभिन्न इन्तियों से अमिन्यकि नहीं होंगी, परनु चिन जिन पतायों का एक ही इन्तिय से प्रहल होता है उनमें यह नियम नहीं होगा। प्रमन्न का भाव यह है कि इन्तिय से प्रहल होता है उनमें यह नियम नहीं होगा। प्रमन्न का भाव यह है कि इन्तिय ने ब्राह्म होते हुए कर वे जो अपने सज्जानीय उनके हिए पर को है। इससे वे हैं जो सजानीय और विजानीय होने हमार उन्हें के उपने के प्राप्त के प्रहल कर हो है जो सजानीय और त्वा । अभि अपने उन्हों के गुण को प्रहल करती हैं, जैसे और, जोम और त्वा । अभि अपने मजानीय अपि के भी कर को प्रहल करती हैं आ साम प्रविची, जह आदि विजानीय प्रविची के प्राप्त का अपने सजानीय पृथिमी और काकाय के ही गन्य आर ताज गुलों को ही अपनय अपने सजानीय पृथिमी और काकाय के ही गन्य आर ताज गुलों को डी अपनय कर में स्वान्य अपनय अपने प्राप्त गान के अपनय अपने अपनय अपने साम गान में अपनिय अपने का नियम नहीं है, जो बाहिए। ऐसा होता है, अर जात होता है कि ध्विन अपने काल होता को है एक ही इन्तिय है, अर जात होता है कि ध्विन अपने काल होता है जिए के प्रविची के कि पर साम आर जो के एक ही इन्तिय महत्त्व कि साम आर को कि एक ही इन्तिय महत्त्व कि विचान के साम के साम के साम साम अपने के साम अपने अपने अपने के स्वाय में नियमित हो है। मत्त्व नाम की मत्त्व कर साम के साम के साम के साम से साम अपने के साम से साम अपने के साम हो हो है। साम साम अपने के साम के साम

व्यञ्जक का व्यहर्ग में भविविम्ब-इम पर फिर वह बाजेर दिया गरा है

कि श्रीमञ्यक्त मानना ठीक नहीं है। श्रीमञ्यक्षक के वृद्धि हास श्रीर संस्था भेद से श्रीमञ्यक्य में वृद्धि हास आदि नहीं होता है। सैसे दीपक के वृद्धि या हास से घड़े में वृद्धि या हास नहीं होता है। दीपकों को संत्या घटने व्यक्ते से पड़ों को संस्था नहीं घटनो बढ़ानी। परन्तु शब्द में घ्वनियों के भेद से संख्या कोंत परि माण में भेद होता है। इसका उत्तर दिया है कि श्रीमञ्ज्यक्षक के भेद का श्रीम-व्यक्ष्य पर प्रभाव पड़ता है और वह तक्वुसार दीराता है। जैसे नीचे शीरो में मुँह का प्रतिविक्त केचा दीराता है, इन्ते में नीचा। तेल में काला श्रादि। तलवार काँच श्रादि के परिमाणमेद से प्रतिविक्त में में भिरमाणमेद दीखता है, किसी में मुँह तक्वा, किसी में गोल श्रादि विदाई देता है। श्रीरो श्रादि व्याप पानी की तरींगों की श्रानेकता होने पर मुँह भी कई दिलाई देते हैं। इसी प्रकार श्रीमञ्ज्ञक घ्वनि के भेद से शब्द श्रीनक दिलाई देता है। गुस्वराज, वाक्य० १, १००।

शीशे में चन्द्रमा या मुँह की उत्सित्त नहीं हो सकती—इस पर प्रम्मकती ने अपनी ओर से यह समाधान दिया है कि शीशे आदि मे जो चन्द्रमा, मुँह आदि दिताई देता है, वह सज्ये चन्द्रमा या मुँह आदि का प्रतिविन्य नहीं है, अपित वह विभिन्न ही पदार्थ है, जो कि उसके अन्दर दिताई देता है। क्ष पक्त दुरंग्य आदि को अभिन्यक्षक नहीं कह सकते। इस पर भर्न हिरि का क्या देते आदि को अभिन्यक्षक नहीं कह सकते। इस पर भर्न हिरि का क्या विश्व के सित्त के अतिरक्त अन्य पदार्थ की सत्ता मानेंगे तो यह विचार ही सम्मव नहीं है। मिछ, शीशा या जल मे उसके विरुद्ध परिमाण वाले पर्वत, प्रक, चन्द्रमा, मुँह आदि के समान रूप वाले भावपदार्थ की उत्ति नहीं हो सकती है। अतप्य दर्भण आदि को अभिन्यक्षक ही मानना चादिये। भाव यह है कि शन्द्रतत्त्व का हो सारे शब्द में प्रतिविन्य है, प्रकृति और अत्यवस्त्री आधारों के भेद से वह अनेक और असंस्य कात होता है। स्टि और जीवासा में बढ़ी प्रतिविन्य को प्रहा विश्व पार्यों और जीवों की अभैत जीवासा में बढ़ी प्रतिविन्य को हहा है। परार्थों और जीवों की अभैत जीवासा में बढ़ी प्रतिविन्य के स्तर्थ प्रतिविन्य होता होता है। स्व अपनेक आपरे जीवासा में बढ़ी प्रतिविन्य तहा स्व प्रतिविन्य होता होता है। स्व अपनेक सार्य प्रतिविन्य है । पुण्यराज, वास्य० र,१०६।

स्वितिमेंद्र के कारण व्यावहारिक कार्य – इस पर यह प्रश्त किया गया है कि स्टाट एक और अदरवह है तो उसमें पहले पीछे की सत्ता अर्थात् पौदाँपर्य नहीं होगा। अत व्यवहार में जो यह कहा जाता है कि वह पहले की ध्वित है यह बाद की, यह व्यवहार ही नहीं हो सकेगा। व्याकरण के नियम जैसे "इको यण्डि" (इक् को यण् होता है अच्च वाद में हो तो) हम्य दीर्घ चुता, दुत विलिचत आदि कोई व्यवहार नहीं हैं सकेगा। इसका उत्तर दिया है कि यह पहले यह वाद में इस प्रकार का व्यवहार नाई है। सका हो तो है। हस्य होगे, जुत आदि व्यवहार ग्राइत है। के कारण होता है। हस्य प्रोचे, जुत आदि व्यवहार ग्राइत ध्वान के कारण होता है। इस मध्यम विलिचत यह व्यवहार यें के व्यवहार बीत के कारण होता है। इस प्रकार से चुत्तिमेंद्र कालमेंद्र

श्रादि नादभेद के कारण होता है। वर्णपढ़ वाक्य श्रादि में किमी प्रकार का कृति-भेद नहीं है। पुएपराज, वाक्य॰ १, १०२।

कुमारिल ने श्लोकवार्तिक के राज्यनित्यवाधिकरण में ४४४ रहोकों में इस विषय पर बहुत विस्तार के साथ विवेचन किया है और राज्य की नित्यवा को सिद्ध किया है।

### स्फोट थार ध्वनि के विषय में विभिन्न मत

स्तोट खोर नाद का स्वरूप—मर्ग्द्वरिने स्फाट खोर ध्विन के स्वरूप की क्वाल्या को है कि ऋत्यों का मत है कि स्फाट उसे कहते हैं तो कि स्थान प्रयत्न खादि से वायु में संयोग या विमाग के कारण उत्पन्न होता है। ध्विन उनको कहते हैं, तो कि उन राज्यों से खन्य राज्य उत्पन्न होते हैं।

> यः संयोगविभागाभ्यां दर्र्यदेषज्ञन्यते । स स्फोटः शन्दञाः शन्दा धनयोऽन्येददाहृताः ॥ वास्य० १, १०३ ।

पुरुषराज ने इसकी व्याख्या में विभिन्न मर्तों का उल्लेख किया है। जो राज्य को खनित्य मानते हैं उनका मत है कि स्थान कारण से वाय को संयोग या विभाग मुलक पहले श्रमित्र्यक शब्द को ही स्फोट कहते हैं। उसका मुख्य समवावी देश याकाश है। अर्थात वह याकाश में समवाव सम्बन्ध से रहता है। श्राकाश का भी संयोगी विभिन्न दृत्र्यों के कारण भेद होने से तन्मुलक पीर्वापर्य व्यवहार होता है। उसके बाद सारे दिशाओं में शब्द के रूप के प्रीत-विन्य को प्रहरण करके मन्द दीपक के प्रकाश से प्रकाशित रूप के श्रामास के क्रम से भाषित होते हुए जो वर्ण श्रुति में भेद हालते हैं, वे ध्वनि कहे जाते हैं। वहाँ पर यह ध्यान रसना चाहिए कि वैयाकरण जिसको प्रारुत ध्वनि कहते हैं, उसकी ही वार्किक स्फोट मानते हैं और जिसको वे वैक्टत प्यति कहते हैं. बसको वे ध्यति कहते हैं। वेरोपिक दर्शन के मानने पालों ना मत है कि संबोग से, विभाग से वा शब्द से शब्द की उसत्ति होती है। जैसे पहले बाब से एक लहर उसन होती है, उमके बाद उससे ही अन्य वरंग, उससे भी अन्य, इस प्रकार पूर्व पूर्व वरंग से उत्तरोत्तर वरंगों की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार भेरी श्रीर होंडे के मंयोग से या वांस के फाइने से जो शाद श्राकाश में उत्पन्न होता है, वह श्रममवायी कारण के रूप में शन्दान्तर की उत्पन्न करता है, वह राज्यान्तर की, इस परम्परा से वह कान को सुनाई पड़ता है। मेरी का शब्द मैंने सुना, यह बुद्धि अम है। इस प्रकार की वीचीवरंगन्याय से राज्येत्यत्तिपन्न कहा जाता है।

शब्द नित्यका के पत्त में संयोग या विभाग से उत्पन्न ध्वति से ब्यट्ग्य को

व्याल्या को जा चुकी है कि जिससे अर्थ प्रसुटित होता है, उसे रकोट कहते हैं। महोत्तिहीत्वित ने शाउनीत्तुभ में इसके। श्राठ प्रकार से रम्बा है। उसका सारारा महानिद्यालिय ने मान्यनातुम म इस्परा आठ मनार सा रचा हा। उत्तरा तारा सह है। १, प्रत्येक सह है कि नार्यक क्या है, इसकी आठ प्रतार से यहा जा सकता है। १, प्रत्येक वर्षों सार्यक है, न प्रत्येक वर्षों नहीं खितु प्रत्येक पर सार्यक होता है। यह स्वत्येक वर्षों यह यह नहीं, अपितु प्रत्येक वाक्य सार्यक होता है। थु, निर्वयन के वेगय पर सार्यक नहीं, अपितु अनिर्वयनीत्र पर सार्यक होता है। यह असरड है, स्वते सरड नहीं होते हैं, असरड पर सार्यक है। ४, वाक्य के स्वरूप नहीं होते हैं, वह श्रयरड होता है, वही सार्थक है। बाक्य का निर्वचन नहीं किया जा सकता है, अनिवंचनीर वाक्य सार्यक होता है। ६, असत्य वर्ण मार्यक नहीं है, श्रपितु सत्य वर्ण सार्थक होते हैं। श्रनित्य वर्ण सार्थक नहीं हैं, श्रपितु नित्य वर्ण सार्थक हैं। वर्णनाति सत्य है, सार्थक है। व्यक्तिर्सी वर्ण सत्य नहीं है, वे मार्थक नहीं हैं। ७ असत्य पद सार्थक नहीं होते हैं, श्रपितु सत्य पद सार्थक होते हैं। ब्रान्ति पर सार्थक नहीं होता है, ब्रापितु नित्य पर सार्थक होता है। व्यक्तिस्पी पर सार्थक नहीं है, श्रपितु जातिरूपी पर सार्थक है। प्रत्येक पर सार्थक नहीं है श्रपितु एक ही पर नित्य है, बही सार्थक है। इ. श्रसत्य वाक्य सार्थक नहीं होता है, अपित सत्य वाक्य ही सायक होता है, अनित्य वाक्य सार्थक नहीं होता है, अपितु नित्यवास्य सार्थक होता है। व्यक्तिरूपी वास्य सार्थक नहीं है, धापितु जातिरूपी वास्य सार्थक है। प्रत्येक वास्य सार्थक नहीं है, श्रवितु एक ही बास्य है, वह नित्य है, सत्य है, अग्रराड है, अनिर्वचनीय है, वही शाद है, वही अर्थ है, वही रमोट है बही धानि है, वही बाका है, वही बाक्यार्थ है, वही पढ है, वही पदार्थ है, वही असर है, वही असरार्थ है, वही निर्मु स है, वही सगुस है, वही नित्या है, वही सिन्नर है, वही नित्यान है, वही सलान है, वही निर्लेत है, निरंजन है, निरानार है, अचन है, वही सारास है, वही मावार्व है, 1 वही सर-है, वही भाव है वही भाग है, वहा विहान है, वही ज्ञान है, वही बहुन है, साहित्य है, वही चेट है, वही सहिता है, वही ज्याररण है। पाणिति और पतञ्जलि ने उसको पैयानरणों के राजों में सहिता, पट, स्वरित, प्राविनदिङ, श्रम, 'सन्तन्त्र कर्चा' श्रादि की व्यारमा में विशेष रूप से सप्ट किया है। बह विरोधी गुणों का समन्वय है, इमकी व्याख्या में विशेषहप से सप्ट किया है। पह विरोधी गुर्णों का समन्वय है, इसकी व्याख्या समास में समाहार के द्वारा पह निर्माण गुरून हो समन्वय है, इसहा ज्याच्या समास स समाहार क क्षार ही जाती है। ममास में यूनि की ज्याच्या में उसहो अजहत्त्वायां यूनि कहते हुए भी जहत्त्वायों के क्षारा स्वष्ट नरते हैं, 'समयं पश्चियि ' (अप्टा॰ २, १, १) में उसको एवं में रहते हुए भी साम्य रूप बतायागत्रा है। 'स्व रूपम् २' (३, १ ६ ) उसको सुद्ध शान्य बताते हुए भी ग्ले सार्थक क्या गता है। यह साम और अब देनों ही है। 'अयंबरयानु २' (३, २, ११) में पारियान ने से प्रातिपत्रिक नाम दिया है क्योंकि वह प्रत्येक पत्र में है। इसलिए वहा जा चुका है कि प्रत्येक

पर में वाक्य की शक्ति है। प्रस्तुत विषय के दृष्टिकोण से यह सूत्र अत्यन्त महरनपूर्ण है। पत्रज्ञाल ने इसकी व्यारवा में क्यं क्या है, अनर्थक क्या है, आद्दें की विवेचना करते हुए सप्ट शान्यों में वर्णों को अनर्थक वताया है तथा वाक्य को सार्थक वताया है। पाणिति ने चार पर इस सूत्र में हिए हैं वे चारों शब्द उत्तर के लक्त्य हैं। १, वह सार्थक है अतएव अर्थवत् शब्द को प्रयोग क्रिया है। १ वह सार्थक है अतएव अर्थवत् शब्द किया नहां है, वह मिल्य है। ३, 'अक्षस्यय' वह प्रत्य नहीं है, वह लिगरिहत है, वह निर्मुण है, वह निर्मुण है, वह मार्यक प्रश्नेत नहीं है। ४, प्राविपिटक इसका नाम है, उसकी सजा प्राविपिटक है वह प्रत्येक प्रभ में क्यास है, वह प्रकृति है, वह प्रत्येव पर में क्यास है, वह प्रकृति है, वह प्रत्येव पर से क्यास है, वह प्रकृति है, वह प्रत्येव पर से क्यास है। वह गुए है, वह प्रत्येव पर से क्यास है।

उत्तर जो बाठ विचार दिये गये हैं, उनमें से सात साधन हैं, अप्टम साध्य है। अप्रम ही पूर्ण रूप से सत्य है, परन्तु वह असिद्ध है, अनिर्वचनीय है, साध्य है, रोय है। निवर्चन विवेचन ज्याकरण वहाँ तक ज्यात्या कर सकते हैं, वह सप्तम पर समाप्त हो जाते हैं। सातों में सत्यारा है, परन्तु उन्हें ही सत्य समम्म केम है, अविचा है, अप्टम की प्राप्ति के वे साधन हैं, कहें साध्य समम्म तेना अज्ञान है। सारेवेंद्र, सारे दर्शन, ससार के साधन हैं, कहें साध्य समम्म तेना अज्ञान है। सारेवेंद्र, सारे दर्शन, ससार के सारे विज्ञान, ससार का सारा साहित्य उसके असत्याश अनित्यरूप को देखता है, जातता है, परीचण करता है परन्तु इन सातों केटियों को पार कर लेने पर मतुष्य स्वय ब्रज्ञान, अविचा, असत्य अन्यकार को पार कर लेता है और ज्ञान विचा सत्य एवं प्रज्ञान के द्वार पर पहुँच जाता है, पही सत्य अर्थ है वही सत्य अर्थ है वही सत्य सात्य है। पर्म, सत्य, आत्मा, विचा, प्रव्य, तस्य, क्लासा, विचा, प्रव्यं से उसी एक को सकेवित करते हैं।

इन ब्राठी लच्च हो को मट्टोर्जि ब्रादि ने निम्न नाम हिये हैं:-

१, वर्णस्त्रोट, २, पदस्त्रोट, ३, वाक्यरकोट, ४, श्रव्यव्हपदन्द्रोट, ४, श्रव्यव्ह-वाक्यरकोट, ६, वर्णजाविस्कोट, ७, पदजाविस्कोट, =, वाक्यजाविस्कोट ।

पंचकोशों से समानता—इन आठों को पाच भाग में रखा गया है, वर्ष-रफोट, परस्कोट, वाक्यरकोट, अध्यरदपरवाक्यरहोट, तीन प्रकार के जातिरहोट। महोंगि और कीएडमट्ट ने भूपण कारिका है है इस बात को स्पष्ट किया है कि इस विचेचन के मूल में उसी प्रकार को स्तरना है, जैसी कि तैरियों स्वानन्यक्ती में शुद्धनक्ष के ज्ञान के लिए पंचकोशों की करणना की गई है। वे पंचकोशों हैं—अन्तमय, आध्मय, मनोमय दिज्ञानमय और आनन्द-मय कोश। ये पाचों कोश शुद्धनक्षतान के लिए उपाय हैं, ये क्रमश उचरोत्तर श्रेष्ट हैं। स्थल की श्रोर से सुद्धन की शांति की जाती है। ये पांचों नक्ष नहीं हैं, परनु इनमें नक्ष की करना पितासु को अभीष्ट नक्ष तक पहुँचाने के लिए हैं। यहाँ पर पाच्य तथा अध्यरद तथा जातिहरू वाक्यरकोट के ज्ञान के लिए पूर्वीक वर्षपर वाक्य तथा अध्यरद तथा जातिहरू वाक्यरकोट के ज्ञान के लिए पूर्वीक वर्षपर

इसकी भिरोप न्याच्या श्रीकृष्णमट्ट ने स्पोटचन्द्रिका में, भट्टोजि ने शब्दकीतुभ में (पू॰ म,—१२ ) तथा संकराचार्य ने बहासूत्र (३,२,१ –१० ) तथा तीत्तारीय उपनिषद् (२,१) के भाष्य में की है।

वाक्यस्कोट ही सत्य है—महोजिशीखत ने कीखुम में (पष्ट द्र-१२), बीएडमट्ट ने मूपण में (कारिका ६१-७४), नागेश ने मंजूपा में (प्रप्ट १६१-४८६) श्रीटप्ण ने स्कोटचिन्द्रश में, मंडनिमण्ट ने स्कोटिसिट्ट में, शंकराचार्य ने पातखल योगरशंग के खर्यमार के खरन में, मरतिमण्ट ने स्कोटिसिट्ट में, तथा स्नाटिसिट्ट स्वायविवार के अञ्चल स्पिता ने बहुत मिलार से यह सिट्ट किया है कि स्कोटिया हो सत्य है। मुटीन ने कहा है कि स्वत्य है। सत्य है। मुटीन ने कहा है कि बस्तुवः वाचकता स्कोट में ही है। कीएडमट्ट ना क्यन है कि अस्त्यन्त निष्कर्ष के परचान् वाक्यस्मेट ही सिट्ट होता है वही वैयाकरणों का मत है।

बस्तुतस्तु बाचवता स्कोटैकनिष्ठा । कौस्तुस,पृ० म । बाक्यस्कोटोऽतिनिष्कर्षे विष्ठतीति मतस्थितिः ॥ भूगस्य कारिका, ६१।

आधुनिक विचारमाँ का मत—श्राटोयेसमंत ने फिलामणी आब् प्रानर ( ए० २०७), आगडेन रिचार्ड्स ने मीनिक् आब् मीनिक ( ए० १०,१६३ तथा २३०), इमंत्र पाडल ने प्रिमिसल्स आब् दी हिस्ट्री आब् लेंग्वेब ( ए० १११ ) तथा गार्डिनर ने प्योरी आब् सीच एड लेंग्वेब ( अप्याय २ से ४ ) में बहुत विस्तार से इस बात पर विचार किया है और यह निर्माय दिया है कि बाक्य ही सायक है, बाक्य एक अराउड अवयवी है। बाक्य की पद से पृथक् सत्ता है। पदों का कोई अर्थ नहीं होता है। आहेत और रिचार्ड्स तथा गार्डिनर का विश्वेचन प्रस्तुत विषय की टप्टि से विशेष उपयोगी है। गार्डिनर ने इस विगय पर बहुत विस्तार से उक अध्यागों में विचार किया है।

आधुनिक ध्वनिविज्ञान विषयक आविष्कारों ने शब्द की नित्यता को सर्वया सिद्ध कर दिया है। आधुनिक भाषारात्वी दोनों निर्णयों को पृथक् रस्ते हैं। अवस्य वे नित्य शब्द तथा स्कोटवाद को भारतीय रूप में अभी तक नहीं मानते हैं। परन्तु दोनों निष्करों का समन्वय न करना कहां तक उचित है यह विचारणीय है।

### स्फोटबाद पर मीमांसकों और नैयायिकों द्वारा किए गए श्राक्षेपों का समाधान

स्फोटबाद पर मीनांसकों और नैयायिकों श्रादि ने बहुत से आद्तेप किये हैं। मीमांसादर्शन के भाष्य मे शदरस्यामी ने वर्णस्कोट श्रीर पदस्कोट का समर्थन किया है। क्रमारिल ने रलोकवार्तिक के स्फोटवाद प्रकरण मे १३७ रलोकों में स्कोटवाद का खरडन करके वर्णवाद की स्थापना की है। मरडन मिश्र ने स्कोटसिद्धि में ३७ रलोकों मे १३७ रलोकों में किये गए आन्तेषों का उत्तर दिया है। शंकरानार्थ ने वेबान्तसूत्र १, ३, २≔ के भाष्य मे वर्णवाट का समर्थन किया है। परन्तु योग-दर्शन में चतुर्थपाट के श्रन्त में वर्णवाट का घोर शब्दों मे स्वडन करते हुए कुमा-रिल के आत्तेपों को असत्य, आन्त और निरर्थक बताया है। इसी प्रकार नैया-यिकों में श्रीवर ने न्यायकन्दली में ( पूर २६७ --२७० ) में तथा जयन्त ने न्याय-मंजरी में ( पू० ३४४ -३४४ ) स्कोटवाट का विस्तार से खरडन किया है। साहित्यकों मे त्रानन्द्रपर्यन ने ध्वनि को सिद्धि के लिए ध्वनि नामक कारिकाएँ लिसी हैं तथा उनकी त्रालोक नामक टीका स्त्रयं की है। त्र्राभनवगुत्र ने ध्वन्या-लोक की लोचन टीका करके ध्वनि की स्थापना की है। व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट ने श्रपनी पुस्तक में ध्वनि का श्रनुमान मे श्रर्थात् लत्त्रणा मे समावेश सिद्ध करने के लिए बहुत वल दिया है। परन्तु मन्मट ने काव्यप्रकाश के पंचम उल्लास में तथा विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण के पंचम परिच्छेट में उसके तकों का वहत उद्यापोह से रारडन किया है और व्यञ्जना शक्ति की पृथक स्थापना की है।

जी परन किये गए हैं, यद्यपि उनका उत्तर पवञ्जलि खीरे भर्तृहरि के शब्दों में दिया जा चुका है, तयापि विषय को सप्ट करने के लिए संदोष में उनका उन्लेख यहां किया गया है।

शवर स्वामी का कर्यन--शवरस्वामी ने भीमांसादर्शन में १, १, ४ सूत्र की न्यार्या में शब्द की जो न्यांच्या की है उसी के श्राधार पर कुमारिल ने स्फोन्चाद का राण्डन किया है। शवर स्त्रामी का कथन है कि गौ इसमें क्या श्रद्ध है ? भगवान रुपवर्ष का कथन है कि गकार, श्रीकार श्रीर विसर्ग श्रयात् ग् श्री तथा विस्ता लोक ज्यवहार मे तो श्रथं कान से मुनाई पडता है, इसके लिए ही राज राज प्रसिद्ध है। 'ते च श्रीनपहला' यदि ऐसी यात है तो अर्थ का ज्ञान नहीं हो सरवा है, क्योंकि एक-एक अज़र के जानने से अर्थ का ज्ञान नहीं हेाता है, अन्तर से अतिरिक्त श्रीर दोई समुदाय नहीं है, जिससे श्रर्थ का झान है। अन ग है, तन श्री और विसर्ग नहीं है, जन श्री तथा निसर्ग हैं तन ग नहीं है, अतएन ग आदि से श्रतिरिक्त श्रन्य गो शक है, निससे अर्थ का झान होता है। यदि यह बहा जाय कि शांत्र का तिरं माय हो जाने पर समरण से अर्थ का शान होता है, ते। यह ठीक नहीं है। क्योंकि स्मृति भी स्थिक है अत अस्रों के सहरा ही है। श्रत इसका समाधान करते हैं कि पूर्व वर्ण से जल्पन सस्कार के साथ अन्तिम वर्ण वोषच है। परन्तु इस पर यह श्राच्ये होता है कि लोकन्यवहार में वहा जाता है कि राज से श्रयं समकते हैं (शाजार्थ प्रतिश्वामहे) यह लोनिक क्थन सत्य नहीं होगा। यदि लाँकिक वचन सत्य नहीं होता है तो न हो। लाँकिक बचन सत्य नहीं होता है, अत प्रत्यत्त यादि से खज्ञात अर्थ को मानना ठीक नहीं है। लौक्कि यचनों में बुद्ध का अर्थ सत्य होता है, बुद्ध का नहीं होता अर्थात् हुद्य सार्थक होते हैं, कुद्य निरर्थक।

इस पर प्रश्न उठवा है कि शास्त्रकार भी ऐसा मानते हैं। यास्क ने निरुक्त में कहा है कि किया के द्वारा प्रारम्भ से लेकर श्रन्तिम तक की सत्ता ली जाती है, जैसे "जाता है, पशाता है ' मे जाने और पशाने की किया का जब से प्रारम्भ हीता है, तम से लेकर समाप्त होने तक की किया को जाना और पकाना कहते हैं। भ्रशमाणिक् बात यदि शास्त्रकार भी बहते हैं तो नमको नहीं मान सक्ते।

अत्त से मिद्धि नहीं हो मक्ती, ऐमी प्रांत नहीं है अन्तरों से सन्कार होता है, सररार से अर्थ को हान होता है, इस प्रशर से अर्थतान सन्भव होन में अन्तर ही कारण हैं। यदि यह नहीं कि अर्थतान में शुळ गीण है, सुरव नहीं, तो वह ठाक नहीं है। अन्तरों में निमित्तता भीश नहीं है। अन्तरों के होने पर अर्थशन होता है, उनरे निमा नहीं होता है। यदि यह कहें कि ग खादि खरूरों से गो शब्द पृथक् है तो यह ठीन नहीं क्योंकि अन्नरों से पृथक् यह नहीं दीयता है, दोनों में खिननता इस्तरी है। ग खादि बुत्यन्न है। इमलिये ग से लेनर् निमाग तक पूरा पद अत्तर ही है। अन अत्तरों से अविरिक्त अन्य पद नहीं है। यदि यह वहा जाय कि मररार की कल्पना में भी छहएर की कल्पना करनी पड़ती है, सो इसका न्तर यह है कि सार की पृथक् कल्पना करने म शात्र श्रीर श्रहण्ट दे। की कल्पना करनी पडती है। इसनिए श्रवरों की ही पत्र मातना चाहिए। पृष्ठ१३ — १४।

नेतु सस्रारक पनायामहान्द्रकलाना । उच्यते । शादकलपनाया सा च धान्द क्टपना च । तस्मादत्तराख्येव पदम् । पृ० १८ ।

शाज का अर्थ किसको मानते हैं इस पर शवर ने सिद्ध किया है कि शाज का अर्थ आकृति अर्थात जानि है। 'आकृति शादाय" यह जैमिनि का कथन भी सिद्ध होता है। प॰ १४।

शवर स्वामी ने 'इत्यो बाडबचनां' सूत्र २४ के भाष्य में यह रशीकार किया है कि पदार्थ ही बाक्यार्थ नहीं होता है, पद सामान्य क्यार्थ को बताता है और बाक्य विशेष क्यार्थ को। सामान्य और निशेष में क्षतर है। पत्रार्थ से वाक्यार्थ का झान नहीं होता है, क्योंकि पत्रार्थ में और वाक्यार्थ में कोई सम्बन्ध नहीं है। बंदि दिना सन्दन्य हुए ही एक पदार्थ के ज्ञान से अन्य पदार्थ का ज्ञान हो जाए तो एक का ज्ञान होने पर सब का ज्ञान हो जाता । परन्तु एसा नहीं होता। अत बास्य का ऋर्य पृथक् होता है। 'तरमादन्यो बाक्यार्थ "। पृ० ३२।

कुमारिल भट्ट - कुमारिल ने अहर शात के स्थान पर वर्ण शात रखकर अनरों को शब्द नहीं श्रपित वर्णी को शब्द कहकर शब्द का लनए केरल श्रोब-मायता किया है। कुमारिल ने वाक्यस्कोट के मानने में सबसे सैद्धान्तिक कठिनाई यह मानी है कि रहोर मानने पर बाक्त अखलुड होगा, नह अखलुड नाक्यार्थ का बावक होगा। उसके अनयन पर और वर्ण असल्य होंगे। अन पर आदि के अरायों के आश्रित उह आहि तथा महानाक्य के अराया अरात्तर वाह्यों के अर्थ प्रयान अतुयान आहि क आश्रित प्रसाग तन्त्र आहि सारे कार्य मिण्या हो जावँगे। अन स्कोट का संग्रहन करना निष्कल नहीं है। पार्यसार्ध्यमित्र ।

वर्णनिरिक्तः प्रतिथिध्यमानः पदेषु मन्द् फलमाद्धाति । कार्याणि वाक्यावयवाश्रयाणि सन्यानिकर्तुं एत एप यह । स्कोटग्रद, 1३३।

र्मामांसर्कों के पाँच मुर्य आक्षेप, ५४ अन्य आक्षेप - मर्हहरि ने वाक्य-पत्रीय के द्विनीय कारड में (श्लोक इन से न्) मीमातकों की श्लोर से जो भी पान के ब्रियान कार्य न (स्वाक देनस्प) नामांतरा का आर स्वा मी आपेत किये वा सकते ये, जन सब दा समह किया है। मीमासकों के मन उक्तेर करते हुए महु हिर ने कहा है कि वैसे एकत्रित पदेग में वास्त्रार्थ रहता है उसी प्रशार एकत्रित वर्षों में पतार्थ ब्लान हो वाला है। अत्वर्य पदेग में वर्षों को और वाक्य में पत्रों को सार्थक मानना चाहिए। एक उत्तर्शरण निया है कि वैसे सूक्त्र बातु प्राय होते हुए भी किसी के सवार्ग से शीरती है, इनी प्रकार वर्ष सार्थक होते हुए भी अन्य वर्ण के मसर्ग से वाचक होता है। मीमासकों का अभिप्राय यह है कि वर्ण सार्यक है परन्तु श्रोज श्रज्ञान के कारण उनकी सार्यक नहीं समन् मता। पर हो अनुर्वक नहीं वह सहने क्वाँकि पर के उन्चारण से कीई म कोई अर्थ हात होता है। उनका किनी अर्थ से सन्दन्ध नहीं ऐमा नहीं कह सकते, क्वाँकि अनुमव में जनहां अर्थ रहा। जाता है। उन एक-एक परों में जो अर्थ है, इसी का समुदान वाक्य है। अब वर्ण समुदाय पर है, परों का समुदाय वाक्य है। उससे पृथक् वाक्य नहीं है। पुएपराज ने कुमारिल का प्रसिद्ध रतोक उद्दुव किया है, कि तिवने जैसे जो वर्ष जिस अर्थ के प्रतिपादन में समर्थ देसे जाते हैं, उनको वैसाही वाचक मानना चाहिए। पुरुषराज, वाक्य० २, ६२ –६४।

यावन्तो वादशा ये च यदर्धश्रतिषादने । वर्णाः प्रज्ञातसामध्यस्ति तयैवादयोद्यक्ताः ॥ दलोकः स्फोटवाद ६६ !

इलोकः स्पारवाद ६६

यदि वाक्य में पदार्थ की सत्ता नहीं मानेंगे तो पांच मुख्य आपत्तियाँ वे आती हैं:— १—प्रतिनिधि की कल्पना नहीं हो सकती। वैधाकरखों की भाषा में इसका

श्रर्थ यह है कि किसी के खान में कोई श्रादेश नहीं हो सकता। जैसे घातु रूपों में ल के, स्थान पर जिए जम् श्रादि होते हैं, उत्तरा कोई श्रर्थ नहीं होता चाहिए। व्यावहारिक रूप से भाव यह है कि स्थानापत्र श्राधिकारी भी कोई शिफ नहीं होगी।

२-एक वास्य में किसी विशेष पद का श्रयं न झात होने पर यह नहीं पूछ सकेंगे कि इस वाक्य में श्रमुक पद का क्या श्रयं है।

३—श्रुतिलिंगवाक्यप्रकरणस्थानसमास्थानां समवाये पारदीयंत्यमर्थविष्र कर्यात् । मात्रांसा॰ ३, ३, १४ ।

भीमांना वा नियम है कि श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समावशन ये विनियोग के कारण हैं। यदि ये एक स्थान पर हो तो इनमें से पूर्-पूर्व वलवान् हैं, श्रोर एक के बाद दूसरा हुर्जल है, क्योंकि वह सुरवार्व से दूर है। जाता है। यदि वास्य को सुक्य माना जाएगा तो वाक्य से श्रुति वलवान् होती है, यह

नियम नहीं रह सकेगा। ४-एक महाजाक्य मे अवान्तर वाक्यों का क्षेडि अर्थ नहीं होगा।

४--यित पत्र और पत्रार्थ को नहीं मानेंगे ते। मोमांता दरान ने जो पत्रार्थ मूलक वाक्यों के नियम बताए हैं, वे सिद्ध नहीं होंगे। वे नियम इतने सुख्य हैं कि लीकिक और वैदिक अयोन् संनार के सारे नियमों के वे आधार माने जाते हैं। इनके मान से ही वाक्यार्थ का निर्णय होता है। पुष्यराज, वाक्यथ ६४--अन्ते

नात है। इसके मान से ही बोक्यों की निर्णय होता है। पुरवराज, बाक्यके ह्×—ऽद्दा ६—मर्ल्डहिर ने उपर्युक्त खाद्देगों का बहुत विस्तार से उल्लेख किया है। पंचम खादेग में उन्होंने ४४ खाद्देगों का समादेश किया है। सीमांसा में इन नियमों को लच्ला कहा जाता है। लक्ष्णों को कई प्रधार से विमाजित किया

गया है, इनको संख्या ६, १२ श्रीर २४ है। शबर स्वामी ने इन ४२ में १२ श्रीर

पवार्थ के तिरचय के साधन किखे हैं। इतमें विधि, भेद, शेप-शेपिभाव, प्रयोग, क्षम, अधिकारी, तन्त्र, प्रसंग, गीख, मुख्य आदि हैं।

#### ब्राक्षेषों के उत्तर

पतझलि ने 'ह्यबरट' (आहिक २) तथा 'अर्थबर्भातुठ' (१,२, ४४) के भाष्य में बहुत विस्तार से वर्णवाद का सरहन किया है, और निर्णय हिया है कि कुछ ऐसे अन्तर हैं जो कि एकान्तर ही हैं, जैसे इ धातु अ शब्द, अर्ण आदि प्रत्यय, अ इ उ आदि निपात ये सार्थक हैं। अत्य वर्ण सार्थक नहीं हैं। जैसे कुप, स्ए, यूप, में क स य और ऊर का अत्तग-अत्त कोई अर्थ नहीं है। इसके विषय में वे कहते हैं कि यह स्वामाविक हैं। जीसे सारे ही एवने के इच्छुक तथा अध्ययन करने वालों में कुछ को ज्ञान आत होता है, जुक को नहीं। एक अध्ययन करने वालों में कुछ को ज्ञान आत होता क्षान आत हो गया, इसलिए सब को होना चाहिए या एक को नहीं हुआ, इसलिए किसी को नहीं पर एक को नहीं हुआ, इसलिए किसी को नहीं पर एक को नहीं हुआ, इसलिए किसी को नहीं पर एक को नहीं हुआ, इसलिए किसी को नहीं पर एक को नहीं हुआ, इसलिए किसी को नहीं पर एक को नहीं एका इर स्वामाविक हैं। एका इर वार्ष सार्थक हैं, उनके अतिरिक्त वर्ण निर्पक हैं।

कीयडसट्ट ने सूपण में प्रतिनिधि बाते प्रश्न का उत्तर विया है कि प्रतिनिधि जिसका प्रतिनिधित्व करता है, उसका ऋषे उसमें रहता है। व्यवस्था, व्यवहार एयं तिम्मित्तक होने से उनमें ऋषे रहता है। भूपण कारिका० ६२।

भर्त हिर ने कक सारे प्रश्नों का उत्तर (बाक्य०२, ६०—११४) दिया है। सारे उत्तर का सारांश यह है कि अभिन्न में भी अपोद्धार से विभाग कर लिया जाता है, जैसे राहु और शिर एक होने पर भी "राहु का शिर" रस एक न होने पर भी अनेकों प्रकार का रस कहा जाता है। गम्य एक है, उसमें भेद नहीं है, परन्तु भेद किया जाता है कि कुछ की गम्य, जन्दन की गम्य आहि। गम्य एक है, तर्सीह एक है, परन्तु जनमें भी भेद कर दिया जाता है कि इतन महुष्य है, इतन सिंह एक है, परन्तु जनमें भी भेद कर दिया जाता है कि इतन महुष्य है, इतन सिंह । इसी प्रकार बाक्य में से अर्थ को प्रयक्त करके प्रतिनिधि की करनता, श्रुति और वाक्य का निर्णय करते हैं।

एक वाक्य में अज्ञात पद के विषय में जो प्रश्न करते हैं, वह अज्ञान का सूचक है। अज्ञानी वाक्य में अज्ञात पद की सत्ता मानते हैं, हानी नहीं। ज्ञानपद बाला पाक्य, अज्ञात पद बाले वाक्य से सर्वया मित्र है।

हान में विपास नहीं है। हान एक है, वह प्रकाशक है। प्रकाश एक है, परन्तु हसमें भी भेद मान लिया जाता है कि नीले का हान, पीले का हान व्यादि। आकारा एक है, उससे मेद नहीं होता है, परन्तु व्यहानवश घटाकारा, मठाकारा आदि कहते हैं और सममते हैं। इसी प्रकार वायव में कोई खता बस पर में के दिख्य के कोई खता के विपय में यही उत्तर है, परन्तु अपोद्धार से भेद कर लेते हैं। हाचाओं आदि सब के विपय में यही उत्तर है, ज्यावहारिक अपोतिता के लिए क्वाओं की आवायकता है। पारमार्थिक एवं सत्य शब्द के विषय में वही उत्तर है, ज्यावहारिक अपोतिता के लिए क्वाओं की आवायकता है। पारमार्थिक एवं सत्य शब्द की किए वे सारे लक्ष्य निर्मिक एवं खतुपयोगी हैं।

ष्ट्रान एक ही है, परन्तु वही बाय आदि की विभिन्नता से नियाद ऋषभ पह्न मध्यम आदि भेरों से युक्त मानी वार्ती है।

बैसे एक दाक्य में से पहों को निकाल तेते हैं, उसी प्रकार महादाक्य में से अवान्तर वाक्यों की कल्पना करके उनको निकाल लिया जाता है। वस्तुत: उनमें मेद सरह आदि नहीं हैं। वाक्य० २, ६०—११४।

# पदवादी वैयाहरलों के पाँच आक्षेप

पींच और आसे प-पदवाद को जानने वाले वैयाकरों की ओर से बाक्यरहोट पर साव आनेप किये जा सकते हैं। मर्वुहिर ने स्वयं उनका उल्लेख करके निराकरण किया है।

१, द्वन्द्र समास में बहुबचन नहीं हो सकेगा।२, "वबस्विद्यालाग्राः" "ितप्र-न्ताम्" घव, सिर, पलाश को सींचो, में सींचना किया का प्रत्येक के माथ सम्बन्ध नहीं हो सकता। माब वह है कि वाक्यार्थ को प्रत्येक क्यक में ममाप्ति नहीं होगी। २, इन्द्र समाम के बीच में कोई शब्द होगा तो इसडो सर्वनाम पर के द्वारा सम्बोधित नहीं कर सकते। ४, वाक्य अक्रम मानने पर वाक्यार्थ का अनुदास करते समय कम नहीं होना चाहिए, महसा सारा काम नहीं नहीं मकता है। ४, एक अंश के कर लेने पर भी पूर काम का कर तेना कह दिया वाता है. यह नहीं सम्बन्ध होगा। बैसे थोड़ा शब्द पर भी कह देते हैं कि "आप ने जो कहा या वह मेंने कर दिया" आदि। वाक्य० २, २२३—२२०।

आहोंगों का उपर—भर्तृहर्त ने विस्तार से इन प्रश्तों का उत्तर दिया है। मर्ट हैरि का क्यन है कि पहले वास्य किर ममास आदि जो किया आता है वह बास्तिकि नहीं है। वास्य समल ही है। बाक्कों एवं अविद्वानों को समम्बन के लिए ममास का विषद आदि किया जाता है, अपोद्धार को मानकर बंद्ववचन आदि किया जाता है। बहुआहि साम लिया जाता है। बहुआहि साम में जहरसायों कृति कहा आप्य लिया जाता है। बहुआहि साम ने जहरसायों कृति कहा जाता है। बहुआहि साम ने ही साम करायों कृति कहा जाता है कि बाद में पहायों की सत्ता न होना बताकर यह सप्ट किया जाता है कि बाद में पहायों की सत्ता न होना बताकर यह सप्ट किया जाता है कि बाद में पहायों की सत्ता न होना बताकर यह सप्ट किया जाता है कि बाद में पहायों की सत्ता वस्तुतः है ही नहीं। बाहकर के प्रस्तुत्व निर्माण की स्वास करायों का स्वास करायों की सत्ता न होना करायों का स्वास करायों की सत्ता करायों की सत्ता करायों का स्वास करायों की स्वास करायों करायों की स्वास कर स्वास करायों की स्वास कर स्वास क

श्रविद्या ही विद्याप्ताप्ति का उपाय - मर्च हिर ने काने बताया है कि यदि पद पत्रायं सस्य होने तो व्याकरण में नाता प्रधार की प्रक्रियाएँ में होतीं। क्षेत्रेकों क्षरवाट नियम नहीं होते। कहीं प्रहांत क्षरय के व्यर्थ को बतायी है, जैसे:—कहर (भारा) में प्रत्य नहीं है। वहीं प्रत्य प्रकृति का व्यर्थ बताया है, जैसे इता (इता ) में इत्य रात्त्र का लोग है और उदाहरणों को देकर मर्गृहिर ने बताया है कि व्यवहार के लिए ये ग्राह्म के प्रकार है। श्रद्धान की इताये के प्रकार है। श्रद्धान की इताये के लिए इनका व्ययोग है, कोई भी ग्राह्म कर वर्षोग प्रस्ताहक वर्षोन करीं

कर भकवा है। प्रत्येक शास्त्र में अनिया का ही वर्लन है, परन्तु शास्त्रों द्वारा अविद्या का ज्ञान होने पर उसके नाश हो जाने से शुद्ध कान की प्राप्ति हो जावी है। वालकों को जिस प्रकार रेखा आदि वनाकर अनुरों का ज्ञान कराया जावा है, उसी प्रकार सारे शास्त्र शर्ववस्त्र के ज्ञान के लिए उपाय हैं। अज्ञान के नाश से ज्ञान होवा है। असत्य के दूर होने से सत्य का दर्शन होवा है। वाक्य॰ २, २३१—र४०।

> न्यबहाराय मन्यन्ते शास्त्रार्थप्रक्रियायतः । शास्त्रेषु प्रक्रिया मेदैरविधैवोपवर्ण् यते ॥ श्रनागमविकल्पातु स्वयं विधोपवर्तते ॥ वाक्ष्य० २, २३४ – २३४ ।

वाक्यन् र, र३४ – २३४

#### पद्वाद् का खण्डन

चार आशे प—मतृंहरि ने पदवाद मानने पर चार आहेप किये हैं। १-समास में किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं हो सकेगा, क्योंकि ससुदाव का अर्थ दूसरा होगा। अवयव का अर्थ दूसरा होगा। अवयव का अर्थ दूसरा होगा। अवयव का अर्थ दूसरा। दोनों भिन्नार्थ होंगे, अतः समास में एक साथ ही भेद और समुदाय और अर्थ होंगे। एक और समुदाय और अर्थ वहीं होंगे। पक और समुदाय और अर्थ वहीं की से अनुभव में ऐसा नहीं देखा जाता है। २—अव्ययीभाव समास नहीं होगा। अधिहरि (हर्ति में) यथाशक्ति यथोचिव आदि में अवयव का कोई अर्थ नहीं है। १-वहुनीहि समास की सत्ताः ही नहीं रहेगी। बहुनीहि अन्य पदार्थप्रधान होता है। पद का इन्द्र अर्थ सुरा होता ही नहीं है। ४-अनु, संहु आदि शहरों में आद्र शब्दों देश रहेगी। वहुनीहि अन्य पदार्थप्रधान होता है। पद का इन्द्र अर्थ सुरा होता ही नहीं है। ४-अनु, संहु आदि शहरों में आद्र शब्दों देश रवान पर हू शब्द है, (अब्बे युटने वाला)। यहां पर अवयवों अर्थान प्रत्येक पद का कोई अर्थ नहीं है। वालय २ २, २२० - २२२।

अन्य चार आसे प—? यदि पदवाद को मानेंगे तो वाक्य में पहले पद का अर्थ मानना पड़ेगा, फिर बाद में वाक्यार्थ के समय उसको होड़ना पड़ेगा, इससे पहों को निरस्थेक मानना पड़ेगा। र—यदि पद सस्य है तो वे सर्वदा एक तेसे रहने चाहिए, उनमें कभी किसी प्रकार का अन्तर नहीं आना चाहिए। एक ही शब्द के कची, कमें, कराए आदि में रूप वदल जाते हैं। र—यदि पद सस्य है तो एक पद का अन्य अर्थ में प्रयोग नहों होना चाहिए। राजपुरुष 'समास में' राज शब्द कियावाचक भी हो सकता है कि हे पुरुष, तेजस्वी हो। ४—अरव-कर्श, इस्प-मर्थ, नीलीयल आदि समस्त में अरव कर्ण आदि पदों को इस्प मर्ग नहीं है। वे विशेष जातिवाचक शब्द है। सर्वेक काले सांप को इस्प पर्म नहीं हहते हैं। संवोष जातिवाचक राव्द हैं। अरवेक काले सांप को इस्प पर्म नहीं हहते मर्तृहीर में इसी प्रकार से कितने हो खान्य पड़वाड़ मानने पर किये हैं। पड़ों से हो बाक्य नहीं बनते हैं। बाक्य की पड़ों से प्रयक्त सत्ता है। वही सत्य है। यहीं पर भर्तृहीर के सारे खान्यों का उत्तेख सम्मव नहीं है।

## वर्ण और पदवाद का खण्डन

इमारिल आदि की तृदि – मरहत मिस्र ने स्टोट सिद्धि में पृष्ठ २१— २२ इस बात को सम्ब्र किया है कि कुमारिल चाहि मोमांन में तो बर्रावाद का समर्थन करके स्टोट का खरहन किया है, वह भीमांसा दर्शन के सिद्धान्त को ठीक न कमक करके किया है। मीमांनाटर्शन में चैमिन का क्यन है कि माव-वाचक कमें राज्यों से किया की अतीति होती है। वही क्या है। जैसे "यत्त्रन" ( यह करना चाहिये ) में यद् धातु से माव क्यांन्य सचा का क्यां बताया गया है। इस सचा को ही स्कोट, भाव, किया बादि नाम दिये गए हैं। राजर स्वामी न इसकी व्याख्या में ६ प्रकार का कमेंनेट बताया है, राज्यानत, अम्यास, मंदया, गुए, प्रक्रिया, नामवेय। ग्रवर स्वामी, भीमांसा॰ २, १, १।

भावार्याः कर्मग्रन्तस्यः क्रिया प्रतियेतैय हार्यो विश्रीयते । मीमांसा॰ , २, १, १।

इसारिल आदि ने दूसरी बड़ी तुटि राव्द के सज़य में की है। वो फान से सुना जार, बसे राव्द कहते हैं, यह राव्द का सज़य बहुत मुटिपूर्य है। पवड़िल ना राव्द का शज़य दिया जा चुका है। मयहन मिश्र ने राव्द का सज़य किया है कि अर्थवान की स्तरित के कारण को राव्द कहते हैं। अन्धर्क व्यक्ति आदि को राव्द नहीं कहते हैं।

त्रयांवसायमसवनिमित्तं गुन्द रूपते । स्कोटसिद्धि ३।

स्होटबारी मंस्कार को पृथक् नहीं मानते हैं। वे बसे वासना का रूपान्तर मानते हैं। श्रवः रावर खामी और कुमारिल का श्राचेर किस्टोट और मंस्कार और मानने पड़ेंगे। यह श्राचेर निर्स्थक है। स्होट० १०।

मण्डन ने घरना मत इम विषय पर स्तप्ट रूप से दिया है कि पड़ या वाक्य में स्टीटवाड़ी खबयबों का श्रास्तित्व नहीं मानते हैं। स्टीटवाड़ सत्त्व है। शाखीय श्रीर शुवितंमत् यही मत है। व्याकरण, निरुक्त श्रीर मीमांना श्राहि इसी स्टीटवाड़ हो मानते हैं। स्टीट- २६ ३६।

नानेकावयर्वं वान्यं दष्टं वा स्फोटवादिनाम् । इलोक० २६ ।

नेयायिकों धार मीमांसकों के श्राक्षेपों का समायान ।

तपन्त भट का विवेचन-जयन्त ने न्यायमंत्री में नैयाविकों श्रीर

मीमांसकों की स्रोत से जो स्वाहेष स्कोटवाद पर किए गए हैं, तया उनका जो उत्तर भर्च हीर, मण्डत, भट्टोजि० स्वाहि की स्रोत से दिया गया है, उसका सुन्दर स्वीर सुबोध मापा में उन्तेस किया है। जयन्त ने स्नन्त में नेवायिकों की स्रोत से सफ्ट किया है कि वे ध्वति केकारण शब्द की स्वनित्य मानते हैं।

वे स्कीटवाद को स्कोट नाम से नहीं मानते, वे शब्द को मानते हैं और उसे सावयब मानते हैं। वैयाकरण स्कोट श्रीर ध्विन दोनों को मानते हैं, परन्तु नैयायिक ध्वीन को ही स्कोट मानते हैं, श्वतः श्वतित्वारा के आधार एर खरडन तर्ते हैं, नैयायिकों श्वादि की श्रोर से स्कोटवाद के विरुद्ध निम्न श्वाहेप हैं.—

१—वर्ण ही सार्यक है, उन्हीं से अर्थज्ञान होता है। २—प्रत्यक्त और अनुमान प्रमाण से स्पोट सिद्ध नहीं होता। २ - वर्ण स्मोट के व्यक्षक नहीं हैं। १— प्यतियों स्पोट को व्यक्षक नहीं हैं। १ वास्यस्पोट नहीं है। १ - साक्य के भाग पद आदि सत्य हैं। ७-स्कोट बाह्य नहीं है। इनके समाधान, जयन्त के शान्त्रों में निक्न हैं। न्यायमंत्री पु० २२७—२४४।

## १--वर्ण अर्घवोधक नहीं हैं।

यह कथन कि वर्ण ही अर्थवोधक है, सत्य नहीं है, क्योंकि इस पर विचार यह है कि यदि वर्णों को अर्थ का वोध मानते हैं वो यह बताना होगा कि वे य आदि वर्ण समस्त होकर अर्थ का प्रतिपादन करते हैं वो यह बताना होगा कि वे य आदि वर्ण समस्त होकर अर्थ का प्रतिपादन करते हैं वा व्यक्त कर से, सिन्स हैं कर से या प्रयक्ष्मपुग्क। वे पृषक्ष मुक्त कर वे वोधक नहीं हो सकते हैं तहीं सकते हैं, क्योंकि पक्ष एक प्रति होने के दो हो प्रकार हैं, या वो सत्तामान से एकत्र हो सकते हैं, क्योंकि उक्त होने के दो हो प्रकार हैं, या वो सत्तामान से एकत्र हो सकते हैं या प्रतित के विचय होने वे। नैयाधिकों के मत में सत्ता के आधार पर एकत्र होना सम्मव नहीं है, क्योंकि वे राज्दों को कार्य और दिनाशी मानते हैं। उनके मत से राज्द उसकत होते हो नष्ट हो जाते हैं।

हां, मीमांसक उन्हें नित्य मानते हैं, परन्तु उनके मत में भी सता के आधार पर सम्मेलन होना सम्भव होने पर भी सारे वर्षों में सत्ता स्मानरूप से हैं, खता कीन वर्ष समूह किस अर्थ का बोधक होगा, यह निर्धाय नहीं किया जा सकता है। यहि यह कहा जाव कि वर्षो समूह आंख आहि होन्द्रों के तुत्य अर्थ के बनाने वाले नहीं हैं, जिससे कि विना जन्दें महण किए ही सत्तामात्र से उनके सम्मेलन से अर्थ योध हो जाएं। वे वर्षो हापक हैं, प्रकाराक हैं। जैसे वियमत ध्र्पे आहि से अपि साम आहे के वनाने वाले हमें अर्थ होण हों। जैसे वियमत ध्र्पे आहि से अपि साम आहे का बोध होता है, उसी प्रकार वियमान वर्षों वियमान ध्रुपे आहि से अपि आहि का बोध होता है, उसी प्रकार वियमान वर्षों

का महरण होने पर ही अर्थ बोध होता है। उनका एक प्र होना दुद्धि में ही इपदुक्त है।

यह भी ठीक नहीं है यदि प्रवीति में एकता मानते हैं तो यह यवाना होगा कि क्या एक वक्ता के प्रवुक्त वर्षों से अर्थ का ज्ञान होता है या अनेकों पुरुषों के भाषणों से, यदि अनेकों पुरुषों के भाषणों से वी वह कोलाहल ही होगा, उसमें वर्ष के स्वरूप का ही ज्ञान करना असंभव हो वाणणा, किसका सम्मेतन या किसना अमम्मेतन । यदि किसी प्रकार सम्मेतन हो भी गया तो अर्थ की प्रवीति नहीं हो सकती। यदि एक के प्रवुक्त वर्षों से वो उसमें भी प्रयत्न स्थान, और करण कएठ, वालु, आदि के क्रम का परित्याग नहीं कर सकते हैं। यह कर्म अवस्थानावी है। यदि क्रम को मानते हैं तो एक-एक वर्षों के द्वारा अर्थ की प्रतीति होंगी चाहिए, एरन्तु ऐसा देखा नहीं जाता है। इस प्रकार न सीम्मालित रूप से और न असम्मिलित रूप से वर्षों को बाप करा स्थानावात होंगी चाहिए।

श्रनेकों में स्पृति भी श्रनेक होती हैं—एक बात और है, वर्णों के विषय में बुद्धियों भी उसी प्रकार की माननी पड़ेगी। वे भी एकबार एकत्र नहीं हो सकती हैं। यह क्रम मानते हैं तो एक-एक वर्षाविषयक बुद्धि से अर्थ का ज्ञान मानना पड़ेगा। यह जो उत्तर दिया जाता है कि पूर्व-पूर्व वर्णों से उत्पन्न सराहर के सहित श्रनितम वर्षों बोध कराता है यह भी युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि सस्कार जिस-जिस अनुमव से उत्सन्त हुआ है, वह उस विषय के ही स्मरण को उत्सन्त करता है। वह अन्य अर्थों के विषयक ज्ञान को उत्सन्त हा (ल.(0) का वरमन करती है। वह खन्य खया के । वष्यक होने का वर्धनन नहीं करता। यदि यह कहा जाय को स्मृति के हारा वर्धा खर्म होने की उत्पत्ति है, वे यह में ठीठ नहीं है, क्यों कि इसमें एक माय दो हानों को उत्पत्ति माननी पहेंगी। (नैयायिकों का यह मिर्चय है कि मन का स्वमाब है कि इसमें एक साथ हो हान नहीं उत्पन्त हो सकते हैं)। खन्य वर्षा के छान के खनन्तर ही पूर्व वर्षों के हान के खनन्तर ही पूर्व वर्षों के हारा के खनन्तर ही पूर्व वर्षों के हारा के खनन्तर ही पूर्व वर्षों के हारा के खनन्तर ही पूर्व वर्षों के स्वरूप सामनी पहांची असमें क्रम मानने का या उसमें क्रम की सानी को सुप्पत्त्वायां माननी होगी। उसमें क्रम मानने का या उसम क्रम का उत्सित्त ना कोई कारण नहीं द्योगवा है, यदि यद मान भी लिया जाए कि उसी क्रम से देगेंगों वान होते हैं, वो भी उस समय अनिम वर्षों का ज्ञान मण्ट हो चुका है, अब पहले वर्षों की सहति किसकी सहायवा करेगी। हाँ, अब वक को कहा गया है यद अनेकों पदले वर्षों के विषय की एक सहित को मानकर कहा गया है, परस्तु यद भी जानना चाहिए कि सारे वर्षों के विषय में एक ही एहित नहीं होती है, क्योंकि मिन्न-भिन्न राज्यों के प्रहस्त वासनाओं के मेद से निर्मित रहावियों मिन्न होनी चाहिएं। अनेकों में रहनेवाली एक स्मृति नहीं हो सकता। सकर्ताः।

संकलनात्मक ज्ञान सम्भव नहीं हैं—यदि यह कहा जाएं कि एक सकलना हान (समन्वय द्वान) होगा जो कि सन् श्रीर असन सभी वर्षों से रहेगा। उसके आश्रय से वर्षों क्षयं का हान कराएंगे तो यह भी दुराशानार है, क्वॉक्षि संकलनात्मक हान का कोई कारण नहीं है। क्वॉकि इन्टियों अतीत (नप्ट) वर्षों को महण करने में समयं नहीं हैं और न संस्कार वर्तमान का माहक हो सकता है। इन्ट्रिय और स्तकार ग्रुगन्त अर्थान एक बार ही इस प्रकार की बुद्धि को उत्पन्न नहीं कराते हैं, क्वॉकि सरकार सहयोगी के दर्शन आदि से आहित (स्थापित) प्रयोधस्य है, क्वेबल स्मरण को उत्पन्न करने की शक्ति उसमें है, इन्ट्रिय के साथ उसका व्यापार 'मेल' नहीं है, अत वर्षों को वाचक नहीं मातना चाहिए।

क्रम को मानने पर वर्णवाद नहीं होगा—हाँ, यद उन्हें इस प्रकार से वाचक मान निया जाएगा तो विपरीत क्रम से प्रयोगकरने पर भी उन्हें उसी अर्थ का बोधक मानना होगा, जैसे नदोदीन, नाददान, राजा, जरा, राज्ञस साजर आदि इनमें भेड नही होगा। यदि क्रम की अपेदा करनी पड़ती है तो यह नियारणी है कि उसे अविरिक्त मानना है या अप्यक्। यदि अप्यक् तो ये वही वर्णी है क्योंकि उसी अर्थ को नहीं वताते हैं। यदि क्रम वर्णी से पृथक् है तो कुछ अधिक को वाचक मानना पड़वा है। ऐसी अवस्या में स्कोटवाद को मानना पढ़ेगा।

यति यह कहा जाए कि ब्रुय्सित के कारण शब्द अर्थ का बेधिक होता है और ब्युत्सित में जितने जिस कम से जो वर्षो जिस अर्थ को बताते हुए व्यवहार में देखे जाते हैं, वे उतने जसी कम से उस अर्थ का बोध कराएंगे। जैसा कि कुमारिल ने कहा है कि जो जितने जैसे भी वर्षो जिस अर्थ के बोध कराने की साम्मर्थ बाते देशे गए हैं वे वैसे हो बोधक हो जाएँ, व्यर्थ के विवाद संक्या लाम । स्लोक बार्टिक। स्कोट० ६६।

इस पर क्यन यह है कि वह ब्युत्पत्ति विचारणीय है। राद से अर्थ का जो नान होता है, वह पहले अर्थात पूर्वेज व्यक्ति के इान से ही होता है। घुटों के झान से ही आगे राज्ये का झान होता है, वे व्यवहार करते हैं वनके व्यवहार को देखकर अर्थ जाना जाता है। यहाँ पर विवेचनीय नहीं है कि कीन कितने वर्ध आदि विस्कृत अर्थ जाना जाता है। यहाँ पर विवेचनीय नहीं है कि कीन कितने वर्ध आदि विस्कृत अर्थ का प्रत्यादन करते हुए देखे गए हैं, जिनसे जसी प्रकार जन अर्थों को जान सके। व्यवहार में वर्षों के अर्थ की व्यव्यविष्क की नहीं देखी जाती है। जितने ने से आदि तभी तक प्रस्त हैं, जब तक कितने केसे कीन आदि प्रस्त नहीं पूढ़े जाते हैं।

## २-श्रनुमान से स्फोटकी सिद्धि।

स्फीट आखण्ड हैं—इस प्रकार से वर्ण सर्वया अवाचक सिद्ध होते हैं, उच्चारण किए गए राज्य से अर्थ की प्रतीति होती है वह दिना कारण के नहीं हो सम्त्री है, इसकिए उसका कारण एकेट है, इसको चाहे कार्यानुमान, परिजेवानुमान या अर्थापित मानो, सर्वया अर्थ प्रतीति स्पी कार्य से रकोट की सिद्ध होती है। वह निरवय नित्य एक अक्षम है, अतः उसमें क्रम पत्त के दोप नहीं आते। अतः तर्समें क्रम पत्त के दोप नहीं आते। अतः स्तर्म क्रम पत्त के दोप नहीं आते। अतः स्तर्म क्रम पत्त के दोप नहीं आते। अतः स्तर्म हो अर्थ का प्रतिपादक है। स्तरेट को मानने पर 'राष्ट्रायं प्रतिपदानहें" में राष्ट्र राष्ट्र से प्रतिपदिवार्ष की सिद्धि हो जाती है।

यदि वर्षों को राज्य राज्य के द्वारा कहा जाता है और ये अर्थ के प्रतिपादक हैं तथापि "राज्यत्त्" में पंचनी और एकवचन का अर्थ ठीक नहीं होगा। उस अवस्था में राज्य राज्य से बहुवचन होगा और "राज्येम्बोडर्य प्रतिपद्यानहें" (राज्यें से अर्थ जानते हैं) ऐसा ज्यवहार होता। जबस्कोट को अर्थ का प्रतिपादक मानते हैं तब प्रतिपदिक का अर्थ और पंचनी विमेक्ति दोनों का अर्थ ठीक हो जाता है।

राज्य शब्द के द्वारा स्तोट का नहीं, क्षिपुत वर्णी का ही बीघ कराया जाता है। जो कान से सुनाई पड़े उसके लिए शब्द शब्द का अयोग होता है। वर्णी का ही कान से यहए होता है, यह कथन ठीक नहीं है। कान में शब्द कथां कान में रहने वाली जाति का भी अहल होता है, फरना, बीला व्यादि की व्यति कान से सुनाई पढ़ती है, परन्तु वह शब्द का कार्य सिद्ध नहीं करती, वस्ति कथे का नहीं होता। अतः जिससे अर्थ का शान होता है, उसे शब्द कहता चाहिए। अर्थहान स्वीट से ही होता है, वर्णी से नहीं, अतः स्वीट ही शब्द ही।

यदि अर्थ योपक होना ही सन्द्र का लक्षण करेंगे तो पूर्व आदि को भी शब्द भागना पढ़ेगा। क्योंक उससे भी व्यर्थ अर्थोत् अप्रि का शान होता है। यह प्रस्त रोक नहीं है। पढ़ज़ाल का प्रस्त या कि "व्यय गाँदित्यत्र का राज्यः" गाय राज्द के सुनने से तो अर्थों की श्लोत होती है, उसमें राज्द क्या है, इस प्रकरण में व्यर्ध-प्रतिपत्ति जिससे होती है, वह शब्द कहते हैं, इस मनार उपसंहार करने पर पूर्व आदि में राज्यल की शंका को ही व्यवकार नहीं है।

यदि यह बहा जाए कि अर्थ मतीत वालों के होने पर होती है, उनके न होने पर नहीं होती है। अतः उनको छोड़कर बह क्से स्मोट का कार्य हो मकती है। इसका उत्तर यह दें कि क्यांति यही होतो है। जो अन्यया सिद्ध न हो, यह अन्यया सिद्ध हैं। अन्यया सिद्धि च्या है, इमका उत्तर यह है कि वर्ष स्कोट के व्यक्त हैं, उसके अनन्तर ही अर्थमतीत होती है। वालों से अभिव्यक्त स्पोट अर्थ का बोप कराता है, तोगों को यह अस होता है कि वालों से अभिव्यक्त स्पोट अर्थ का

#### ३-वर्ण स्फोट के व्यव्जक हैं।

शवर और कुमारिल के भरन का उत्तर—अच्छा यदि वर्णों को स्कोट का व्यञ्जक मान लें वो वर्णवाद पर जो समस्त या असंमस्त आदि भरन किए गए थे, वे कहां गए। कुमारिल ने अतपत्र कहा है कि जो स्कोट को अखरड मानते हैं, और वर्णहान से उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं, उन पर भी वह भरन उसी प्रकार लागू होता है, (खोकवार्तिक, स्कोट० ६)। शवर स्वाभी ने (मीमांसा० १, ४, ४) संस्कार को कल्पना करने पर अट्टर की कल्पना करनी पड़ेगी, इस भरन का उत्तर देते हुए स्कोटवाद पर आस्त्रेग किया है कि शब्द की कल्पना करने पर संस्कार और शब्द दो कल्पनाएँ करनी पड़ती हैं।

ये आहेप ठीक नहीं हैं। स्कोट की अभिन्यक्ति मानने पर विकल्प उत्पन्न नहीं होते हैं। इस आहेप के दो उत्तर हैं। एक मत यह है कि पहले वर्षा सुनने के समय स्कोट अभिन्यक्त होता है, दूसरे तीसरे आदि वर्षा निष्फल नहीं हैं। क्यों कि जो स्कोट पहले व्यक्त हुआ है. उस ज्ञान को ही वे संस्कृत करते हैं। जैसे रत्तों के परीवृत्त रत्त को पहले हो दर्शन के समय उसे निर्मल आदि ज्ञान तें हैं, परन्तु वार-वार उसकी परीवा करते करते अन में उनके हृदय में विशुद्ध रक्षतत्त्व का ज्ञान मं उत्तर करते करते पर करते करते पर के समय असे निर्मल अपित करते करते करते करते करते करते करते पर के समय उसे निर्मल करा ज्ञान का ज्ञान प्रकारति होते पर मी और स्कोट प्रतीति के लिए अन्य वर्षों का प्रयोग किया जाता है। वाक्यपदीय, १,३४।

## ४-ध्यनियां स्फोट की व्यव्तक हैं।

दूसरा मत यह है कि ष्यिन ही स्फोट की व्यञ्जक है। उन ष्वनियों से अखरड स्फोट ही अभिव्यक होता हुआ तालु आदि स्थान करण के संयोग रूपी उपापि से अमान के अमान होते हैं। आअब भेद से असत्यरूप का भी प्रतीत होती हैं। जी क्या में से असत्यरूप का भी प्रतीत होती हैं। जी के उपाय, मिण, दर्पेण आदि व्यञ्जकों के भेद से मुँह काला, लम्बा, आदि दिखाई देता है। माद रूपी शब्द पीएण, सुरली, मुदंग, नगाना आदि व्यञ्जकों के भेद से अनेक्ता को प्राप्त होता हुआ दीखता है। अतः नगाना आदि व्यञ्जकों के भेद से अनेक्ता को प्राप्त होता हुआ दीखता है। असः वर्ण पारमार्थिक नहीं है, और न वे स्कोट के व्यञ्जक हैं। अतः समस्त या असमस्त आदि प्रदन नहीं उठते हैं।

उपाधिमेद से प्रतिभातित होते हुए, श्रमत्य श्राकार वाले वे श्रर्थवीय श्रन्वय व्यतिरेक के साधन होते हैं। श्रदः यह जो कहा गया है कि शब्द करपना में दो करपना करनी पड़ती है, यहां पर तो एक गुनी भी करपना नहीं है, दुगनी को तो कहना ही क्या।

द्यतः स्तोटात्मक शृत्द् से ही द्वर्यद्वान होता है, वर्षों से नहीं, यह सिद्ध होता है।

# ५—स्फोट मत्यक्ष दिलाई देता है।

वार्किक अनुमान शिय होते हैं। अतः उनके सन्तोप फे लिए अनुमान द्वारा स्कोट की विद्वि की गई है, पारमाधिक दृष्टि से नहीं है पारमाधिक दृष्टि से नहीं है पारमाधिक दृष्टि से नहीं है पारमाधिक दृष्टि से नह मत्यन ही है, राखों से होने बाले ज्ञान में जिसकी प्रतीति होती है, वह स्मेट ही है, वही प्रत्यन है। यह क्या विचित्र वात कहीं जा रही है, वर्गे प्रत्यन करता कहा जा रहा है और रमेट जो कि अप्रत्यन है, उसको प्रत्यन कहा जा रहा है। इस सहा है और रमेट जो कि अप्रत्यन है, उसको प्रत्यन कहा जा रहा है। इस का समापान यह है कि हम यह नहीं कहते कि वर्गे प्रत्यन नहीं हैं, वे तालिक दृष्टि से नहीं हैं वैसे मुँद शीरो आदि के कारण बन्या कोटा आदि हिस्साई देवा है, उसी प्रकार स्कोट वर्गीय अप्रतीत् व्वित के कारण वर्गों के रूप में दिसाई देवा है। उसी प्रकार मती होती है। तैने कि ज्यक्ति से अतिरक्त की सता है शीर पढ़ों से अतिरिक्त अप्यत्यों के समा है, इसी प्रकार कर्गों से अतिरिक्त पर है और पढ़ों से अतिरिक्त स्कोट है। यही प्रत्यन दिवाई देवा है। यह प्रत्यन कि से से से से सित्र कर से से से से से से सित्र कर कर हो जाए कि कैसे से मा, यन आदि को तरहा पर और वाल्य की सत्ता बात कि से से से से सित्र कर है के एडाप्येक वोषकता स्त्री वालि कहीं से अपिर केसे हुई। यह प्रत्यन विद्वाह के हिस्स कर सरस्त वही कहा सकते। यह प्रकार कर से सित्र के से हर से अप्तर वही कर स्वर्ण की प्रता कि ती कि कारण यह एकाकार दृष्टि है, तो मरन यह है कि यह एक वर्ष की प्रतीति कहीं से और केसे हुई।

पद और वाक्य की म्वावि के आवार पर पदार्य और वाक्यार्य की प्रतिवि होती है, पदार्य और वाक्यार्य झान नामक कार्य की एकता से पद और वाक्य सुद्धि एकाकार होती है, इस प्रकार यह इतरेतराप्रय दोप हो जाएगा। जहाँ तक आंपाधिक झान का प्रतर है, यह तो जाति और अवयवी के विषय में कहा जा सकता है। यदि जाति और प्रवयती के लिए यह उत्तर दिया जाए कि वाधा और सन्देह से रहित प्रतीति की हद्वा से उसकी मानते हैं तो वही उत्तर पर और वाक्य के विषय में भी है। अवषय पद्वृद्धि का पद्मकोट और वाक्यपुदि का वाक्यस्कोट विषय है। इस प्रतर स्कोट प्रवच्च ही है, पद्स्कोट से पदाये का सान होता है और वाक्यस्कोट से वाक्यार्य का।

### ६-चानयस्त्रोटकी सिद्धि।

यहाँ पर मरत यह है कि निरवयन स्कोटातमा शब्द है। बाक्य भी शब्द है। उसके पररूपी अवयव नहीं होने चाहिए। यह उनके पररूपी अवयव हैं तो पर के भी वर्णरूपी अवयव मानने चाहिए।

, ध्वनि रूपी उपाधिभेद के कारण हुए वर्णमेद के आमास से विचलित सुद्धि बालों को समम्प्रते के जिए आसरह पदरकोट दिसाया गया है। वस्तुदः वाक्य का श्रवयव पदस्कोट है ही नहीं। अखरड बाक्य ही श्रखरड वाक्यार्य का बोघक है। जैसे पद के अवयव नहीं हैं, उसी प्रकार वाक्य के अवयव पद नहीं हैं, इसीलिए कहा गया है कि "वाक्य में पदों की असत्ता के कारण वाक्यार्थ में पदार्थ की सत्ता नहीं होती है। वाक्य श्रीर वाक्यार्थ अलएड है।" यदि अवयवों की कल्पना करोंने और वाक्य के अवयव पद कहेंने तो उसी प्रकार पर्वों के वर्ण हैं और वर्णों के भी अवयव होने चाहिये उनके अवयवों के भी और अवयव मानने पड़ें में । इस प्रकार अनन्तता हो जाने से क्या व्यवस्था होगी ? यदि वर्षी पर आकार अवयव की कल्पना से रुकना है तो वाक्य पर ही रुकना ठीक है। एक घटना के त्राकार वाली वाक्यार्थ बुद्धि होती है, वह वाक्य से ही हो सकती है। ज्यवहार करने वाले वृद्धों के ज्यवहार से ही शब्दार्थ को जानते हैं। वृद्ध व्यवहार में केवल परों का प्रयोगही नहीं होता है, क्योंकि पद व्यवहार का साधन नहीं है। वाक्य का ही प्रयोग होता है, उसी का ज्ञान होता है, उसी से अर्थ की प्रतीति होती है। अवयव का आभास अममात्र है। अर्थ भी वाक्य का एक ही होता है जैसे नरसिंह, कृष्णसर्प, राजपुरुष श्रादि । इनमें दोनों भागों का पृथक कोई अर्थ नहीं है।

इसी प्रकार पदार्थ से अन्य वाक्यार्थ है, जैसे पेय पदार्थ आदि। पेय ठंडाई र्भात भार निर्मात जन्म वात्रपाय कुला पत्र प्राप्त आहर । ताकर, नागकेरार, मिर्च आदि से प्रयक् ही पदार्थ होता है। दिन्दूर, इहनात, लाका रंग आदि से चित्र प्रयक् होता है, यहच्च ऋगम् गान्धार आदि से रोग ृथक् ही है, इसी प्रकार पद से बाक्य और पदार्थ से बाक्यार्थ प्रयक् है।

७-वाक्य के श्रवपर्वों की श्रसत्यता !

यदि वाक्य एक है तो उसमें उसके श्रवयवों का ज्ञान क्यों श्रीर कैसे होगा। इसका उत्तर यह है कि यह कल्पना मात्र है, बास्तविक नहीं। एक शब्द के हट जाने से उस अर्थ का कम होना और एक शब्द के बढ़ने से उस अर्थ की वृद्धि देखने से श्रवयवों को वास्तिवक मानना चाहिए, यह कथन ठीक नहीं है। कूप, सूप, यूप में एक अज्ञर के हट जाने से भी अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए प्रकृति और प्रत्यांगा रूपी असत् पदार्थ की कल्पना वाक्यार्थ हान के अपायरूप में प्रदूष की जाती है, बस्तुतः वहीं प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ नहीं है, जैसे अरदकर्ष (एक औपधि का जाय)में च अरद का अर्थ है और २ कर्ष का ! श्रसत्य का भी त्रात्रय सत्य की प्राप्ति के लिए लिया जाता है, जैसे लिपि के व्यत्र अवस्य का ना आभर तत्व का बात क त्वार त्यान जाता के अव त्यान के अवस्य असत्य हैं, परन्तु वे सत्य अर्थ का झात कराते हैं। यदि यह कहें के वे अपने सकरप से सत्य हैं, तो यह ठीक नहीं। रेखारूप से वे कर्थ का बोध नहीं करा सकर्ती। यह ग है, इस प्रकार की रेखाएँ अर्थ वताने के साधन हैं, वे रेखा रूप से सत्य हैं, इस रूप से वे कर्ष का बोध नहीं करा सकर्ती, और जिस रूप से अर्थ का बोध करावी हैं, इस रूप से वे सत्य नहीं हैं।

यदि यह कहें कि प्रकृति प्रत्यय आदि अंश भी वस्तुत: सत्य हैं, क्योंकि वैसी ही प्रतीति होती है और दे उस अर्थ का दोप कराते हैं, तो यह कयन ठीक नहीं

है, व्याख्यान भेद से इसफेरक्रप की इयत्ता का निश्चव नहीं हो पाता । 'भवति' (हैं) में कोई मानते हैं कि मुशातु है, कोई मानते हैं कि इसमें 'भव' घातु है। कोई बुझ धातु वताता है, कोई सुझ, कोई एक प्रत्यय बताता है, दूसरा और। जतः वात्तिविक कौन सा प्रकृति प्रत्यय विमाग है, कोई नहीं। यह प्रकृति है यह प्रत्यय है, यह केवल करनता हैं।

इसी प्रकार वाक्यार्थ की करणना से ही पदार्थों का विभाजन करते हैं। अतएब मर्ट्रहिर ने कहा है कि जैसे पद में से प्रकृति और प्रत्य की करणना करके उनका अभोहार (विभाजन) किया जाना है, इसी प्रकार वाक्य में अपोहार से पदों की करणना की गई है।

कोई पदें की संस्था दो मानते हैं, कोई चार और कोई पाँच । कोई नाम श्रीर आस्यात, कोई इसके साथ उपसर्ग श्रीर निपात श्रीर मानते हैं, कोई पंचम कर्मप्रवचनीय भी मानते हैं।

परं केंद्रिचर् द्विधा मिन्नां चतुर्धा पटचधाऽपि वा । श्रपोद्धृत्येव वाक्येम्यः प्रकृतिप्रत्ययादिवत् ॥ वाक्य० ३, १।

यहि पद पारमार्थिक होते तो निरिचत और असंदिग्ध उनका रूप होता। परन्तु उसमें अनिरिचतता संदिग्धता आदि है। कहीं पर वहीं संझा का रूप है कहीं वहीं किया का रूप है। अतः पद पार्लानक हो है। वासविक नहीं। जैसे कहां वहीं किया का रूप है। अतः पद पार्लानक हो है। वासविक नहीं। जैसे अस्वः (गेशा) दिव धातु का लुकू मध्यमपुष्प एकवचन का रूप है 'ते' (वे सब वे देगों, तेरे लिए, तेरा आहि) "अजापवः पीयताम्" (वस्ते सा दूध पी) और 'अजापवस्त्वं राजानप्" (त् ने राजा को जिताया) में अजापवः एक जगह नाम पद है, दूसरे स्थान पर किया पद। 'कालेनविन्तागाः" का विभाजन के से किया जाय, हात नहीं होता। इसके वीन विभाजन हो सकते हैं, १- तू का हाथी से याया, २-समय पर नाग अर्थान् हाथी विचाइन हैं, ३-समय पर नाग अर्थान् होषी विचाइन हैं, ३-समय पर नाग अर्थान् संस्त होता होता है कि पद पदायं का विभाजन सर्वा होता है ति पद पदायं का विभाजन सर्वा ही ही है।

## ८-स्फोट ब्रह्म है।

यदि पदों में अर्थ नहीं है, वाक्यों में पट नहीं है, वो महावाक्यों में अवा-नदर वाक्य नहीं होने चाहिए। इस कथन से क्या लाम ? प्रकरण आदि की अपेता महावाक्य भी वास्त्रिक नहीं होंगे, इमसे क्या लाम ? शासकी अपेता प्रक-रण भी नहीं होंगे. उस कथन से भी क्या लाम ? अन्त में एक ही यह शास्त्रवस्व राज्यवस्व अविभाग आंद्रतीय स्फोटरूप में श्रेप रहता है।

हाँ. यदि सत्य पूछना चाहते हो। श्रीर सत्य तत्व को जानते हो तो राज्य अछ हो यह स्रहितीय, स्रनादि है, बही श्रविचायासना के कारण मिन्न होकर सर्घ रूप में परिएत ( विकसित ) होता है। वाचक पृथक् कुछ नहीं है। इसलिए वाच्य वाचक का विभाग काल्पनिक है। विद्या की प्राप्ति का साथन ऋषिया हो है, ऋतः अविद्या का आश्रय लिया जाता है। भवृहिर ने ऋतएव कहा है:—

श्रनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदत्त्रस्। विवर्वतेऽर्थमाचेन प्रक्रिया जगतो यतः॥

वाक्य०१, १ ।

संसार में बाग्रूपता (वाकृतरव) ही तत्त्व है। सारे ज्ञानों में बही श्रन्तः प्रविपट है। श्रदः भतृं हरि ने कहा है कि यदि ज्ञान में से वाकृतरव निकत जाए तो संसार में कोई भकारा प्रकारित नहीं हो सकता है। वही प्रकाराक है। (वाक्य० १, १२४)। भतृं हरि ने उसका साज्ञान्त्रप प्रतिभा माना है। प्रतिभा संसार के जिस तरव से निकल जाती है, वह तत्त्व कभी प्रकारायुक्त, तेजस्वी नहीं हो सकता है।

वह वाकृतस्य संसर में तीन रूप से ज्यवस्थित हो कर प्रकाशित हो रहा है। इसके नाम हूँ, वैद्धरी, मध्यमा, और परवन्ती। इनमें से स्थान कारण और प्रवस्त के कम से ज्यक होती हुई ग आदि वर्णसमुदायरूपी जो वाक है, उसे वैदारी कहते हैं, विद्यर का अर्थ है देह और इन्ट्रियों का समूह, उसमें उत्पन्न हुई को पैरारी कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कंठ वालु आहि स्थानों में वायु के विद्यत होने पर वर्णस्य को प्रहाण करके प्रयोचा के मुख से जो वाय्यी निकलवी है, उसे वैदारी कहते हैं। प्रायप्ट्रिय उसके व्ययन का आश्य है जो अप्दर संकल्पासक कमवाली है, जिसको बुढि हो प्रहाण करती है, वह मन्यमा वाक् कही जाती है। वह प्रायप्ट्रिय को अतिक्रमण करके रहती है, वह मन्यमा वाक् कही जाती है। वह प्रायप्ट्रिय को अतिक्रमण करके रहती है।

जो भेद कम श्रादि से रहित, सुहम, श्रविचारिानी केवल स्वप्रकारारूप ज्योति जो कि सुष्टि में सर्वत्र ब्यात है. उसको परयन्ती कहते हैं। न्यायमंत्ररी, प्रष्ट ३३० – ३४३।

श्रविमागात् तु परयन्ती सवतः संहतकमा । हवरूपज्योतिरेवान्तः सूत्मा बागनपायिनी ॥ बाक्य०१, १४४ की टीका

#### उपसंहार

भवूं हिर ने जिस राज्दम्झ की अपने त्रिकारडात्मक वाक्यपदीय में ज्याख्या की है, उसी का विकास अर्थम्झ है। एक ही आत्मवत्त्व के दो अविनाभाव से रहने वाले ये गुगल हैं। यही सृष्टि में स्कोट और प्वति दो रूपों से प्रत्येक आगु में ज्यात है। राज्द मझ की प्राप्ति का साथन अर्थमझ है। दोनों में से एक अंश की भी न्यूनता होने से सृष्टि की स्थित नहीं रह सकती। पत्रज्ञलि और कात्या-यन ने इस राज्दम्झ को "सिद्धेशज्यार्थसन्वन्वे" कह कर ज्याप्या की है। यह सिद्ध है नित्य है। सारे बेद सारे दर्शन सारेशाल और स्पिट का सारा साहित्य इसी की प्राप्त के लिए है वही राव्द है. वही अर्थ है, वही स्टिट के प्रत्येक अर्णु में सन्यद्ध है। वेदों ने उसकी ज्याख्या वाक् नाम से की है। वही शान है, वही वृत्ति के द्वारा जान शेय और शाना तर को आप्त हो गया है। यह स्पोटरुप से प्रत्य है, वह प्वनित्य से लिएत होता है। प्रत्येक दर्शन ने उसकी विभिन्न टिटकोश्य से प्रस्तुत किया है। सबका भाव एक है, सबका सार एक है, सबका लक्ष्य एक है, सबका इन्ट वही है। उपनिपदे! आदि ने उसे नेति नेति कह कर समझाया है। पाणिनि ने उसे "अ अप कह कर समझाया है। पाणिनि ने उसे अर्थ अर्थ पुक बताया है, वही सार्थक है। वह मानु है, न प्रत्यय, वह न प्रश्नित है न जीव, वह अलिंग तिक्तिय, अकान, अरायड, अव्यय है। उसी से इस अर्थ का विकास है। उसे पाणिनि ने प्राधादिक नाम दिया है। यह प्रत्येक पद में है। वही संशा है, और वही संशो है। वह सुवन्त और तिकृत्त है। वह आकृति और हन्य है। वह सार्वक पद में है। वही संशा है, और वही संशो है। वह सुवन्त कीर तिकृत्त है। वह सुवक्त विषय का विषयी ही। सुव अर्थ की व्याख्या इस प्रत्यक्र का लक्ष्य है। वह सबके लिए गुम हो, सुवक्त भी ही।

श्चर्यवद्यातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् । पाणिनि, १, २, ४४ । इत्योम्

**अनुक्रम**णिका

# त्र्यनुक्रमणिका (क)

# सामान्य-अनुक्रमणिका

# ( श्रंक पृष्ठ-सूचक हैं )

য় श्रकम के तीन रूप ३६३ ग्रह्मर ४, ६, १७, २० अच्चर तत्त्व २०, २४, ३१, ३३, ४३ श्रवर समाम्नाय २४ ग्रसरहपद ३०८ द्याग ह ग्रजहत्स्वार्था लक्षण २५६ श्रजहरस्वार्था वृत्ति ३०२ त्रसु (पुद्गल) ४ श्रद्धेततस्य ३२, ३३ ब्रद्वीतदर्शन १८३, ३५२ ग्रम्यात्मविज्ञान १, १७ श्रध्यास २२, ८४, ८६, १७२, २२८ श्रनात्मगद २११ श्रनिस्य में कम नहीं हो सकता ३१७ श्चनुमान प्रमास १८७ ग्रनवृत्ति २६४ ग्रन्वय ६३, १५७, २१८ म्रन्वयव्यतिरेक ६३, १५७ श्चन्वयव्यतिरेक से श्चर्यनिर्श्य २७० ग्रन्वयव्यतिरेक समाचिगम्य ६२, ६३ श्रन्विताभिघान ३०८, ३०६, ३२७

श्चनिवामिधान पत्तं ३२७, ३२८, ३१६-३३८ श्चनिवामिधान पत्त् का खरडन ३४२ श्चनिवामिधानबाद १४, ३२५,३२८,३३१,

त्रपोडार २१८, २१६, ३६४, ३८५, ३६६ श्रपोद्धार पदार्थ २१⊏, २१६ श्रपोद्वार से मेद ३६३ ग्रारेह ७६, २११ श्रपोइवाद १८७, १६६, २१० २१४ श्रपोहवाद का इतिहास २१० श्चपोडवाद का स्वरूप २११ श्रभिजन्यस्य द्रप्र, द्रह ग्रिभिघा ७, २३७-२३६, २५५, २६१ च्रिक्षा में चार तस्य २३६ श्रमिषा में वक्ता का स्थान २३६ श्रभिषा शक्ति २३६, २४६ श्रभिषा शक्ति का विवेचन २३८ श्रमिषाशक्ति की स्वतन्त्र सत्ता २४० ग्रभिषेप ६३ ऋधिनय १५५ श्रमिनय की श्रर्थदोधकता २५५ श्रिभव्यक्ति में नियम की सत्ता ३७४ श्चांब्ब्बिसियाद पर श्चासेपी का समाधान 308 श्रभिनंदित १५

म्रभिहितान्वय २०८, ३०६, ३२७

श्चभिद्वितान्वययाद का खरहन ३३४ ग्राभिद्वितान्वयवादियों का मत ३२०

श्रभिहितान्वयपत् २२४ १२० श्रभिहितास्वयवाद १३, १२८,११६, १३७

श्चम्युपगमवाद १८६ ऋग्बीमाघा ११० ग्रर्थ १५३, १७३ ग्रर्थ ग्रह्मासरूप है द्राप श्चर्य श्चनित्य है ८० ग्रर्थे ग्रनिश्चित है ८८ ग्रर्थ ग्रानिश्चत ग्रीर ग्रपूर्ण १११ ग्रर्थ ऋनमेव हैं ६१ ग्रर्थं ग्रपूर्ण ११२ शर्य श्रवपत्री है 🖙 ग्रर्थ सरीमानिक है ११४ द्यर्थ ग्रमवंशतिमान है ८७ द्यर्थे ब्रह्मय है 👊 श्चर्यं, ग्रस्यनद्गति ( मुख्य ) ११३ श्चर्य ग्राकार का भी बीवक द्वर त्रर्थ. ब्राठ प्रकार का ६३ श्चर्य एक ही निश्चित नहीं १६० श्रर्थं का कियाओं में प्रयोग २३६ श्चर्यका लच्छ ७६ श्चर्य कालानिक है ६१ श्चर्यं का स्वरूप ७० श्रथं का स्वरूप प्रतिमा ३ श्चर्य की ग्रानिश्चितता ⊏१, ⊏२ शर्भ भी अनुपनिष्य ने ६ कारण २२२ श्चर्यं की श्रनुभवतन्यता १०= श्चर्य की अपूर्णता ८४ धर्ष की बासप्टता ११६ व्यर्थ (बाह्य) की ब्रामस्यकता १८५ श्रम की नैकालिक सत्ता १७६ ग्रथ की परिवर्तनर्शनता ८१, ६८ श्चर्य का प्रधानता द्व श्रयं की मुख्यता २३५ श्रमं की शहदसेपता १६४ भ्रयं के निपय में ११ मत ८१ श्रर्थ के रिपय में मर्तृहरि दर श्चर्यं क १६ लज्जण ६६ धर्मप्रह की मनोवैद्यानिक पद्धति १८६

ग्रर्थ चार प्रकार का ७८ ग्रर्थं की ग्रनिवार्यता १८ अर्थशान के अनुषार परिवर्तनशील ८६ श्चर्यज्ञान के साधन २१६, २१७ श्चर्यज्ञान में श्रिप्त २२१ श्चर्यंज्ञान प्रतिमा के श्रनशर २२६ श्चर्यज्ञान शब्द के द्वारा ७८ क्रर्यतत्त्व ३, १६, २०,५४ द्यर्थ, तीन प्रकार का ६२, २५३ ग्चर्य, दश्य ग्रीर ग्रदश्य १८५ श्चर्य दो प्रकार का ७७ ऋर्थं निस्यता ७६ द्यर्थ निराकार है दर श्चर्य-निर्णय के साधन १३६ अर्थ-निश्चय के साधन १५१ श्चर्यवरिवर्तन १२६ ग्चर्य परिवर्तनशील ई ८७. ६२ श्चर्य (बाह्य) पर श्राचेन १८०१ श्रर्थं बौद्ध है घर, मझ, १७६, १७८ श्चर्य बीड धीर बाह्य दीनों 🕮 १७५ श्चर्यमेद १२६ १३४ ग्चर्यमेद, ग्रवस्थामेद से १२८ श्चर्यमेद. उपसर्ग संयोग से १३० त्रर्थमद, ग्रीचित्य से १२= श्चर्यमेद, कालमेद से १२⊏ त्रयंमेद, देशमेद से **१२**८ श्चर्यमेद, प्रश्ररणमेद से १२७ श्चर्यभेद, लिंगमेद से १३३ क्रथंमेद, समास के १२६ श्चर्यमेद से शस्दर्भंद २४१ श्चर्यमेदः स्वरमेद से ११३ श्चर्य बना की इच्छा के श्रनुरूप ६० श्चर्यतिकास २७, ६८, ६६, १०६ १५६

श्चर्यविद्यास, श्चर्य की ग्रासप्तता में ११६

श्चर्यविकास की तीन धाराएं १०० श्चर्यविकास के कारण ह= द्यर्थविकास के तीन स्वरूप ६६ श्चर्यविकास, मानवसुलभरखलन से १२५ श्चर्यविकास, लच्चा से ११७ श्चर्यविकास, व्यन्य प्रयोग से १२७ श्चर्यविकास, साहश्य से ११७ श्चर्यविकास, सांस्कृतिक विकास से १२३ श्चर्यविकास, साइचर्य से १२० श्चर्यविज्ञान १, ३, ६, २०, ५०,६३, १६०, २६=, २०७, ३४६ श्चर्यविज्ञान क्या है १ ३ श्चर्य विषय पर पुरायराज ६३ श्चर्यं विस्तार१००, १०५ १०८, ११८ **अव्यपदेश्य ६४** श्चर्य ब्यावहारिक है, वैज्ञानिक नहीं, ११३ श्चर्यशास्त्र २४६ द्यर्थ शब्द से द्राभिन्न ७७ त्रर्थ श्रोता की बुद्धि के त्रानुरूप ८६ श्चर्यसंकोच ६६-१०३. १२१ ऋर्य संसर्ग रूप है ८५ ग्रर्थं सर्वग्रकिमान् है ८७ ग्रर्थ साकार है ≃३ ब्रार्थ, स्वलद्गति (गीय ) ११३ श्रर्थादेश ६६, १००, १०६, १०६ ११८ श्रर्थां गति १६४, २६२, ३६२ ग्रर्था कि से ग्रर्थतान का सहन २८३ श्चर्याभिव्यक्ति के विषय में दुर्गाचार्य २३२ श्रवतिपद्य ३०२ **ऋब्यक्तयाक् २६** श्रासत्य में क्रम कैसे १ ३७२ श्रसस्वभूत ६५

श्रमभूति ६

श्चसमाख्येय तस्य ११६

য়া ब्राकाश गंगा ५२ য়াকলা **३०**४ ग्राकति ६ श्राख्यात १२, ३५, २६२, २६५, २८७, 30\$ ग्राजानिक (सकैत) २५३ श्चारमवाद २११ ग्राह्मस्पन्दन ३०६ श्रातमा ४, ५ ग्राधुनिक (संकेत) २५३ श्रात २२० श्चातवाक्य २२० श्चाप्तीपदेश १६६ श्रावरण ३५२ त्रावाप ६४, १६२, २१७ श्रासत्ति ३०४ इटालियन भाषा १६० इन्द्र ४ ईश्वर ३५२ ईश्वर सकेत में शक्ति का खण्डन २४२ उ उदयनीय ३६ उदगीय ५६ उद्देश १७५ उदार ६४ उद्योग ३०६ उद्याप १६२, २१७ उपकार्य-उपकारक सम्दन्ध १६७ उपग्रह १३२ उपदेश १७५ उपमान २१६

उपसर्व १२, २४, २६४, २६४, २७३ उपसर्व श्रीर क मेवचचनीय में मेट२७= उपसर्वो का श्रयं २७६ उपस्वों को श्रमपंडता २०६ उपाधि का विवस्त २४४ उद्दे मापा १६०

श्च् श्रदक्त ४२

शृप्य ३⊏६

म्बुचित्व का श्रमियाय २२ ध

एकवाक्य **१**०२

भीचित्य १५४

श्रीत्पविक १६२ श्रीमधिक सन्ना २५३

श्रीपाधिकी रप्रश

क कब्रह भाषा १६० कर्मेनवचनीय २७३ कर्मेनवचनीय का ऋर्य २७६

कर्में मेर रेट्य कर्म मार्ग (कर्म योग) ५, २१ कर्म दिला र कर्मा देश

कला ६६ कला ३६, ३५ कारक ३३७

कारक ११७ कार्यकारण सबन्ध १६७, १७३ कार्योतुमान १६२

कालपुरुष २५ कुमारिल ब्राटि की बुटि २००० कौर्यान १००

कम वेट्स कम को मानने पर कराँचाद नहीं वेटरे

क्रम क्या है ! ३२३

हम्पत् वा भावार्य ११२ हिया च्रीर द्वारक का ग्रमित्र संबन्ध ११७ हिया का स्वरूप २७२ हिया की बाइय में प्रधानता १४०

हिया प्रधान है, बारक गीए २२७ किया रहित बाह्य नहीं २४० निया बाह्यार्थ है २४० चिंछहवाद २१०

क्:एव्यार ११० चेत्र १७ चेत्रज्ञ २०

स सरहाद १०८

ग गन्धर्व ४७ गुण स्रादि जाति हैं २५४

गो हह मी इस भाषा २०=

ही उत्तर १०४

ज बहत्सार्यां का लक्ष्य २५६ बातबेदस् ५२,५३ बाति ६, ३३

नाति हा स्वरूप रेट्र वाति द्रव्य में मारायति रेट्र्य जाति द्रव्य में मारायति रेट्र्य

- ११० ४४,६४ ६ र्-१ जाति महाससा है २,५.७ नातिरूप द्वर्ष से नित्य सबन्व २०४

जातिवादी जैमिति २६१ जातिवादी दाजध्यायन २८० जातिकादी दुमारिलमह २६२

वािर्याचनारी प्रमाहर २६५ वािर्याचनारी महनावार्ग २६६ वािर्याचनारी शीहर २६६

वावि सत्य है २५७

कीव ३५२ शन ३०६ शनमार्ग १०, ३३ शनयोग ५

शान ब्यावृत्ति श्रौर श्रमुबृत्यात्मक २६४

त दहन ४, ५ दहन तीन १२ दहन दो नहीं २८६ दहमें दो १७०, २५८ तरकार्याचा ११७, २५८, २५६ दस्साहचर्य ११७, २५८, २५६

तत्त्यता ११७, २५८-२५६ तन्त्र १८५ तालर्य १०६ तालर्यकान २०५ ताल्य्य २२६

वाभिल भाषा १६० तिंड् प्रत्ययों का ऋर्य २७१ वेल्रग भाषा १६०

द पोषक ६६१ दब्द ४, ५, ६, ३३, २०००, २०६ दब्द ४, ५, ६, ३३, २०००, दब्द का स्वरूप २००० दब्द का स्वरूप २००० दब्द दब्द प्रकार का २००० दब्द प्रकार का २००० दब्द प्रवाद १००० द्विवाद १०००

घ धातु का सर्थ २७१ धातु का सर्थ महावचा २०० धातु सर्थ में के और स्रक्यंक २७३ चेतु १०१ खनि ४, ८, १६, १८, २८, ३४, ४८, ७२ ७३, २२७, ३४६,३५७,३५८,३८६, ३६७

घ्यनिकाल्य ⊂ घ्यनि के गुर्कों की स्पोट में उपलब्धि २३३ घ्यनिवस्त्र ७३१ घ्यनि, दो प्रकार की (प्राप्टन, येक्टत)

३६४ स्वति, प्राइत और वैहत १६, १७ स्वति, प्राइत और वैहत १६, १७ स्वतिये से व्यवस १७१ स्वतिये से व्यवस्थ १७५ स्वतिये से व्यवस्थ १९५ स्वति से विवक्त सरकार दोता है ? ३६६ स्वति से विवक्त सरकार दोता है ? ३६६ स्वति से विवक्त सर्वे देश है ३७७

नए शब्दों का ग्रागमन १५० नागेश का देवत दुर्द्भवाद १८२ नाद ६४ नाद का स्वरूप ३७६ नानायंक २४१ नान्तरीयक हथ नाम ५, ६, १२, ३४, २६३ २६५ नाम, एक के खनेक १३७ नामकरण १०३, १३६, १३६-१४० नामकरण का महत्त्व १३६ नामकरण के विषय में यासक १३% नामकरण के विधय में वैदाकरण १४१ नाम≢रण पर पारिशनि १४६, १०८ नामकरण पर मत् हरि १४२ नाम≆रण में बची का महत्त्व १४२ नाम, कार्य के ब्रमुरूप १३७ नाम का लक्षण १३८, २५१ नाम कैसे पड़ते हैं १४५ नाम भातज हैं १३६

नाम प्रदाह से खाते हैं १३०

पदार्थ २६२ नाम, यौगिक १३⊏ नामार्थ के विषय में पांच मत २६७ नामों की सार्थहता १६८ नामों (ब्यक्तियों के ) पर एक दृष्टि १४६ नित्यवाद का दाशानिक रूप २०६ नित्यवाद का स्पष्टी**€रण २०**२ नित्य शब्द का स्वरूप रेअप नित्पशब्दवाद ३५४ निरात ३५, २६५ निपात श्रीर उपसर्ग में श्रन्तर २६७ निपात दोतक ग्रीर बाचव दोनों २७८ निपातों का ग्रार्थ २७३ नियोग ३०६ निरुष्ट लच्छा २५६ नियाद ३८६ नैमित्तिक सहा २५२ नेमित्तिकी २५२ नैयायिक ७६, १६४, २५७, २६६, ३०५, ३११,३≔६.३६° नैयायिको श्रीर मोमांसको के श्राक्षेत्रों का पारमार्थिक सका ३५२ वरदत ३८८

T वचकोश ५६, ३८० पत्रग ४७ पद २६२ पदकार ३१५ पद, चार प्रशार द्वा १६, २६२ पद, दो महार का २६१ पदप्रकृति ३१२ पदराद का मएडन ३८७, ३८८ पदशदी वैदाहरको के पाच ऋग्तेत ३८६ पद्वित्याष्ट की उपयोगिता ३२३ पदविमाग २६२, २६३ पदस्कोट १३, १४ पदस्रोट के प्रश्न का मूल ३११

पदार्थ, चार प्रकार का ३६ पदार्थं जाति है या व्यक्ति २७६ पदार्थ वान्यार्थ है ३२६, ३३१ पदार्थ विचार २६६ ददार्थ से भिन्न वास्यार्थ ३४४ परब्रह्म ६४, ६५ परमार्थं सदिल्लसणा ४४ परमेर्ची ११, ४६ परा भ. ३७,६३ परिवालियतरूपविषयांस ६४ परिच्छिन्नार्थं जत्यबमान ४० परिकाम १८० परिचामबाद १८, १८० परिशेपानुमान ३६२ पत्र ३०, १०२ पश्तो मापा १६० पश्यन्ती प्र, ११, ३७, ४०, ४२,६ 92७ पारसी १६० पारिमापिक सहा २५२ परिमापिकी २५२ पुर्गल ४, ७४ पुरुषतस्य ३१, ४१ पौद्रगल ७६ बहरस १५३, १५७,१५⊏ प्रदाश ६८ प्रकाशकायी २३४ प्रकृति ५, ७, २८ प्रकृति के दो भेद २४१ प्रक्या १२ मनापति ४६ प्रश्व २२ मतिशालानित ६२,६३

प्रतिमा ३, १२, १६, २३-२६, ३४,३०६, 35 == ¥£ प्रतिमा का दश्यरूप किया ३४० प्रतिमा का नाम स्फोट ४ प्रतिमा का पदार्थं से एथक ऋस्तित्व १४ प्रतिमा का मावार्थ ३४७ यविमा का मलकारण शब्द ३४७ प्रतिमा के भ्रमेक नाम ४, ३०, ३२ मितमा ६ महार की ३४७ प्रतिम सारे क्या बाली ३४६ प्रतिमा स्वभाव शिद्ध ३४७ प्रतीकवाद २०३ प्रजीत्यं मुलाद २१०, २११ प्रतीयमान ६५ प्रत्यय, चार प्रकार के २६८ प्रत्यय वासक स्वीर स्रोत ह २६९ प्रस्ववीं का ऋर्थ २६८ प्रयोजन ३०१ भगहनित्यता ७६ मवन्ति १२ मरान्तसर्वार्थं प्रत्यवमास ४० पाइन और वैकृत ध्वनियों में मेद ३७० धाकत ध्वान ३६५ पारातस्य १२, २५ प्रातःसवन ३६ पानिपदिक ६, ३७६, ३६८ प्रातिमाचित्र सत्ता ३५२ प्रायखीय ३६

फ फारवी मापा १६० व

बदि १२७ वर्गर १६० बाह्यबाद १८६ दिन्द्र६४ बीज ६४ इंदि के गुज १ पुरस्ताम १७ बीद १६५ बीदो द्वारा मत्यस् का सरहन १६६ ब्रह्म ४, ५, ५०, ६५ ब्रह्म ४, ५, ५०, ६५ ब्रह्म ४, ६, १० म

म म मत् इरि और व स प्रयं १८४ मत् इरि का समन्यवाद १७६ मावतन के ६ विवार २८८ मावता ३०६, १४१, १४२ मावता ३०६, १४१, १४२ मावता के विषय में मतभेद १४१ मावतामेद से प्रयंभेद १४४ मापाविताल १४३, १६०, २०२, २०८ माधायाहत १८, १६०, १०२, १०८ मोतिकविताल १, १७ मात्राविताल १, १७

भ्रा भ्राप्त १८६ भ्राप्त १८, १०, १०, १६, ४२, १६७ मन का स्वमाय १६० मनकात १२, २८ मन्त्र १६,३७ मन्त्र १६,३७ मन्त्र १६,३७ महावाक्य १०२, १८६ महावाक्य १०२, १८६

महासत्ता ही किया और द्रव्य २८७

माध्यन्दिन सबन ३६

माया ५५, ३५२

मीगांवक २६१, ३११, ३८६ भीगांवको की दा शाखाए ३२८ मेशातन्त्र ३१

य यहच्छा अर्घ ३८

यहच्छा शब्द ३८, २४४ यहच्छा शब्द धीर व्यक्ति का महत्त्व २४५

यस १० यथन १६०

योगरूढ २५२

योगरूदि २४६,२५० योग्यता ३०४

योग्यतास्वन्य १६७, १६८, १६५, २५७ योग्यता स्वन्य में सकेत का स्थान १६६ योगिक १०३, २४६०२५२

यागक रण्य, २४६० योगिनस्ट २५०

₹

रथन्तर साम ३७ रचितस्य २५ राजनीति शास्त्र २४६

स्ट १०३, २५१, २५२ स्टबीगिक २५२ स्टबीगिक २५२

रूदि २४६ इटिशकि २४६ रुप ५, ह

रोमन भाषा १६०

स तद्यक्ष २५२ तद्या ७, ११७, १२८, २३७, २४७,

१४४-१४:, २६१ अच्या का लक्ष २४४ अच्या का विवेचन २४४ अच्या के कारण २४७ अच्या के मेर २४६ लक्या, दो प्रकार की २५६ लिंग १५१ लिंगि की झर्पबोधकता २२५ लैंटिन मापा २०८ लोकम्पवहार १६२, २१६

व वर्षे है, १७ वर्षे सर्प-ोचक नहीं ३८६ वर्षे सादि सावन हैं ३७१ वर्षे और पर सम्बद्ध नहीं ३२४ वर्षेनार ३८५

वर्णनाद १८५ वर्णसीट १३ वर्ण स्टोट के व्यक्त २६१ वर्णों का ग्रयं नहीं होता २७० वस्तु १७३ वस्तु १७३

पद्धाना दर्भ साक् १६८ बाक्ट्स १, १२, २०, २१, २४, २८, १४ २७, ४१, ४७ ४०, २०१, १६७ बाक्टस-, ऋचेठाते से की २८ बाक्टस- इस के समात २८

बाह्यवी ४०, ५१ बाह्य ५, १६, ४३, १५५, २६६ बाह्य एक प्रसर्ध शब्द है ११५

वाक्य एक श्रीर श्रवराड ११३ याक्य, एक विचारद भी १२५ वाक्य श्रीर पद किसे वहते हैं ? १२४

वास्य श्रीर वास्यार्यं का सदस्य ३११ बास्य श्रीर वास्यार्यं में श्रमित्रता ३१८ वास्य का श्रयं निधा ३३६

वाक्य का ग्रर्थ, प्रयोजन २२२, २२४ वाक्य का ग्रर्थ प्रतिमा २४४

बाह्य का श्चर्य मावना ३४१ बाह्य का श्चर्य सत्तर्ग ३३० विषय का लहाब ३००, ३०८, ३२० वाक्य का वास्यार्ग रूप में दिवर्त ३१७ वाक्य का स्वतन्त्र आदितस्त्र १५ वाक्य के प्रवचनों की ग्रावश्वता ३६५ वाक्य के प्राठ लहाब ३०० वाक्य के काह बा ( अलबडन्त ) ११३ वाक्य के काह बा ( अलबडन्त ) ११३

बाक्य के विषय में बौदों का मत ३१० बाक्य, कियावाचक शब्द ३२४ वाच्य, पदसमृह ३१६ बाक्य, पदमम्हगत जाति ३१५ वाक्य, पदी का क्रमविशेष ३२२ बाक्य, बिना क्रियापद का भा ३२१ वाक्य, बुद्धिगत समन्वय ३१८ वास्य में ऋनेकों कियाएँ भी ३२० वाक्य में एक तिड्न्त पद ३१६ वाक्य में कियागुरित ३२२ वाक्य में किया मूलतस्य ३३० वाक्य में पद कल्पित हैं ३१४ वाक्य महावाक्य का र्ग्रंग ३२२ बान्य शक्ति, प्रत्येक शब्द में ३२६ वाक्य-शेष २२१ वाक्य सज्ञा ३०२ वाक्य, साकांज प्रथमपद ३२५ वाक्य सकोक्त सारे पद ३२५ वाक्य से प्रतिभा का प्रवीप ३४६ बार्य से ही ग्रयंतान २४१ बाक्य से ही वाक्यार्थ का ज्ञान ३३५ वास्यस्पोट ३०१ ३५३ वाक्यस्फोट की मिद्धि ३६४ वाक्यस्पीट के प्रश्न का मल ३११ वाक्यस्मोट ही सत्य है ३८० वाक्य ही सार्थक है ३५४ वाक्यार्थ १६, २६६

यास्यार्थे ऋखगड हैं ३१४ वास्यार्थ के विषय में बौदों का मत ३१० बाक्यार्थ के विषय में विभिन्न मत ३०६ वाक्यार्थ६ प्रकारका ३०६ वास्यार्थ, प्रतिभा ३४५ वाक्यार्थ बुद्धि में रहता है ३१८ वाक्यार्थ भावना ३४२ वाक्यार्थ में पदार्थ का स्त्रभाव ३१% बाक्यार्थ विचार ३२७ वान्यार्थ-विवेचन ३०४ बाक्यार्थे सबस्य का स्वरूप ३३२ वास्यार्थ, सबन्ध है ३३० वास्यार्थ, ससर्ग है ३३० वास्यार्थ, समुख्य ऋर्थ है ३३६ वाचक का लक्षण २५३ वाचक शब्द में द्विशब्दता २२७ वामदेव्य साम ३७ वासना ३१७ वासना बुद्धि से भिन्न या ऋभिन्न ३१७ विक्रात्मक ज्ञान ७० विकास का कारण वृति ३६२ विद्येष ३५२ विखर ३६, ३६७ विज्ञानवाद ३११ विज्ञानवादी ३५२ विधि ३८५ विषयोग १५२ विभक्तियाँ, दो प्रकार की २६म विमर्श ६८ विराट पुरुष ४१ विरूप ४२ विरोधिता १५२ विवद्याप्रापितसब्दिधान ६५ विवरण २२१

विवर्त १८०

ब्यवदारिक सत्ता ३५२

57

व्यावृत्ति २६४

व्यत्त्रचि ३६१

विवर्तवाद १८, १८० विशिष्टापीहवाद २१२ विभिन्दाबग्रहसमस्ययहेत ६४ विस्पीर ४ वृत्ति ४, ५८, २३७, ३५३ वित का स्वरूप ७ वृशियाँ, चित्त की ३ वृशियाँ १२ वाचहान २१७ वृश्चियाँ, तीन ६, २३७ वृत्त, दो प्रकार की ४४१ वृत्तिपद्म ३०२ वृत्तियाँ पांच ७ वदन्यवहार १६२ वयम स्थ वेद १२, २० वदत्रयी १२ वेदान्ती २६४ वैक्त ध्वनि ३६५ वैसरी ४, ११, ३७, ३६, ४२, ६३, ३६७ वैलरी ब्रादि चार वाणियाँ ३७, ६६ वैशेपिक ७६, १६५ व्यक्तवाक् २६ व्यक्ति १५४ व्यक्ति ग्रसत्य है १८७ व्यात का स्वरूप २८८ व्यक्तिवादी व्याहि २८१ म्यत्तः का व्यव्य में प्रतिवित्र ३७४ व्यक्ता ७, २३७, २६०, २६१

व्यापना का निरूपण २६०

व्यतिरेक ६३, १५७, २१८

व्याकरण २३, २४, ३०३, २१=

म्याकरण का स्वरूप २३, २४

व्ययदेश्य ६४

स्पवदार १०४

ब्याख्यान १५७

शक्ति ७, २३७, २४४ शक्ति का लच्छ २४४ शक्ति का स्तरूप २४१ ग्रसि के तीन मेद २४६ शक्तियह २१७ शानवान २१७ शक्तित्व ६४ शक्ति, पद श्रीर पदार्थ दोनों म २४४ शासमेद से पदमेद ३१६ शदर और कुमारित क प्रश्न का उत्तर ३६३ शबसी ५४ शब्द ७२, ३==, ३६२ शब्द श्रधे श्रीर शान में विश्मेष १२६ शब्द ऋषै और सन्ध, तीनों का प्रयक ब्रस्तित १७१ शब्द ऋर्य का उत्पादक नहीं २३५ शब्द ऋर्य दा देवल सदेतह ह० शब्द एक ग्रीर ग्रसड ३५३ शब्द और ग्रर्थ का समय १६० शब्द और अर्थ की अभिन्नता २०२ शब्द और श्रर्थ में वादास्य २२८ शुब्द और अर्थ में शक्तिमा समय १६५ , शब्द और अर्थ में साइतिहासप्रचा १६२ श•द का बुद्धि से संग्रथ २३१ शब्द का लच्या ३५५, ३०० शब्द का खरूप ७० शब्द की सत्तामात्र से बोच नहीं २८३ शब्द के दी रूप कर शब्द दया है १७१ शब्द, बार बदार का २५१

शब्दतस्य ३, ३३, ५१-५४, २०५, ३९६ शब्द तीन प्रकार का २५३ शब्दन १६५ शब्दपरिणामवाद ६१, ६२ शब्द पमाण १८७ शब्द बहा ६, ३३-१५, ५३, ६२-६५, ३९७ शब्दमावना ३०६ शब्द में प्राह्मता श्रीर प्राहकता २३४ शब्द में दो तत्व = शब्दनिकास २०६ शब्दविज्ञान २, ३,१६ शब्दविवर्तवाद ६१,६२ शब्दशक्ति २१६ शन्दशास्त्र २४७, **२**४८ शब्दस्ष्यि का कर्ता व्यक्ति २४५ शब्द से ग्रयं की उपरियति १६६ शब्द से शब्द और ऋर्यदोनों का बोध 238 शब्दाध्याहार १५८ शब्दानशासन ७१ श्रन्दार्थं, चार प्रकार का २४४ शन्दार्थ में तादा म्य बुद्धि १६४ श•दार्थ-सम्ब १६३ शब्दार्थ-सबध श्रोर नित्यनाद १६६ शब्दार्थं सबस श्रीर बुद्धिवाद १७५ शब्दार्थ-सबस और मनेत्राद १६२ शब्दार्य-सबस्य पर ह्याचेत्र १८८ "राज्दार्थ-प्रयंध पर ब्राधनिक विद्वान १९४ शब्दार्य-सबध पर मामोसक १९५ शब्दार्थ-अवध पर विचार १८७ शाबर विद्या २०१

शाब्दकान श्रीर इन्द्रिय जन्दरान में श्रन्तर

शान्द्रवाध में श्रमेद श्रीर भेद ससर्ग २४२

राज्यज्ञान २

शाब्दबोध में तीन तस्वों की सत्ता १६३ शाबीय ६४ शन्यवाद २११ शेषशेषिमाव ३८५ श्रवार्थांगत्तिवाद रहरू ओता वक्ता के भाव का श्रुतमान करता है १७४ परज ३८६ सक्लनात्मक ज्ञान ३६१ सकलनात्मक ज्ञान सभव नहीं १६१ सक्मंक का श्रकर्मक होना २७३ सकेत २४१ सकेत की ग्रायंबोधकता २२५ सकेत. दा प्रकार का २५३ सकेतवाद २०२, २०३ सकेत से संबंध ज्ञान २०३ संकेतित अर्थ, चार प्रकार का २५४ संवातपद्म का भावार्थ ३३२ सता, ऋहतिम १२३, १२४ संशाएं, चार प्रकार की १४६ संज्ञाहरख, लाघनार्थ १४१ सहा का ऋर्ष महाससा २८७ सजा. कृत्रिम १२३, १२४ मत्वमावापन्न ६५ सबध का स्वरूप १६७ मंदंध की नित्यता १०३ सबब की प्रयक्त ससा २४४ संबंध नियामक है १६३ सबध सामयिक नहीं २०२ संबद्ध स्वमावसिद्ध है १६३ संबद्धी शक्ति है १७१ संबोधन बाक्य का श्रंग ३१६ सभृति ६

समस्यप की मौलिकता १० समन्त्रय की स्थापना E समन्द्रयमार्ग ८ समन्त्रदादी कात्यापन श्रीर पर्वेश्वति ६५२ समान वास्य ३०२ स्क्रीट श्रीर बाङ्च वैज्ञ छनि ३५४ सदोग १५२ सर्वायबायहता २०= सतिल २७ संप्रत् ३३०, ३८७ संसर्गेवाद १३ संवर्गवाद में दो मत २१० संसर्गवाद में निगरोद्याबाद २११ संसध्य द्वर्थ ३३८ संसप्टार्ष प्रत्यवमास ४० संस्कार १०४, २१७, २६१, ३६२ सरकारविज्ञान २ महिता ३१२ साहोत शब्दी से शान्ददोष २५१ साहस्य ११० सामयिक १८७ सामध्यं १५४, १५= सार्थनकत ३६ सन्दर्भ ४४ कार्यक्र शब्द २५१ सार्ये ह राज्य, प्राट प्रदार के २८४ षार्थक शब्द, तीन प्रकार का २५! शंक्तिक विद्यास १२३ साहबर्ग १२०, १५२ सीमेन्टिश्स १ सुदि १२७ मुखी प्रप

सबस ५०

मुत्रहास्य ५०

सोमतत्त्व४७

स्टोर्ड स्ट्रून २६३ रियतलस्य २१८,२१६ रियति १२ स्पिर लक्ष्य ६५ सार ४, ८, १६, १८, १६, १४, ४८, ५२ ¥₹, ₹₹, ७२, ७₹, १६¥, ₹ø¥, ₹₹७, देरदे, देश्व. देश्रव, देश्रव, देवक, ₹=2-326 स्रोट ब्रखंड है ३६१ स्रोट, ग्राठ प्रहार का ३०० स्रोट ग्रीर छनि ३५७ सोट और र्वान के बहुत के विषय में चार मत ३६७ स्रोट धौर ध्वनि के विषय में विभिन्न मत ₹७६ स्तोद श्रीर व्यति में श्रंतर ७२ रचेट और धनि में प्रसिप्तता ३७३ ररोट ग्रीर धनि शब्द है ७१ स्तेष्ट का ऋषी १३, ३१३, ३५८ स्रोद का विद्यास १६२ स्कोट का ज्ञान कैसे १ ३६५ सोट दा स्वरूप ३७६ स्तोट की विदि धनुमान के ३६२ सोट के तीन मेर ३१३ स्रोट नित्य और ब्रह्म २३३ रसीट नित्य देंने ! ३०३ स्केट प्रसन्न है ३६४ स्त्रीर, बत्येह पदार्थ में २६ स्तीर, बद्ध है ३६६ स्प्रीट, मनुष्य में भी २६ स्केट में हम नहीं ३६२ स्पोरबाद प्रह. ३४६, ३५०-३५७, ३८१, रे=२, ३=**:**-२६१ स्रोटबाद और ऋदैतबाद ही समानता 248

स्फोरवाद के ब्राट स्तस्य १७७ स्पोरवाद पर ब्राचेगी का समाधान ३८१ स्पोरवाद पर शति ब्राचेप १८६ सोर्टावान १ स्पार-विदेचन २०२ स्पोर-विदान ४, ५२, स्मेट से विकास कैसे हुआ। १६० स्पृति की अनेक्ता १८० स्वम व ४, ५ स्वर १५४ स्वर विज्ञान १ स्वलक्क १६४

# श्रनुक्रमणिका (ख)

# ( नामों की अकारादि अनुकमणिका )

ऋबंग २११

श्र श्रमि २५, ३०, ३२ श्रम १४६ श्रमित् १४८ श्रमुक्तिकाय २१० श्रमुक्तिकाय २१०, १३८, २६३ श्रमुक्ति १४८, ५०, ५०, ५० श्रमुक्ति १६८, १११, २१३ श्रम्मकाम १६१, ३०५ श्रमुक्ति १६९ श्रम्मका १५२, ३०५ श्रमुक्ति १६९ श्रमुक्ति १६९

श्चर्त ११७, १४०, १४२ वर्षेशस्य १४०, २६३ व्रशीह १५० व्रशित १४० व्यक्तस्य १६६ क्ष्मावाची ६६, ११७, ११४, २४५,१४८ २ १४०

श्रा श्रांगरिस कृष्ण ४७ श्राटो येस्पर्यन १७१, ३८० श्रादिरोप १८३ श्रानन्दवर्धन २६१,३८१

ब्रान्स्वर्षेन २६१, ३८१ ब्रालोक ३८१ ब्राहिक १४७

इ इनिश्व मापा १२८ इन्द्र १४, २४, ३०-३३, ४७, ४८, १४६ १४८, १४५

र्देश अपनिषद् ३३, २६१ उ उक्जिपिनी १४६

उदयन १६४ उद्योत ४०, ४१,१४३,१४४,१५३,१७६, १७७, २२⊏, २४५

उद्योतकर १९६, २६० उपवर्ष ७६, ३८२

इयस्कार माध्य १६२

कात्यायन ११, २४, ३६, ७६, ७६, १०७, उर्वशी १४८, १४६ १०=, १२०, १३०, १४६, १६०, २०२० उब्बट २२ २०६, २१६, २४६, २८० २८३, ३००० ३०३, ३०७, ३०८, ३१६ ३२०, ३३१, ऋक्षातिशास्त्र २२, १३०, १३३, १३८, 340. 348. 3E3 १६३, २६५, ३११, ३१२ कादम्बरी १४६ श्रागपोदात २६३ कार्तवीर्थ १५२ ऋग्वेद २, १२, २५, २८-१०, १५-३७, ४१, ४२ ५२, ५५, ५६, ६५, १२०, काल ३२ कात्तिदास ६८ १३० १६६, १३७, २६२ भूगनेदमाध्य १६, १२०, १३४, र६३ काव्यवकाश ८, १२४, २५३, २६०, २६१, २८६, १२७, ३४१ ऋषिपत्र वरमेश्वर २१८ à काव्यादशे ६८ काशिका ८१, १००, १४५, २१६, ३५० धेतरेय १४६ काशीलह ६४ ऐतरेथ उपनिपद ३२, ५६ ऐतरेय ब्राह्मण ६, ५०५६, ६५, ११४, काश्यप १४६ कुंजिका रीका २२८ १३७, १३८ श्रो कवेर १४६ क्मारिल भट्ट १, २, ३७, ७१, ७५-७७, श्रोग्डेन रिचार्ड स ६५, ६६, १५३, १६४, १६२, १८५ १६६, २११-२१६, २६२-२२०, २२१, ३८०, ३८१ स्रोटी स्ट्रवे ५२ २९६,३०४,३०६,३३८-३४५, ३५८, ३६७, ३७६, ३८१-३८४, ३८८, ३६१, ग्रीस्कर बन्तर २६,५२ ग्रीहिएड १४७ ३६३ श्री इस १४६ वर्म पुराख १८३ श्रीदुम्बरायण २६२, ३५० वृष्या १०, ४७, १७६, १७६ क्ठ १३८, १४६ केनोपनिपद् २०, २१ कसाद १८७, १८८, १६२ वेशन १४६ कपिल २१४ रेशव १४६, १४७ कम्बोन १२⊏, १४६ देवेयी १४७ कर १७६ क्षेत्रह २४, ३७, ३८, ४४, ४४, ७१-८०, ६८, वर्ण १५२ २०६, १०७, १११, १२३-१२७, १४४, कला टीका १७० १४६, १५३, १५७, १६० १६२, १७४-कश्यप १४८ १७८ २०७, २२०-२२४, २१०, र१४, काठक सहिता ३७, ५१, १३७, १३८ २४५-२४६. २५७, २६६, २७८, २८०, कारथक्य १३५ २=२, ३०१, ३२१, ३३७, ३५५-३५७ कैवल्य उपनिपद् ३२ चीनी मापा १२८ कोशल्या १४७ चोन १४६ कौरडमङ १३, ५६, १७०, २१६, २२७, च्यवन १४८ २६७ २७६, ३५७, ३५⊏, ३७७, ३二०, 7 छान्दोग्य उपनिषद् ५५-५६, १३६, २०४ ३≕४ कील १३५ ज कौन्तेय १४६ जगदीरा १५३, १८८, २१७, २१८, २२४, कीरव १४६ २५१ २५३, २६८, २६६, ३०४, ३०५, कोपीतकि बाह्मण २०,५४, ५६, १०२ ३२२, ३३≈ जर्मन भाषा १२८ सरहनसरहसाथ ७०, १८३ नवन्ते मह १४, ३६, ६२, ७०, १५८, श्च्य रहेश, रहेर ३०६, ३२७ ३४४, गगेश १७३, १८८, २१६, २४१, २०४ 351, 355, 356 वानसन १४≍ २७७, रहर, रहप्र, रहद् गदाधर मङ २४१, २४२, २५३, २०४, नामसम्ब १४६ २७५, २६२ २६६ जिल्लरी १४४ गान्धारी १४७ जेनदर्शन १६६ जैमिन १२६, १३८, १६२, १६१, २६२, गार्डिनर १००, ३८१ ₹**०७, १०**=, १३१, ३३३, ६३६, गार्ग्य १३०, १३६, २६५ **१४१, ३८८** गेमेर १७२, १७३ जैमिनीय उपनिपद् ब्राह्मण् ५०, ६५,५७, गोंडा १४७ गोनई १४७ દ્દપ્ गोनदींय १४७ ਨ गोपप ब्राह्मण ६, १०, ५०-५६, ६५, तस्त्रचिन्तामणि १७३, १८८, २२६, २४१, २४०, २०४, २६२, २६५, २६६ 888 तत्वर्मप्रह ६२ गोम्पेर्ल १७२, १७३ तन्त्रवार्तिक २३, १६०, १६१, २१६, ३०४, गीतम १८०, १६०, १६२, २०१, २०३, २२०, २५८, २६६, २६७, ३३४, ३३८, ताइच महात्राह्मण प्र, प्र, प्र 378 तै स्थिय उपनिपद् ४४, ५७, ५६, ३८० गीतम बद २१०, २१४ ते सरीय ब्राह्मण ५०, ५४, १०२ मीक मापा १२८ वैत्वरीय सहिता २३, ४५, १३७, ३११ ₹

विद्याग्रहशेष १४६, १४७

त्रिपरारि १४७

त्रिनोचन २११

चर्ड ऋषि १३८, १४६

चाएस्य ११०

चित्तुलाचार्य २१५

আগার (४৬ त्वधा २५ ब्योरी स्नाव् स्वीच एएड लैंग्वेड ३८० द दरही ६८, २५२ दाद्धि १४६ दाशस्य १४६ दिहनाग १६६, २११-२१४ दीधितिकार २२२ दर्गाचार्य १४०, २२६, २३२, २३६, २६४, ३१२, ३४० दुर्धपण् १४≍

दुर्रनाचार्य २२८ दुर्मर्पेण १४= दर्वोधन १४= दाशासन १४८ ट्रस्टरयविवेद १५.

ध पर्मगीर्वे १९१, १६२, १६६, २११-२१४ ध्वन्यालोक ३८१

धन्यालोक्लोचन २६१

नागार्वन २११

नागेरा १३, २०, ३४, ३७-४४, ५४, ६१ ニメタック コラニコ ませっすせ パタッグダ १२४, १४२,-१४७, १६०, १६२,१६४, १६६, १७००१⊏६, २००, २०१, २०५-Pax, २१७, २१६-२५», २४४, २४७, रेंदे ॰, रेंद्र १, रेंद्र १, २७१, २७४-२७६,

२=२, ३०१,३०२,३०४,३२१,३४४, ३५०, ३४५-३५७, ३७७, ३८० नारद ५८

निषर्द १५१

निक्त रेम, २० २४, २४, २०३०, ३४- परिमापे हु शेलर १०१, १४७, २६६

३७, ४२, ४५, ५३, EE, १०२, ११७, 200, 134-440, 240, 44E, 143, १=१, १६०,२२६, २३२, २३३, २६३ न्द्र्य, २०००, ३१२, ३५०,३८२,३००

न्यायबन्दर्ला ३८१ म्यायञ्जसभाद्यन्ति १६४ न्यायदर्शन १८६, १८८, १६४, १६६, २०१. २६६ न्यायगरिद्यद्धि १६६

न्यायमाध्य १८८, १९६ न्यायभपण २११ न्यायमञ्जरी रे४, रह, ४१, ६२, ७०, १२०, रज्य २०४, २११-२१४, २६२**-**?EU. ? 0X. ? ?U-?YX, ?=?, ?== 3819

न्यायवार्तिक १६६, २६० न्यायवार्तिकनात्वर्य टोहा १६६, १६७ न्यायविंदु १६१, १६६

न्यायवति २२६ न्यायक्ष्म १८६ १६२, २०१, २५६

ч पचास १४६ पत्रम प्राजाधास्य ४७

पताति ४, ४, १०१३, १८२४, ३४. ¥4,62,80 EE,63-267.26E 76. १६५ २.६, २४४-२५८, २६१ २६०, ₹EE 303. 805 384, 382.384, 44. 440,4 xx, 240 264, 405-

₹<u>=</u>¥, **१==,** १६२, ३६७ एर्मजरी ३५० परमार्थनार् १८३

पाश्चाम १५२ पारगर १४=

परिमापावृति ६२. १२१

र्पारिनि ४-१२, ३६, ४०, ६०, ८०, ६१, Et, too, tor, tto tre, tre, १९१, १६०, १६५,२१६, २१ह, २२ह, २४५-२५१, २५७, २६२-२६८, २७४-रम्ह, सहह-३१२, ३२०,३२१,३५०-

३४४, ३६४, ३७८, ३७६, ३६८ पश्चिनीय ग्रिचा ७५ पाएडव १४६

पविञ्जज्ञ भाष्य =६, १७०, २३० पार्थ १४६ पार्यसारिध मिश्र २१२, ३४२,३≈३

पार्वती ६⊏ पल ५२

345 EPP. पुरवराज ३४-३६, ६१ ६४, ८३ ६२, ₹0₹, ₹0¥, ₹0E-₹₹¥, ₹¥₹,

१५४-१५८, १८६, १८६, १६७, ब्रह्मसूत्र ५२, १८३, ३८० ₹\$**\$-**₹¥₹, ₹**\$**₹-₹७०, ₹७५**-**₹७€,

२६३, ३०२•३१इ,३२१-३४५,३५१, ३५८, ३६६, ३६६-३७७, ३८४

पुरन्दर १४६, १४=

प्रराण् १४५ पुरहृत १४६

पूपन् २५ पेरावर १४७

प्रदापति ३३, ४६ प्रदीप४१,१४व-१५२,१७७,१७८,२३०,२४६ मरतमित्र ३५८, ३८०

पर्वसार ६४ प्रमाकर ७६, २६२, २६५, ३२८, ३३७

ममाचन्द्रसृरि १८५०१६० प्रमाणवार्तिक १६१, २११ प्रमाण्डमुब्चय २११

प्रश्न उपनिषद् ४६

माविशास्य प्रदीतशिचा १३५, १५६, २६३, २६५

प्रिन्हिक्त ग्राव् लें विव १५८, २४४, ३८०

দ फाल्गुन १४७ फिलांसपी श्राब् ग्रामर ३८०

ŧ बंग १४६

वर्दें हर रसल १६४, १६४ बलराम १५२ वलि १७६

बार्ट ले बीक ५२ बालवाय १४४

बृहस्पति ५५, १४=

बृहदारखक उपनिपद् २२, ५४, ५७,५६

बृहद्देवता २२, १३७, १३६ बौददर्शन १८, ११०, २१०, १११

ब्रह्मगीता ३६ ब्रह्मस्पति ३०

ब्रैडले १७५

बोनिस्ताव् मातिनोस्की २०१

भ भूत विद्य मगबद्गीता १०, २७, ४७, ५८, १७६,१८० महाजिदीवित ७, १३, ५६, ६०, १३०,

१३२, १७०, रह्य २७६, १११, ३५०-३५८, ३७७-३८०, ३८६

मरत १४=

मर्स हिरि ४, ६, १३, १७, २७४४०, ५१, पुरु, ६१-१००, १०२ १४६, १५१.

१६+, १६५-२४१, २४४, २४दे-१++, 202-180, 282 34E, 300 3E0

भागवतपुराख ५०

मारद्वाच १४६ मास्हाराय ६४

र्माम १४=

```
( t= )
```

यबुर्वेद ११, १२, २३, ३१, ३३, ३७, ४१,

म

४२, ४८, ५५, १३७ मगम १४६ मश्किमनिकाय २११ यम ३० यर्वासः तर्वासः १४७ मएडनमिश्र १, २, १३, २०४, २६२, २६६, ₹५८, ₹८०, ₹८१, ₹८८,₹८६ यवन १४६ मपुरा १४६ यादव १५६ मनु ३३, १३⊏ यास्क १८०३०, ३५०३७, ४२, ४४, ५२, मन्समृति ३३ हह-२०२, ११७-१२१, १२८, १३०, १३४-१४३, १४८,१५१,१५३,१८१, मन्त्रबाह्मण १६ १६•, २१४, २२६, २६३ २६४, २८=, मम्मट ८, २४३, २५४, २६०, २६१, २८६ ३२७, ३२८, ३८१ ३१२, ३५०, ३८२ महादेव ३५, ३६ वृधिष्ठिर ११७ योगदर्शन ४, १२, २२, २३, २६, २८, ४७, महानिदानमुत्त २१० ४४, ५६, ६०, १७२, ३८०, ३८१ महाभारत १, ३६, ५०, १४८, ३४५ योगवाचत्यस्य १६८, २०० महाभाष्य १६-२०, २४, ३५, ३६, ४५, योगसूत ७०, १७२, ३२१ ७१, ७६, ६३, ६४, १२६, १४४,

योगाचारभूमि २११ १५२, २१०, २४६, २४८, २६२, २६१, २७६,२८८,३०४, ३१३,३२१, **३३०, ३५४, ३५५** खवरा ३०५ रत्नकीर्ति १६७, २१३, २१२ महिममट २६१, ३८१ मारहक्य उपनिषद् २६१ रत्नकीशकार २७५ रवरा १४६

मातरिश्वा ३० मादी १४७ रायत १४६ माद्रेय १४६ राम १४८, १५२ मित्र २५,३० रामायण, बाहमीकीय १०६, १४≈, ३०५ मिल, जान स्टूबर्ट १४८ गवग १४६, १४⊏ मीनिट् ग्राव् मीनिट ६५, ६६, ६५३, विकार्यक ६५,६६,१५६,१६४,३८०,१८४ १७३, १६४, १६४, २०१, ३८º रुद्र २५, २६, १४⊏

मीमांशदर्शन १२६, १३८, १८४, १६०, रूर्ग भाषा १२८ ₹₹**६, ₹£₹,** ₹₹₹,₹¥₹, ₹**८**¥, ₹८८ ल लपुमन्या ४०, ४१,५४, ६२, ६४, ८६, ₹०१, १२६, १४६,१६३-१७६, १८१<del>-</del>

मैपिली १४७

मोमोहासूत्र १८६, ३०७, ३०८ मैत्रायणी संहिता ३७, १३७

१८४, १६८-२०१, २१७-२६१, २७१ य २७४, ३२१, ३४०, ३४४, ३४८, ३८८

लॉक १२७

यज्ञःमातिशाख्य ७३, १३०, १३३, १३४, १३८, २६३, २६४ लॉबिक १७५

```
( १६ )
```

लैंग्वेज १७३ विश्वेदेव २५ तैटिन मापा १२**५** विष्णु ३२, ४७, ११७, १४७ व बुत्र १५५ वरण १४६ ब्बहा १४७, १४८ वरुण २५,३० वेंक्ट माधव १, २, १२०, १२१, १३४, वर्णरत्नदीपिका शिक्षा १६३ १६६, २६३, २६६ वसिष्ठ ५६ वेद ३३, ४३, २६३, २६१, ३१२ वसिष्ठा ५६ वेदान्तदर्शन ४, १८, २८, ४४, ३५२ वस २५ वेदान्तसार ६२ वाक् ग्राम्म्सी २५ वेदान्तसूत्र ३८१ वाक्यपदीय ५, १३, १⊏, २२, २७, ३३ वैद्यनाथ १२६ ३६, ५३, ६१, ७३, ८०, १६६,२०६ वैनतेय १४६ २४≈, २५३-२५८,२६६, २६६,२७७, वैयाकरण भूषण ५६, १७०, २१६, २२७, ₹=६, ३०७, ३४६,३५=, ३७६, ३=३. र६७, २६६, २७१, ३५८, ३८०,३८५ ३६३, ३६७ वैशेषिकदर्शन ४, ८६, ६०, ११०, १८५, वाचस्पति ६६, १८३, १६६, १६७, २११ ₹<del>==</del>, ₹£₹, ₹££, ₹७६ वाजप्यायन ६, २६६, २८०, २८१, २८५, वैशेषिक सूत्र १६२ रव्ह, रहव व्यक्तिविवेद २६१, ३८१ ब्याडि ६, ३३, १६०, १६१, २२७, २२=, वात्स्यायन १४६, १==,१=६,१६२, १६६, २२०, २५६, ३०३ २४७, २६६, २=० २६१, २६८, ३५१, ३५३,,३०१ वामन १७६ वामन ज्यादित्य २१६, ३५० न्यास १, ५०, १७२, ३२१, ३२२ वाराण्यची १४४ ब्यासमध्य १७२,३२१, ३२२ वार्ताच २६२ ब्युत्मत्तिवाद २४१, २४२, २५३, २७४,२७५ वार्ध्योयणि २८८ श वासवदत्ता १४६ शक १४६ वासुदेव १४६ श इरमिश्र १६२ विदूर १४४ शक्राचार्य १३, ३५२, १५८, ३८०, ३८१ विद्यानन्द १६६ शक्तिवाद २४२, २६२ २६७ विम्ध्यवासी ७६ शक १४६ विश्रवण १४६ शतपथनाहास २६, ४५-५०, ५४-५७, ६५, विभवस् १४६ १०२, १३७ विश्वकर्मा ऋषि ४८ शतम १४= विशानाय १०१, १४३, १४४, १५५, २१६, शन्तन् १४= २२६, २३७, २६०,२६१, ३०४,३८१ श्चर स्वामी १२६, १३८, १६२, १८६,

१६०, ३०७, ३८१-३८८, ३६३

विश्वामित्र १४५

शन्दकीलुम १७०, ३१३, ३५२, ३५८, साहन ब्राव् लेंग्वेज २५ मास्यदर्शन ४ ७ १०, १२, १८, २७, २८, ₹७८, ₹८० ३१, ५=, ७६, १८५, १६६, २५१ श्चरशक्ति प्रकाशिका १५३, १००, २१७, २२¥, २**५१,** २६≈, २६६, ३०४, ३०५ मामवेद १२, ३७, ४२, ५४, ५६ मापस १६, ५४, २६३ ३२२, ३३= साहित्यदर्पेश १४, १०१, १४३, १४४, शलातर १४७ २१६, २२६, २३७, २६०, २६१, ३०४, शाहरायन १३०, १३६, २२३, २६४, २६५ २०५, २८१ शावपृक्षि १३५ मिद्धातकौनुदी १३०, १४७ शोवरमाध्य ३५२ सीरदेव ६२, ६३, १२२ शान्वरव्यित ६२ सपर्च ३० शारदातिलह ६४ मुमनोत्तरा १४६ शालादुरीय १४७ स्वसहिता ६४ शिव ३२, ६८, ११७, १४७,१४८ सर्वनारायण शक्न २३५, ३५४ शिवहाध्य ६३ गीपरॉय १४६ ज्ञन पुच्छ १४३ स्रोटचदिहा ५६, ३५८, ३८० शन शेष १४७ श्रुवोलागुन १४७ स्पोटवाद ३५०, ३५८ स्क्रीनिविद् २, २१८, ३८०, ३८१, ३८८ शीनक २२, १३६ खोटतिदि न्यायविचार **१८०** र्धाश्य ५६२, २८६ भाकृष्ण् मह ५६, १५८, ३८० स्पोटायन ४, १४७, ३४६-३५१ र्थाषर ३८१ ह श्रीदर्प ७०, १⊏३ हरदत्त ३५० इलीक्वार्निकर, ७४, ७७, १६२, १८५-इरि ४७ १६६, २११ २१३, २६२, २६४,३४**१** इत्दाध महाचार्य १६४

१६६, २११ २१२, २६२, २६४,३४१ १४४,३६७, ४७६, ३८१, ३६१, ३६३ १ववास्त्रवर उपनिषद् ४७

य पद्विश बाह्य ५०, ५६

स गर्रेष २५, १६४ सप्त ६, १६०, २८१, २०००, १५१,२७१ भगतुमार ४० सरस्वति ५४ सर्वेटरांनमप्ट २६३ हरियाम १२७, १६०, १६१, १६६, १६८, २२७-२२३, ३७१ इरिहरनाय २६२ हमेन पाउल ११४, १४८,१६४,२४४,३८०

हुत्तेर्त १७२, १०३ हेतासब २४, ३६ ४१, ५१ ५४, ६१, ८०, ६१, ६२, १००, १०१, ११२-१२५,

23, 23, 100, 100, 1117111, 127, 124, 147 146, 162,164 146, 126, 701 700,774, 724, 146, 761, 707 720

## अनुकमणिका (ग)

## (उद्धरणों की अकारादि-अनुक्रमणिका)

X ग्र इर १३४, ३६८ ग्रकर्मका० १३१, २७४ श्रक्तस्त ११२ यद्धर ब्रह्मण्० ३० ब्रचरेश मिमते० ४३ श्रद्धस्या० १३४ ब्रसिनिकोचा २२५ ग्रस्नि एतान्॰ ३० ग्रग्निमीले॰ २२४ श्रामेर्डक् ७**०,** ३६३ ग्रतस्वतो॰ ६२ श्रत्यदुभुता० २१५ श्रत्यन्ता० ७० সুৰ্ব মুখ্ত १•५ ग्रन तुप० १३१ श्रय गौरित्यत्र• ७१, २३०, ३६२ श्चयवा प्रतीतः ७२ श्रयात्मनो महतः ३१ श्रयायमान्तरी० ७४ श्रथेष महानात्मा० २७ ग्रहप्रवृत्तिः १९६ श्चदेहगुणः• १२४ श्रवत्वे त० २०३ श्रविकरण० २८३ ग्रिविपरी० २७६ ग्रिधिशिवरे २६३ श्रनन्त्रलाद॰ १११ श्चनर्थका० ३३३ अनादिनिधन० ६२, ३६७

म्रनित्येष्वपि० ८०, २०७ धनेक शक्ति ॰ ११४ ग्रनेक्यक्ति॰ १६८ ग्रनेजदेकं० ५७ ग्रन्तरेष० २२५ ग्रन्धतमः० ३४ ग्रन्नेन० २४७ श्रन्यत्राप्य ० १०४ ग्रन्थपा च० १४२ ग्रन्यथैवा० १६० ग्रन्यद्भि॰ १०१, २१६ ग्रन्वयव्यति० १५७ श्रन्यस्मिन्• २२८ श्चन्यार्थमपि० ८१ अन्यो लोकः० ८१ श्रपद न० २७० ग्रपञ्च गोपाप्त०३० श्रपोद्धार० २१८ श्रप्रयक्ते० १५.१ ग्रययोगः० १५१ श्रमिधान० १६२ श्रमिधानाभि॰ १७१ श्रमेदपूर्वका॰ ३०३ ग्रभ्यासात्० ११२, २२७ श्रम्युपगम० १८६ श्चयं भिक्खवे॰ २११ श्रयमध्यासः २३० श्रयमस्य० ७७ श्चरशिस्यं० २३१ ग्रर्थकियासु ० ६६

श्चर्यगत्यर्थः १३६. २१६ ग्रस्ति चैर० २८१ ग्रर्थंपरिशान० २० श्चस्त्यत्र० १२६ द्यर्थभागै० ३१⊏ श्रस्यन्यद्० ७= त्रर्थवदधातु० १, ६, ३७८, ३८५, ३६८ ग्रस्थर्थः सर्व० ८३ श्चर्यविचारे० १३५ श्रस्मात्० २४१ श्चर्यस्यान्य० २२७ ग्रस्मित् सति० २१० श्चर्यात्० १५३ श्रस्याय० १६६ द्यर्थान्तराभि १२३ ग्रह राष्टी० २६ श्चर्यावसाय० ३८८ श्रह रुद्राय० २६ श्चर्ये वर्णमाला० १६५ ग्रह स्ट्रेमिः० २५ श्रयें शब्द० १५१ श्रष्ट सर्वे० २७ श्रर्थेक्त्या० ३०८ श्रष्ट सोममा० २५ श्रर्थोपसर्जं २३७ श्रहमेव वात० २७ श्चर्योऽष्टादशबा॰ ६३ ग्रइमेव स्वयम्० २६ ग्रर्थो हि प्रधान॰ २३६ श्रद्दश्च कृष्णु० १२१ श्रर्थेदिवाचः० २० श्रहिसासस्या ० १० श्चनहरूरोटायनस्य ४, ३५० স্থা ग्रवचनात्० १५**८** श्राकांदा० ३२७ श्चवयवः १०१ ग्राकाखन्तः ५ ८८, १८५ ग्रयस्यादेश ० १२८ ग्राकारागुगः २८ श्विक्रवेश ३४४ श्राष्ट्रतिग्रहणात्० २८३ श्चविद्यैव विद्योपाय० ३४ श्राकृतिरनित्या • ८५ श्चविनाशो॰ रद्ध ग्राकृतिः शब्दार्थं ० ३८३ श्रविमत्तो २२८, ३५४ श्राष्ट्रत्युप॰ २६० श्रविमागात्० ४०,३६ , ग्राख्यात्व ३०७, ३२५ श्रव्यतिरेकाद० २=२ ग्राख्यातं ० ३००, ३०१ श्चरपर्यं २ २७८ ब्राख्यातस्य० २६६ श्रात्ते: सर्व ० ८० श्चाख्यातीपथोगे ७४ श्रशान्दो॰ ३३५ ग्राचारे नियम:० ४६ श्रमतश्वा० ३७० श्राचार्याचारात्० ६३, १२४ ग्रहति० १७७ ब्राह्यसुमग • २४६ श्रमत ० १८२ ग्रारडभाव ३६३ श्चमत्योपाधि० =४, १६७, २०७ श्रात्ममेद० ३६० श्चसत्यो वापि॰ **८५** श्रात्मलामस्य । १८१ श्रसमाख्येय० ११५ श्रात्मरूपं ० २३४

श्रात्मा शतब्यो॰ २२

श्वस्तिमहर्णं ॰ १७७

श्रीतमान० १८४ न्नातमा बुद्ध्या० ७५ श्रात्मा वस्तु॰ ६, ३३, २८६ श्चारमा वा ऋरे० २२ श्राप्तोपदेश • २२० म्राप्तोपदेशः० १८७ ग्राम्नाय० २४० ग्राहर्दि॰ २४६ श्राभयोऽवधि० २६ह ब्राह चैव० ३०३ ŧ इको यणचि ३७५ इतरेतग० २२८ इतिकर्तव्यताः ६७ इतिहास• ५० इत्याहुस्ते पर० ६३ इदं तदिति० २८६ **१द पद० २४१** इद मे ब्रह्म च॰ ३२ इदमन्धन्तम० ६⊏ इदमुत्तममति० ८ इदानीमभावे० १६७ इन्द्रं मित्रं ०३० इन्द्रे च निष्यम्० ४, ३५० इन्द्रियस्यैवः ३६६ इन्द्रियाणां १६८, १७० इय या परमे० ४९ श्यक्तिं बाच० ४६ इह चेदवेदीत्० २१ इह तुक्य० १७६ इह द्री शब्दात्मानी० ३.६ ईश्वरसकेतः २४१ उच्चारित॰ २२५

उचार्यमारगः २२४

उगादयो० १४० उत त्व सख्ये॰ ४२ उत स्वः पश्यन्न० २०, २१० उत्पंची वा॰ ३८३ उद्धरेदात्मना० ४७ उपकारः स० १६७ उपकृत बहु० १५, १५६, '२५७ उपदेशे० १७५ उपमानाद् वा॰ १०७ उपसर्गास्तु॰ २७७ उपसर्गेस॰ १३० उपसर्गेतः १३० उपायाः शिच्च ०३४ उपसमस्य॰ १२१ ऋ ऋलुक्० ३८ भूच वानः १३ ऋचो ब्रहरे० २० ऋतस्य तन्तु० ३१ ऋषेट ध्टार्थस्य० ४३ एकतिड ् ३०१ एकं द्विक ॰ २६७ एकपदमेव॰ २६४ एकशतं० १६५ एकः शब्दः० ४६ एकश्च शब्दो॰ ६= एकस्प्रिक्षणिक दह, ११० एकस्य तस्वा० ६२ एकस्य ददृशे॰ ४३ एकस्य सर्वे० १२, ६६ एकस्यापि॰ ११३ एकस्यार्थ । १६१ एकस्यैवातमनो० ६, ६७,२०१,२२८, ३१८ एकार्यः० ३०⊏ एकोऽनवयवः० ३५३

```
( { * )
```

एतद वा॰ २० एतद्वे विरव० ४६ प्रवसस्ति० ३३ एतावस्मात्रः १५५ एरोन जाति० २६६ **চরিন যাদ্র∙ १**⊆ড एतीः शब्देः ॰ १७६ एव सर्हि स्पोट० ७३ **एवमर्थस्य० १२६** एयोऽपि न्याय्य ॰ १२३ श्रो ग्रोमित्येशासरं । २२६ र्ज्ञामित्येवद्• ५६ चौमित्येपा० २० श्रोपधि० १३० श्री श्रीतविद्रस्तु • १६२ ₹. €तमानि साति ०३७ क्य शयते० १६२ क्यं प्रनख्य १२२ क्रोतीति० **३३७** वर्मीए० २६= इ.में प्रोत्त० २७६ दमेवत्• १३१ कमाँख्यवि० ३३३ धनिमेनीपी० १०६ कावेस्योग १०= कार्यकारणः १६८ कार्यानुमेयः० ३३२ कि हत पुनः । २३६ किचिन् सामान्य १०६ कि पुनः० २४७, २=०, ३५१ ङ्बोऽक्ष्मंक∙ २७५ रूतस्त्र**ः १**४५

एकोऽन० २४१

ज्बदित्व ६, ७ क्रदमिहिती० २६४ देविद्युभंगो० १२० **नेचिद् याव० ११६** केवल बढेयवा• ३६ कौशलं त्वस्य० १०६ हम एव० ३२४ इसो हि धर्मः ० ३२३ क्रियामेदाद्**० १४३** क्रियाचाचळ० २६५ क्रियाविशेषहरू १३०, २६५ श्चिमञ्चवेतः २३९ क्वचिद् गुरा ३ १०५ T गविर्गवी २७६ गोलानु• १५६ गोनदीयस्त्वाह १४७ गोध्टादयः १०७ गौरिति शब्दो॰ १७२ गौरित्पत्र० १७४ गौरिनिममाय० ४३ **प्रहर्म प्राह्मयोः** २७४ शहलं । २३४ ন্ব चतुर्भिः प्रकाराः ११७, २५८ चतुष्टयी शन्दानी हैन, ७८, २४४ चल्रमा गुम्बर्वः• १०६ चावारि वाइ० ३६ चलारि शुंगा० ३४, ३६, २६३ चिद्रसि मनासिर ४८ चदनालसर्छा॰ २ ত্ত जातिद्रत्यायके० ८३ णति विशेषए• ६ वाति विशेषे० १६०

( **२**१ )

वार्ति राज्देन १ स्ट्रेंर वार्ति राज्देन १ स्ट्रेंर वार्ति प्रदार्थे १ स्ट्रेंर वार्ती पदार्थे १ स्ट्रेंर वार्ति वार्ति वार्या स्ट्रेंर स्ट्रेंर वार्ति वार्गित स्ट्रेंर वार्ति वार्गित स्ट्रेंर स्ट्रेंर वार्ति वार्गित स्ट्रेंर

वायते च॰ २२१ शनं परोक्तुं॰ १६३, १८०, १८४ शनरुपं १५७

शनगन्द॰ र३४ इरोन न॰ १७१ व्येखकृतिष्ठ॰ १२४

ब्योतर्वत्• ७४ त वःकास्तरर्यं• २२

ततः प्रत्यक्० २२ सत्र कल्पना० १६१

तत्र योऽन्वेति । ७० तत्र योऽन्वेति । ७० तत्र योऽनं २६०

वन वाज्यायन० ३३ तत्र ब्याव० ४० तत्रावकोषः० ७१

वस्तावनोषः० ७१ वजापर्शतः २१७ वया पदानां० ६३ वया ग्रन्दोऽपि० १०६ वयेदसमूतं० ६३

तदि निर्लं ७ ७६, २०४ तद्देति १६८, २५७ तद्देम् १६८, २५७

वदिशयं० २४६ वदस्या० १०६ वदेबदेग्र० १२२ वदेबति० २६१

वदेवास्तिः ३२ वन्नास्ति १६० वसस्तत् ७२, ३५७ वस्तवद् ११५

सस्मात् प्रत्यञ्च० ११५ **१**४ तस्मात् सर्वे० १७६ तस्माद्० १६४, १८७ तस्माद्दष्ट० ६०, ११०, ११५ तस्माद् यः० ६५ तस्माद् वद० १६२ तस्मानामाव० १७६

वल्यामानक १७६ तब्द मार्चे च ० ७४, २३१ तब्द मार्चः २४७ तब्द मन्दः० ४६ तब्द बाचडः ११, २२, २२६ तब्दा सहुद्रा० ४२ तब्दा सहुद्रा० ४२ तब्दोरस् १६८, २४७

वादात्म्यं च॰ २२६ वां सर्वरूपाः० २६ विङ्कविदः ३०१, ३२० विस्रो वाच॰ ४२ वे च भोत॰ ३८१

বা জাবিত ংকং

तेशं तुः ३२६ त्रवी च॰ २४६ त्रिगुत्तः गौद्गनः ०६ त्रिगद् ब्रह्म ४६ त्रीणि गोतीषि ४१, ६६

त्रीसि परानिः ४१ त्रीसि परानिः ४१ त्रैकाल्यं ०१७६ द दर्शनानमित्रोः २०३

दुग्धः राष्ट्रः ४४, १३६ दुग्धः राष्ट्रः ४४, १३६ दूरस्यस्वापि० १५६ हर्यन्वे० ३२१ हष्टं च० ३२१

ह्या रूपे॰ २३ देवस्य परय॰ ४२

देवी वाचम्० २६ देशादिमिर्च० २०३ धोतकाः० २४६ द्रव्यगुर्य ० ३४१ द्रव्यं च द्विविषम् ० ६, २८= इच्य हि नित्यम = ५ द्रव्याभिषानं व्याहिः ३३, २८२ द्वावियो पुरुरी० ५= द्वावपादीन० २२७, ३५६ दित्वे गी॰ १०७ द्विया कैश्वित् । २६२ द्विविधमः १२६ द्विष्ठ.० १४४ द्वे ग्रसरे ब्रह्म • ५८ វ घाता यथा • १३८ धातोरयाँन्तरे॰ २७४ घात्वर्गः १७४ ध्वनि: स्नोटर्च ० ७३, ३५७ न केशला प्रशतिः । ८, २७० नवनेथ॰ १२१ न एह० १११ म च बौद्रे० १८३ म च शिल १७१ म च समानः ३०१ म चास्यवर्गं ० २

म चाध्यन्य • २१४ म ताना। ३६० म सदस्ति । १६० नम न वर्ष• १६५ मम संस्कारक ३८२ मान्यः पन्याः ४४ म लचरोन> ३०२ म शब्दो॰ १८६ नं सवी च० १८१ न सीऽस्ति १ ६७,१। न हि किंचित्र ३५ # हि पदार्थ:• २०६.२१५ न हि प्रत्यद्ध - २२ न हि शब्द० २३६ न हि सकल० ८४ न ह्याङ्क्ति॰ २८३ न ध्रंषु प्रत्यच्च० १२ नादस्य । र ३३ नाटैराहितः ३७० नामाख॰ २४१ नानेशावर ३८८ नामानो॰ १७६ नाभित्रान० १६७ नामरूपे॰ १३६

नामाख्यावे॰ २६३ नाशोस्यादसमा० ६१ नास्ती० १८० नास्ति वरिचत्० ८६, १६० नास्ति जनि २५३ मास्माभि० २१३ निख एव० १४५ निर्द्ध न॰ ३४१ नित्या शब्दार्थं ० २०० तिन्यस्त्रं ० २०० निखा आकृतिः० २४५

नित्यः शब्दार्यं ० १६१,२०० नित्याधा ५१,३५५ नित्येऽनित्ये० २०२ नित्वेष च शब्देष० ११

नित्वी हार्यं ० ७६.८० नियत साधने० ३३७ निवृत्ते॰ १८६ निः सन्दिग्ध० ६१ नेति प्रति० १०१

नैद्धत्वं० रद्ध Ţ पत्तगी बार्च• ४७ परं कैश्चित्० ३६६ पदपदार्थयोः० १७१ पदपदार्थां० १८४ पदप्रकृति।० ३१२ पदमात्र० ३२५ पदमाद्यं० ३०७ बदवाच्यो० १३० परसंघात० ३०⊏ पदसमुद्देशः ३०३ पदाध्ययन० १३४ पदानां संहिता० ३१५ पदानि बाक्ये॰ ३४४ पदार्थ एव० १४, ३२८ पदार्थस्य ॰ २८६ पदार्थानां॰ =१, २=४ परमेष्ठयभि॰ ११ परः संतिकर्षः० ३१२ परार्थाभिषानं• ७, १२६ परीत्य भूतानि० ३१ परयन्ती दु सा० ४० पाणिनिस्त्वा॰ १४७ पात्रेसमिता० ११६ पारार्घ्यं० २६४ प्योगादा० २५५,२५७ पुरुषश्च० १११ पुरुषस्य वाग्० ५६ पूरवादव १६० पूर्वपूर्व ३५६ प्रच्छामि बाचः० ४३ प्रकाशक∘ ६⊏ प्रकृति० ⊏०, ६८ प्रजारिको॰ ५१ प्रज्ञाविवेकं • ६१ प्रतिनिषतः ==, १०६ प्रतिपत्ति । १६४ प्रतिविम्बं० १७, २३३

प्रविभाउतिलियो । २७ प्रतिमाउतिलियो । २७ प्रतिमाउत्स्वाव १७ प्रमु १६६ प्रस्तवात १८० प्रत्याची । १६६ प्रस्तवात १८० प्रतिमा १९६ प्रतिमायस्य । १९६,११६ प्रतिमायस्य । १९६,११६ प्रतिमायस्य । १९६ प्रत

फ्लं च० ३३३ फनव्यागरः २७१,२७३ फलस्पैवः ३३१ फनानुक्लोः २७२

बह्बोऽथां ॰ २२६ बहुकालाम्यस्त ॰ २३ बहुकालाम्यस्त ॰ २३ बहुक्वेका ॰ २३६ बाह्यायां ॰ १३७ बिन्दोस्तसमाद ॰ ६४ बह्यों कृत्या ॰ = २ बुद्धीकं ॰ १८२

बुद्धा हत्या व सर बुद्येकं व १८२ ब्रह्मेदं शब्द व ५१,६३ ब्रह्मेद वावः व ५१ ब्राह्मखायों व ३१५ भ

भट्टमते॰ २६२ भवति वै• १५८ भागीस्तर्थे॰ ३१४ भावनैव॰ ३४२ धावप्रधान् २७७ मावार्थाः दर्म•्३== भिन्न इति० २८५ भयस एव॰ १४३ भवादयो॰ २४७,२७२ मेदानकारी० ३७१ भेदे संवि० १२६ मेदोदगाइ० ५३ भोजनायभि • १८५ Ħ मनसा० २२३ मन्त्रस्तुः १३४ मन्त्रायुर्वेद १ २०१ मया सो ग्रजमति० २६ मस्येव सहलं ०३२ मिष: साकाच । ३०४ मीमांसकाः २७४ मस्येनैव० १४३ म्गतप्या० १८३ मगो न मीमो॰ १०६ य यच्य भाग० १५८ यञ्चानपातः १०५ यज्ञपासर्वे ० २ यथा च चोरना । २ यथा च शन० १२५ वयानुवादः । ३६९ यपा परे • ३१४ यपा प्रशिः २३६ यथा प्रयोद्धः । २३६ यया साव॰ ३३२ यदेन्द्रियं ०११० पत् किंच• ६८ पदत्राविक्यं• १३, ११• यदप्रयतः १३८

यदस्यै वाची । ५५

बदेव कि चा॰ २३ यद गृहीत० १६ यदि सर्हि० २१७ ्यदि हि वास्तव॰ ६२, ११४ यद्यपि इन्द्रिया० १६६ यदोब्द शब्दा० ८०,६८ यद रूपं० २१२ यद रूपेश् ० ३५२ यद वाग वदन्ति । २६ यद वाचा॰ २१ यद विद्योतते॰ ५६ यद वै वाङ्० ५६ यन्मत्रसा० २१ यसर्थमधि० ३३४ यमानिलेन्द्र• १५२ यः संयोग० ३७६ यस्मात्यत्ययः ६ यस्मिंस्त् ७७७ यस्य येनार्यं १५६ यस्यामते । २१ यां मेघां देव॰ ३१ यां सुदर्मा• ५४ यावत् विद्धः २७२ यावद ब्रह्म० ६५ याबन्दी॰ ३८४ या वाक् सोऽस्तिः ५६ याः सस्यार १३७ युक्ते पुनः० ६६,१०३,२३५ युवाधिद्यः १८६ वे ग्रप्रयुख्य । २७६ येतोश्चारितेन० ७२ ये शस्त्रा० २७० योगः इर्मेनु० १० योगप्रमाद्ये॰ २१६ योगश्चित्रवृत्तिः १२ यो य ठच्चा० २१७

```
( RE )
   यो वाचा विवाची० ४८
                                            वाक्च वै० ५६
   यो वार्योः 🖘
                                            वाक् तु सरस्वती ५५
   योऽसौ येनोप० ६२
                                            वाक् पुनः० ४३
   यो हि गामध० १६८
                                            वाक्य तदपि० ३२१
       ₹
                                            बाक्यभाव० २२४
   रत्याद्यद् ० २२६
                                           वास्य स्वाद् ० ३०४
   रामेति० २२६
                                            वाक्यस्प्रोटो• ३८०
   ब्राद्वत्सा० १२०
                                            वाक्यातः १५६
  रूढलाच्च॰ १०१
                                            वागर्थाविव॰ ६८
  रूडियोंगा० २५०
                                            वागिति मनः ५७
  रूढि शब्देगु । १०१
                                          वागु सर्वे० ५७
      स
                                           वागेवर्चश्र० ५६
  लः कर्मणि ॰ २७४
                                            वागेव विश्वा० ५२,६३
  लच्चाद्॰ ६०, १११
                                           वागेव मुपर्णी० ५५
  लष्वर्थे० १४१
                                           वागेवाग्निः० ५६
  लिंगवचन० र⊏३
                                           वागेवार्यं• ५४,६६
  लोकतः = = १
                                           वाग्यैन्द्री० ५६
  लोकत एवार्य० २१६
                                           वाग्बहा० ५१,६५
 लोकेऽर्थाश्च० २३६
                                          वाग्योनिः ५१
 लौकिकस्त्व० ६४
                                          वागुरूपता० ३४,६=
 वौद्धिदानां० ७१
                                          वाग् वा इन्द्रः ५६
 लोकिकी वाबद्० ६२
                                          वाग् वै पगच्य० २४
                                          वाग वै ब्रह्म० ५०,६५
 वस्रमियायाः ६१
                                          वाग् वै ब्रह्म च० ५१,६५
 वक्त्रान्यथैव० ८६,११०
                                          वाग्वै मतिः० ५५
 वर्णशनवाग्० २४
                                          वाग्वै मनसो० ५७
 वर्णस्य प्रदृष्टी० १७
                                          वाग्वै तिगट् ५५
 वर्णाविरक्तः ० ३८३
                                          वार्ने विश्वदर्मीपः ४६
वर्षानां च० ३२४
                                         वारवै शबली० ५४
वर्षादिवद्० १६४
                                         वाग्वै समुद्रो० ५५
यस्त्रतस्त्रः ३८०
                                         वाग्वै सम्राट्० ५८
यस्तुवस्त्वा॰ ३२१
                                         वाग्वै सरस्वती ५५
वस्तुतो॰ १८२
                                         वारवै सुब्रहाएया ५१
वस्तुबुद्धि• २९४
                                         वाड्मे मनसि० ५६
बरन्पलज्ञ्णं• ६१, ११३
                                         वाचं घेतुम्॰ ५४
विक्च मनश्च ० ५६
                                         वाचारम्मखं• २०५
```

व्यावर्ति • ३१७ (वा विधाः १४) बाचा विरूप० ४२ শ্ব शक्तिप्रहं० २१७ बाज्य एव॰ ३२८ शतिक्रिधा॰ २४६ वायः खात् • ७३ शकीनामपि॰ १७१ वायोरस्त्रनां॰ ७४ शक्यार्थो० १८२ विकल्पयोतयः० ११२ शब्द उप॰ २२४ विखा इति० ३६ वितर्वितः० २३२ शन्दः कारणः १७३ विवृराञ्ज्यः १४४ शब्दशानानु ० ७० शब्दत्वं ॰ ३२४ विद्यां चानिद्यां० ३४ शब्दपूर्वको० ७= विद्या सा॰ २६१ विनियोगाद् ० २३८ शब्द्रपमाणका० ४६ विश्र पृष्ट्यादि० १८३ श्रन्दः प्राष्ट्रा० २३२ विश्वचणो॰ ३३८ शब्दश्व० ७७ विवद्योपा० ११२ शन्दस्तु सञ्ज० १२१ विशेपस्या० १०६,१२० श•दस्त येन० ⊂२ विस्वविदं वाचम्० ४३ शन्दस्य न० १६, ३१५ शब्दस्य परि० ५२, ६२, ६३, १८० विषयस्वम् २२३ विषये यत० २४० शब्दस्य स्व॰ ८६ विस्तारे० १०७ शब्दस्योदर्धः १८, ३६५ वृत्ती विशेष० १२६ शब्दादर्थाः ६ १ वन्नं हनति॰ १३८ शब्दानां० १६६, १६७, १०३, ३२३ वृद्धिरादेच २२६, ३६४ शब्दःर्थ० २३, १७२, १६२ वेदेश्च सर्वै० ४५ शब्दार्थयोः० १६३, १६७, २२८ वेनस्तत्० ३१ शन्दार्थयोर० ⊏६, २२⊏, ३५४ ँ वैलयों मध्यमा० १२,४१,६३ शन्दार्थव्यव० १६२ वैयाकरख• ।५० शन्दार्थावभिन्ना० ६७ वैरूप्य० २८४ शब्दार्थी • १७४ व्यष्ठोप॰ ३२७ शब्दा लोक्ट ११३ व्यक्तवाकृति० २६६,१३८ शब्देनार्थस्य • २०१ ब्यन् सपन्ने • १०० शब्देनार्थस्या १६३ व्यपदेशे॰ १७६ ग्रन्देनाचारितेना० २२४ ब्यर्थेपु॰ २८४ ग्रब्देष्वेवाश्रिता० ६५ व्यवहाराय० ३४,२१०,३६१,३८७ शब्दीपहित्र १७६ व्याहिदर्शने॰ ३३ शब्दो वाभि • ८६

शालातुरीयो० १४७

व्याप्तिमत्त्वात्तु० २२६,२३२, ३५०

शालीनकौपीने० ६६ संबन्धाव० २०० यास्रेषु प्रक्रिया० ३४, २१०, ३६१, ३८७ संबन्धिमेदात्० २८७ शुक्षमा अवसं • २ सबन्त्रि शब्दै॰ १०५ श्रमेख तपसा॰ ५० सबन्धो हि॰ १६१, २४४ श्रीकरस्तु० २६६ स ब्रह्मा स शिव:० ३२ भविलिंग० ३८४ समयाद् ०१७०, २०३ ओत्रोपनविष ३५५ समयोजयोगोट २०४ च समर्थः पद० ३०१, ३७८ षड्वादिमेदः० ६६ समुदायो॰ ८५ पड्नादिषु• ६६ समद्रोऽसि॰ ४८ सयोगसम० १६७ स स एव जीवो॰ ७१ सयोगो० ग्य.२ संइरोपहितः ७३ संस्पाराम्॰ २८० सस्तुमिव० ४५ सर्व एवाकगरा० ८४ सकिया० ३०० सर्वत्र विभाषा गोः ४, ३५१ संचातस्यै ॰ ३०२ सर्वपदेष • ३२२ संवाते कटच् १०७ सर्वपार्वद० १८० सवाती वास्यम् १३ सर्ववेद० १८० स चानेक० २४५ सर्वशक्तयात्म**० २**=६ सर्वश्च शब्दो॰ १०२, १२२ स चावरय० ३०२ सर्वात्मक्र ८७ सज्ञानमाज्ञान० ३२ सर्वार्थ 🖘 सति प्रत्ययः १६६ सर्वार्थाभि० १०० सत्य ज्ञात• ४४ सहयमाङ्गति । २६० सर्वे माबाः० ७६ सत्यमिव॰ १८३, १८४ सर्वेषा यानि॰ १३८ सत्यमिवेति० १८४ सर्वे सर्वे० ३५५ सरवासस्यौ० र≕३ स हितिघो० १८७ सनिधाने० १४२ सर्वो हि शब्दो॰ २१६

सर्ने सर्वार्य• ८७, ११६, १५१, १६८, २०८, २०६ स वा एप० ६, १०, ११४ सन्त एव० ३२३ स वाचको० २७६ संप्रतिसत्तायाः १७७ सबोदरच॰ १०७ ससर्गेदर्शने० २८६ संदन्धरान्दे॰ १६६ संसर्गियुः १०६ सहचरए • २५६ सदन्धस्य १६० संबन्धस्यानि॰ २०० सङ्चरिवा• १५२ सबन्बस्यापि॰ १६१ बह्यके॰ २६६

सहस्त्रधा० २८ सहस्त्रघारः० ४७ सहस्त्रधारे॰ ४७ सहसरीर्पा० ३१ स हि सर्वे० ५३ साकांस्वि १०८ सासातकृत• २२ सादात् शब्देन० ६७ साच दृत्ति० २३७ सापेद्धा॰ ३२२ मामयिकः० १६२ सामर्थमी० १५२ मामान्य० ११६ सामान्यार्थं० ३३५ सा या सा वाग० ५१ सार्वधादवे ० २६४ मा वै वाक • ३७ सा सर्वविद्या० ६६ साहचर्यात्० १२१ सा इ वागुवाच॰ ५६ शिद्ध<sup>°</sup> त्वन्यय ० ६३ विदे रान्दार्थसंबन्धे ११, ३६, ७६, १५७, १६०, १६२, २०४, ३६७

१६०, १६ तिद्वे सन्दे॰ १६०, २०६ सुर्ख विमाः ४४ सुर्गा हर्मा॰ २६८ सुतिहरन्ते० ३६५ सुद्रमामयेना० १४, २०१ सुर्वास्थ० ३०३ सुर्वास्थ० १२० सर्वे वत्स॰ १२१ सर्थों गन्धर्वे:० १०६ सैव माव**ः र**म्म सैपा त्रमी वाक्**०** ४१ सैपा संसारिगां• **६**६ स्तर्नायस्तुस्ते• ४६ क्रियाम् २०६, २४८, २६७ स्याग्राखं० १६ स्यानेषु निवृत्ते। ३६ स्यूलपृथवी० १५५ स्नेहने । १०८ रफ़रत्वयीं० ३१३, ३५८ स्कोटः शब्दः० १६, ३५७ स्योदरूपा० ३६८ स्कोटस्य महरो॰ ३५४, ३६६ स्फोटस्यामिल० १६ स्पोटोऽयनं • ३५० स्बमाव॰ ३४७, ३६५ स्वमावमेदात्० १६ स्वं रूपम्० ७७, ३६४, ३७८ स्वरमेदा० १३२ स्वरसंस्कार० १३३ स्वरी वर्णो • १३३

स्वार्यमात्रं ० २६१ ह इपवाद् ३८५ हिनानो वावं० ४७ हेतुमति च १७६

स्या वातिः॰ २८५

स्वामिप्राया• १७५